| वीर         | सेवा मन्दिर | •  |
|-------------|-------------|----|
|             | दिल्ली      |    |
|             |             |    |
|             |             |    |
|             | *           |    |
|             | 8279        |    |
| क्रम संख्या | 799         |    |
| काल नं०     | -22,1 लेक   | 1) |
| खण्ड        |             |    |

### त्रीवृद्धिचन्द्रगुक्स्यो नमः।

### कलिकालसर्वस्त्रशिष्टमचन्द्राचार्य्यप्रमीतं

# ,योगशास्त्रम्।

े सो प्रमुविवर गरा शिलाक् ।

विदाहतवोगसम्बद्दे श्रीवीरनावाय विस्तिमासिन । फचिर्णिविकेन स्थावनोधाय सया विधास्त्रते ॥१॥

रति तुम्म भाग रहकुमारिकोकः— बरमिक नमो दुर्वारसमाहिकैरिवारिकारिके। रानार पर्हते योगिनायाय महावीराय ताकिके

राधेऽ4ि चत्र महावीरायेति विश्वेषणदम्। विश्वेषण है

क्रियोर्भप्रकीत वीरः।

विदारति वलाये तैपसा च विदाः
जमे सङ्गः
तपोवीस्थि सुझ्य तैसादीर क
दास्यवन्न
बाक्यकान
बाक्यकान
विदारति वलाये तैपसा च विदाः
रास्यवन्न
बाक्यकान
विदारति वस्यक्षिति विदाः सन्ति पाई
विदारति वर्षे व जनसन्ति:।
प्राथाः
प्राथाः
प्राथाः
प्राथाः
प्राथाः

#### योगभास्त्रे

ंचरवाङ्क्ष्मियोडितसमेवशिखरप्रकम्ममानमस्त्रीतसीक्ष्मिः १ ॥ चरवाङ्कान्याक्तवच्याक्रमाखोदरदर्भनप्रवृक्षाविषक्र तिशयविश्वितन वास्तीव्यतिना नाम निर्मेम् तत्पुनरनादिवभवपक्रतपीठकर्यां ससुक्ष्म नी मासुहः ॥ २५ ॥ भगवता । वर्षमान इति तु नाम महत्र है वितन्ततः । दिवार्थ इति च जनपदेन । तक्षणं पूर्वजनाम् ॥ २६ ॥ विशेषवानि । तेसु सङ्गृतांधेप्रस्थ ततस परमेम्बरम्। मकाखन्ते तत्र पूर्वाहें नापासाध्नमनं प्रत्यपद्यत ॥ २०॥ रागाद्यस्तदणमीन भगवतः हं निष्कमार्गं महोरगम्। **प्रकलसुरासुरमनुजजनित्रपू**डसीदम्बज्ञासीच तं प्रमु: ॥ २८ ॥ गीगिनायावेळानेन तु जान्या यासीहरिसे विवसीवणा। गंबी विमलकेवलकलावसोईले जिल्ला पणी स समतास्तम्॥ २८॥ गृधिने अस्यनेन त .र। ४ तनेव स्वामी तदनुकम्पया। पासकः। पासकत्वं च<sub>ाराय</sub> महतां हि प्रहत्तयः॥ ३०॥ िषाभिष्ठमें देशनाडारेच्या हृष्टा विस्नयसेरलोचनाः। मादेशिवादीनामिव । वक्षपालाय तवीपससपुर्दतम् ॥ ३१ ॥ भगवतो सरे तिरीभूव यघेष्टं पावलोष्ट्रभिः। **चित्रप्रुरनिप्तास्ते पदगस्य महात्मन: ॥ ३२ ॥** े तथाप्रविचलतं तं वीच्य विस्थाभाजिनः। यष्टिभिर्षद्यामास्तिकटीभूष तत्तन्त् ॥ ३३ ॥ चास्यन् जनानां ते गोपास्ततस्तवागमन् जनाः। ववन्दिरं सहावीरमसइंख सहोरमम् ॥ ३४ ॥

## पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिक पारसंस्थितः निर्विश्रेषमनस्काय श्रीवीरसामिने नमः में २॥

पनगस्य की धिकत्वं पूर्वभवं स्थितकी धिकगी व्रत्वेन । बुध्यस्य की धि-केति भगवता तथैव भाषितत्वेन च सुरेन्द्रस्य तु क्रीधिकत्वं की धिकाभिधानात् । पादस्यर्थेष प्रवगस्य दश्चन बुद्दा सुरेन्द्रस्य च भक्तविश्येन । निर्विशेषमनस्त्रत्वं च भगवती देषरागविशेष-रहितत्वेन माध्यस्यात् ॥

सम्मदायगम्बद्यायमधेस्त्रथाहि---

योवीरः प्राणतस्वर्गपुष्णोत्तरविमानतः ।

पूर्वजन्मार्ज्जितीजस्वितीर्थलनामकर्माकः ॥ १ ॥

ज्ञाननयपविनामा सिंदार्थन्यवेद्मानि ।

विम्नलाकुची सरस्यां राजदंस दवागमत् ॥ २ ॥ (युग्नं)

सिंद्रो गजो हषः सामिषेकत्रीः स्वक् ग्रेगी रिवः ।

महास्वजः पूर्णकुषः पद्मसरः सरित्यतिः ॥ ३ ॥

विमानं रवपुष्णय निर्दूमाग्निदिति सम्मत् ।

देवी चतुर्देशस्त्रानपम्यत्तव गर्भने ॥ ४ ॥

वैलोक्योद्योतकद्देवदानवासनकम्मकत् ।

प्राप नारकजन्तृनां चणदत्तस्रखासिकम् ॥ ५ ॥

प्रभः सुखं सुखेनेव जन्म प्राप ग्रुमे दिने ।

तत्नालं दिक्रुमार्थय स्तिकन्धाणि चिक्ररे ॥ ६ ॥

#### ं योगमास्त्रे

भय जकाभिषेकाय सत्वीताके जगव्यभूम्। मैरुमृद्धि सुधर्मोन्द्र: सिंहासनमशिश्वियत्॥ ७॥ इयन्तं वारिसन्धारं कथं स्वामी सिष्टचते। द्रत्याग्रम् प्रक्रेण भक्तिकोमचचेतसा ॥ ८॥ तटाग्रकानिरासाय जीलक परमेखरः। मेर्गेनं वामवादाङ्गुष्ठाग्रेण न्यपीडयत्॥ ८॥ शिरांसि मेरीरनमनमस्तर्त्तीमव प्रभुम्। तदन्तिकमिवायात्मचलंश्व क्रुलाचलाः ॥ १०॥ भतुच्छमुच्छलन्तिसा स्नातं कर्त्तुमिवार्सवाः। विवेपे सत्वरं तत्र नर्त्तनाभिमुखेव भूः॥ ११ ॥ किमेतदिति सञ्चिन्याविधन्नानप्रयोगतः। सीलायितं भगवती विदासको विडीजसा ॥ १२॥ खामित्रनत्वसामान्यं सामान्यो माद्रशो जनः। विदाक्सरोतु माहातांत्र कयक्षारं तवेदशम्॥ १३॥ तिकाष्यादुष्कृतं भूयाचिन्तितं यक्तयाद्याया। इतीम्ट्रेण ब्रवाणेन प्रणेमे परमेखरः ॥ १४ ॥ सानन्धं वादितातीयं चक्रे प्रक्रीर्ज्जगहुरीः। तीर्थमन्त्रीदकैः पुर्खेरभिषेकमहोस्रवः ॥ १५ ॥ श्रभिषेकाजनं तत्तु सुरासुरनरीरगाः। ववन्दिरे सुष्टु: सर्वाक्षीणं च परिचिचिपु: ॥ १६॥ प्रमुखावजनानीदा वन्दनीया सदप्यभूत । गुरूणां किल संसर्गातीरवं स्थातघोरिय ॥ १७॥

निवेश्वेशानशकाक्के सीधक्येन्द्रोऽप्यय प्रभुन । खपियला'ऽचैयित्वाराचिकं कलिति तृष्ट्वे ॥ १८॥ नमोऽर्हते भगवते खयम्ब्हाय वेधसे । तीर्वक्ररायादिकते पुरुषेषूत्रमाय ते॥ १८॥ नमो लोकप्रदीपाय लोकप्रकोतकारिये। लोकोत्तमाय लोकाधीयाय लोकधिताय ते ॥ २०॥ नमस्ते पुरुषवरपुण्डरीकाय शक्षवे। पुरुषसिंहाय पुरुषेकगन्धदिपाय ते ॥ २१ ॥ चन्नदीयाभयदाय बीधिदायाध्वदायिने । धर्मदाय धर्मादेष्टे नमः गरणदाय ते ॥ २२ ॥ धर्ममार्थये धर्मनेत्रे धर्मीकचिकिये। व्याहत्तच्छन्नने सम्यक्षानदर्भनधारिण ॥ २३ ॥ जिनाय ते जापकाय तीर्णाय तारकाय च। विसुताय मोचकाय नमी ब्हाय बोधिने ॥ २४ ॥ सर्वेज्ञाय नमसभ्यं खामिने सर्वेटर्शिने । सर्वातिगयपावाय नमाष्ट्रकानिष्टिने ॥ २५॥ तुभ्यं चेत्राय पात्राय-तीर्थाय परमाव्यने । क्रेन्स स्वाहादवादिने वीतरागाय सुनये नमः ॥ ३३ 🕸 पुन्यानामपि पुन्याय महद्भ्योऽपि महीयहै चाचार्याचामाचार्याय च्येष्ठानां क्यायने नमः ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) क स ग अई विस्ताय क्षमाराज्यिकमकावीत्।

नमी विष्यम्वे तुभ्यं वीगिनाबाय वीमिने। प्रावनाय पविषायानुसरायीसराय 🔻 🛚 २८ ॥ 🦪 योगाचार्याय समाचालनाय प्रवराय च। चवाय वाचकतंत्रवे 'मङ्गकाय नमोऽस् ते ॥ २८ ॥ नमः पुरस्ताद्दितायैकवीराय भास्ती। अंभूर्भव:खरिति वाक्सवनीयाय ते नम: ॥ ३०॥ नमः सर्वेजनीनाय सर्वार्थायास्ताय च। उदितज्ञाचर्यायासाय पारगताय ते॥ ३१ ॥ नमस्ते दिच्चीयाय निर्व्धिकाराय तायिने। वजन्त्रवभनाराचवपुषे तत्त्वहम्बने ॥ ३२ ॥ नमः कालवयद्वाय जिनेन्द्राय स्वयस्वे। जानवस्वीर्यतेज: ग्रत्येखर्थमयाय ते ॥ ३३ ॥ षादिपंसे नमसुभ्यं नमस्रो परमेष्ठिने। नमस्त्रभ्यं महेत्राय ज्योतिस्तत्त्वाय ते नमः॥ ३४॥ तुभ्यं सिदार्थराजिन्द्रकुलचीरोदधीन्दवे । सहावीराय धीराय विजगत्स्वासिने नमः ॥ ३५ ॥ इति लुवा नमस्त्रत्य ग्रहीता परमेश्वरम् । षानीय तरक्षं मातुरर्पयामास वासवः ॥ ३६ ॥ स्वदंशहिकरकार्यश्रं पितरी तदा। ं बामधेयं विद्यतुर्वेद्धमान इति प्रभोः ॥ ३७ ॥

<sup>(</sup>१) च माइन्द्राम।

सोऽरंपुर्व्धिकवा भक्तैः सेव्यमानः स्राहरैः। ह्या पीत्ववर्षिका सिचविव वसुन्धराम् ॥ ३८॥ पष्टोत्तरसङ्खेष सञ्चर्गेवपसचितः। निसर्गेच गुर्चेर्युद्धी वयसा वरुधे कमात्॥ ३८ ॥ राजपुर्वैः सवयोभिः समं निःसीमविक्रमः । वयोऽनुरूपक्रीडाभि: कदाचित्क्रीडितुं ययौ ॥ ४०॥ तदा प्रात्वावधिज्ञानावाधीसरमभं हरि:। <sup>१</sup> भीरा **पनुमश**ावीरमिति वीरमवर्षयत् ॥ ४१ ॥ चोभयिषामि तं 'धौरमेषोऽहमिति मत्सरी। षाजगामामरः कोऽपि यत्र कोडकभूहिसः ॥ ४२ ॥ कर्वत्यामसकोकोडां राजपुर्नः सप्त प्रभी। सो दिवेष्टदिटपिनं भुजगीभूय मायया ॥ ४३ ॥ तत्कालं राजपुरेषु विवस्तेषु दिशोदिशि । ं स्मित्वा रक्षुमिवोत्त्रिया तं चिचेप चितौ विभु: 🕨 ४४ ॥ सत्रीडाः क्रीडितं तत्र कुमाराः पुनराययुः। कुमारीभूय सीऽप्यागासर्वेऽप्याद्वहुस्त्वम् ॥ ४५ ॥ पादपार्थं कुसारिभ्यः प्राप प्रथमतः प्रभः। यहा क्रियदसुष्येदं यो सोकामं मिलाका कार्या श्रुमी भगवांस्तव मेरूयङ स्वार्थकाव्यः । । । । सम्बन्धाना वसः प्राचासन्धे सम्बन्धाना वस्त कः ४० ॥

<sup>(</sup>१) च च वीरा।

जिन्दी भगवता तब क्रतवाचीदयं पणः। जयेदाइह स हान्यान् एष्टमारुह्म वाह्येत्॥ ४८ ॥ चारुद्यावाइयदास्त्रानिव वीरः क्रमारकान्। चाररीह सुरखापि एष्ठं एष्ठो महीनसाम ॥ ४८ ॥ ततः करानं वेतानकपमाधाय दृष्ट्यीः। भूधरानप्यधरयन् प्रारब्धी वर्षितुं सुरः ॥ ५० ॥ वक्को पातासकस्पेऽस्य जिक्कया तस्तकायितम्। पिङ्केल्कि शिर:शैले नेशैर्दावानलायितम ॥ ५१ ॥ तस्वातिदार्षे दंष्ट्रे यभूतां क्रकचाक्रती। जाञ्चंखमाने प्रकारमक्याविव लोचने ॥ ५२ ॥ घोषारसे महाघीरे महीधरगृहे इव। सकुटीभङ्गरे भीमे सहोरम्याविव भवी ॥ ५३॥ व्यरंसीहर्द्धनावासी यावत्ताववादीजसा । चाहत्व मुष्टिना एष्टे स्नामिना वामनीक्रत: ॥ ५४ ॥ एवं च भगवहैं धं साचात् कर्येन्द्रवर्णितम्। प्रमुं नत्वात्मरूपेण निजं धाम जगाम सः॥ ५५॥ मातापित्रभ्यामन्येयुः प्रारम्बेऽध्यापनीस्वव । षाः सर्वेष्ठस्य शिष्यत्विमतीन्द्रस्तम्पास्थितः ॥ ५६ ॥ उपाध्वायासंने तिसम्बासवेनीपवेशितः। प्रचम्य प्रार्थितः स्नामी मन्द्रपारायणं जगी ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) का च क बीखें।

इदं भगवतेन्द्राय प्रीक्तं मञ्चानुगासनम् । " उपाध्यायेन तच्छुला सोकेबेन्द्रमितीरितम् ॥ प्रं ॥ मातापित्रोरनुरोधादष्टाविंशतिवसरीम। कथिक्रुग्टह्वामेऽस्थात्पत्रज्योत्कगिरुतः प्रभः ॥ ५८ ॥ षय पूर्णीयुषीः पित्नोदेंवभूयसुपेयुषीः । र्रहाञ्चन्ने परिवच्यां निरीही राज्यसम्पदः॥ ६० ॥ भनवसा चते चारं चैपीरिति सगहदम्। भावीका ज्यायसा मन्दिवर्डनेनोपरोधितः ॥ ६१ ॥ भावती यतिरेवाइं नानाभरणभूषित:। कायोक्षमें त्रयंधिवणालिकायामवस्थितः ॥ ६२ ॥ एषणीयप्रास्कावपानद्वत्तिमेहामनाः। वर्षमेकं कथमपि भगवानत्यवास्यव् ॥ ६२ ॥ तीर्थं प्रवर्त्तयेत्वभाषितो लोकान्तिकामरै:। यवाकामीनमर्थिभ्यो दानं दातुं प्रचक्रमे॥ ६४ 🛊 हैतीयीकेन वर्षेण विनिर्मायानृणां भुवन्। भीवभद्राज्यश्चियं खामी मन्यमानस्त्रवाय ताम् ॥ ६५ ॥ सर्वेदेवनिवायैय क्रानिकासकीतावः । सइस्रवाद्यासारुद्ध मिनी चन्द्रप्रभाभिधाम् ॥ ६६ ॥ ज्ञातच्यक्तवने गला सर्वसावद्यवर्क्तनात्। प्रवृज्यासयहीदक्कथतुर्धप्रस्र प्रसु: ॥ ६७ ॥ जगवानीनतान भावान प्रकाशयद्य प्रभीः। चानं तुरीयं संजन्ने सन:पर्ययसंज्ञकम् ॥ ६८ ॥

ततस गला सन्दायां कर्यारशासम्बद्धी। गिरीन्द्र इव निष्कम्पः कायोक्षर्गं व्यधाद्विभुः ॥ ६८ ॥ गोपालेनाथ यामिन्धां निकारणजतक्षुधा। उपद्रोतं समारेभे भगवानाक्ववैरिका ॥ ७० ॥ ष्रयेन्द्रेणावधिज्ञानाळाचे प्रभुमुपद्रवन् । स द:घोलो महाग्रेसमाखुबैष निख्तिव ॥ ७१ ॥ कस्याणीभितिरागाच ग्रंकः प्रभुपदान्तिकम्। नष्टो मल्ब्यनाग्रं च स गोपइतकः कचित् ॥ ७२ ॥ ततः प्रदक्षिणीकत्य तिर्मुद्दी प्रणिपत्य च। इति विज्ञापयाञ्चने प्रभः प्राचीनबर्हिषा ॥ ७३ ॥ भविषाति दादशान्दान्युपसमपरम्परा। तां निषेधितुमिच्छामि भगवन् पारिपार्ष्विकः ॥ ७४ ॥ समाधि पारयिलेन्द्रं भगवान् चिवानिति । नापेचा चित्रिरेर्डन्तः परसाहायिकं कचित्॥ ७५॥ तती जगहर: शीतसेम्ब: शीतमय्खवत्। तपस्तेजोद्ररासीकोऽधिपतिस्तेजसामिव ॥ ७६ ॥ भीण्डीर्यवान् गज इव सुमेर्दिव निसलः। सर्वसर्गान् सहिषाुत्र यथैव हि वसुत्थरा ॥ ७० ॥ प्रकोधिरिव गक्षीरो स्गेन्ट इव निर्भय:। मिष्याद्यां दुरालोकः सङ्गतो इव्यवाडिव ॥ ७८ ॥ खित्रकृतिवैकाकी जातसामा महीचवत्। गुप्तेन्द्रयः कुर्णा रवाश्विरिवैकाम्तदत्तद्दक् ॥ ७८ ॥

निरज्जनः शङ्क इव जातक्यः सुवर्णवत् । विप्रमृतः खग इव जीव इवाख्यसहितः ॥ ५० ॥ व्योमेवानात्रयो भारुखपद्मीवाग्रमहरः। षशोजिनीदलमिवोपलेपपरिवर्जित: ॥ ८१ ॥ गती मिने हणे स्तेष सर्गेऽसमि मणी सदि। ामुत्र सुखे दुःखे भवे मीचे समाशयः॥ ८२॥ निष्कारणैककार्ष्यपरायणमनस्तया। मजज्ञवोदधी सुम्धसुहिधीर्षुरिदं जगत्॥ ८३॥ प्रभुः प्रभक्षन द्वाप्रतिवदोऽस्थिनेखसाम्। नानायामपुरारखां विजन्तार वसुन्धराम् ॥ ८४ ॥ देशं दिचणचावासमवाप्य प्रभुरस्वदा । म्बेतम्बीं नगरीं गच्छिवत्यूचे गोपदारकै: ॥ ८५ ॥ देवार्यायस्त्रः पत्याः खेतस्वीसुपतिष्ठते । किस्वन्तरेऽस्य कनकखनाच्यस्तापसात्रमः॥ ५६॥ स हि द्विषमपेंगाधिष्ठिती वर्त्ततेऽधना। वाबुमाचैकसञ्चारीऽप्रचारः पत्तिलामपि ॥ ८० ॥ विद्याय तदम् मार्गे वक्रीणाप्यमुना वजा। सुवर्णेनापि किं तेन कर्णच्छेदो भवेद्यतः॥ ८८॥ तं चाहिं प्रभुरज्ञासीद्यदसौ पूर्वेजवानि। चपकः पारचकार्थं विश्वर्तुं वसतेरगात् ॥ ८८ ॥ गच्छता तेन मच्छूकी पादपातादिराधिता। त्रालीचनार्थमेतस्य दर्शिता स्वस्त्रेन सा ॥ ८०॥

सोऽय प्रत्युतमण्डूकीर्दर्भयन् सोकमारिताः। जर्वे चल्लं मया चल्ल किमेता चिप मारिताः ॥ ८१ ॥ तृशीकोऽभूत्ततः चुक्कोऽमंस्त चैवं विश्वष्ठधीः। महानुभावी यदसी सायमालोचियव्यति ॥ ८२ ॥ षावस्यकेऽप्यनालोच्य यावदेव निवेदिवान्। **ज्ञुन्नकोऽचिन्तयत्ताविद्यम्तास्य विराधना ॥ ८३ ॥** श्रसारयञ्च तां भेकीमालोचयसि किं निष्ट। चपकोऽपि कुघोत्याय चुइं इक्मीति घावित:॥ ८४॥ कोपान्धस ततः स्तभो प्रतिफख्य व्यपदात । विराधितत्रामस्योऽसी ज्योतिष्केष्टपद्यत ॥ ८५ ॥ स खुला कनकखरी सहस्राईतपखिनाम्। पत्युः कुलपतेः पत्नाः प्रत्नोऽभूक्तीशिकाद्वयः ॥ ८६ ॥ तत्र कीशिकगोवलादासत्रन्धेऽपि कीग्रिकाः। त्रत्यन्तकोपनत्वाच स स्थातयन्त्रकोग्निकः ॥ ८० ॥ श्राबदेवातिथिलं च तिसान् कुरूपती गते। श्रसी कुलपतिस्तव तापसानामजायत ॥ ८८ ॥ मुच्हेया वनखण्डस्य सोऽन्तर्भाग्यवस्तिगम्। चदाकस्थापि नादातं पुष्यं मूलं फलं दलम् ॥ ८८ ॥ विश्रीर्णमपि योऽग्टहादने तत फलादिकम्। उत्पाद्य परशुं यष्टिं लोष्टं वा तं जवान सः ॥ १०० ॥ फलायलभमानालु सीदनास्ते तपस्तिनः। पतिते लगुडे कांका इव जग्मु हिंशोदिशम्॥१॥

षन्येयुः किएकाईतोः कौ भिके बहिरीयुषि । चभाङ्चर्मङ्च राजन्याः खेतस्या एत्य तद्दनम् ॥ २॥ चव व्यावर्त्तमानस्य गोपास्तस्य न्यवीविदन । पश्य पश्य वनं के विद्वज्यते भज्यते तव ॥ ३॥ जाज्वस्यमानः क्रोधेन इविषेव इतामनः। प्रकुग्ठधारमुद्यस्य कुठारं सोऽभ्यधावत ॥ ४॥ राजपुत्रास्ततो नेशः ध्येनादिव शकुन्तयः। सवस्तिवा च पपातायं यसवक्ष इवावटे ॥ ५ ॥ पततः पतितस्तस्य सन्धाः परशः शितः। शिरो दिधाकतं तेन ही विपाकः कुककाणाम् ॥ ६॥ स विषदा वनेऽचैव चण्डोऽहिर्द्ग्विषोऽभवत्। क्रीधस्तीवात्वस्थी हि सह याति भवान्तरे॥ ७॥ भवर्यं चैष बोधाई इति बुद्या जगहरू:। त्रामपीडामगणयवजुनैव पथा ययौ ॥ ८ ॥ त्रभवत्पदसञ्चारसुखमीभृतवालुकम्। उदपानावहल्ल्यं ग्रुष्कजर्भरपादपम् ॥ ८॥ जीर्सपर्संच्यास्तीसं कीर्सं वस्त्रीकपर्वतै:। खलीभूतोटजं जीखारखं न्यविश्रत प्रभुः ॥ १०॥ तव चाय जगदायो यचमग्डपिकाम्तरे। तस्यी प्रतिमया नासाप्रान्तवित्रान्तजोचनः ॥ ११ ॥ ततो दृष्टिविषः सप्पः सद्यी भ्वमितुं बहिः। विनाविरसरिक्षा कानरातिम्खादिव ॥ १२ ॥

भ्रमन् सीऽनुवनं रेखसंक्रामङ्गीगलेखया । स्वाचा लेखामिव लिखकी चाचके जगद्गुकम् ॥ १३॥ भव्र मां किमविज्ञाय किमवज्ञाय कीऽप्यसी। भाः प्रविष्टो निराशक्षं निष्कम्यः प्रक्रुवत् स्थितः ॥ १४ ॥ तदेनं भस्रसादब करोमीति विचिन्तयन् । षाधायमानं कोपेन फटाटोपं चकार सः॥ १५॥ ज्वालामालामुद्रमन्या निर्देचन्या लताहुमान्। भगवन्तं दृशापश्चत्स्मारफृत्कारदारुणः ॥ १६ ॥ दृष्टिज्वानास्ततस्तस्य ज्वनन्यो भगवत्तनौ। विनिपेतुर्द्रासोका उस्का ९व दिवी गिरी ॥ १० ॥ प्रभोमेन्द्राप्रभावस्य प्रभवन्ति सा नैव ताः। महानिप सब्सेवं किं कम्पयितुमी खरः ॥ १८॥ दारदा हं न दम्धी आवद्यापीति क्रुधा ज्वलन्। दर्भ दर्भ दिनकरं हम्ज्वालाः सीऽसुचत्पृनः ॥ १८ ॥ सम्प्रवासु प्रभी वारिधाराप्रायासु तास्त्रपि। ददंश दन्दश्वनोऽसी नि:श्वन: पादपङ्कले ॥ २०॥ दद्दा दद्दापचन्नाम खविषोद्रेकदुर्घादः। यत्पतस्य दिषाकान्तो स्टक्षीयादेष मामपि॥ २१ ॥ दयतोऽप्यसक्तत्तस्य न विषं प्राभवस्यभी। गोचीरधाराधवलं केवलं रक्तमचरत्॥ २२॥ ततय पुरतः स्थिला किमेतदिति चिन्तयम्। बीचाच्रक्रे जगनायं वीचापनः स पनगः॥ २३॥

#### प्रथम: प्रकाश: ।

ततो निक्च्य क्यं तदनुक्यं जगहुरी:। काम्तिसीम्बतया मङ्चु विध्वाते तहिसोचने 🦫 उपसर्व च तं जाला बभाषे भगवानि हिन् ॥ २॥ चन्डकी शिक बुडास्त बुडास्त नृह्म । श्रुता तह्नगवदाक्यमूहापीकृतविग्रहः ॥ ३ ॥ पत्रमस्य समुत्पेदे सार नेनिमेषविलोचन:। स तिः प्रदक्षिणीक न्सामितिसया प्रभुः ॥ ४ ॥ निष्कवायः समनम्बां सभावां परिवारितः । क्तानशनक्षार्यामानिकदिवीकसाम् ॥ ॥ ॥ प्रथमापनमजान्ने ग्रे पर्वेहिस्तिस्मिस्तवा। कुताप्यन्यत म्ब संस्थातीतैः प्रकीर्धकैः ॥ ६ ॥ इति तुण्डं ित्या सङ्सैरङ्गरचकैः। तस्थी तथैव रं: ककुम् चतस्यपि॥ ७॥ परेषामुपवंभ: सेनापरिवीतेस सप्ताभ:। भगवन्तं त्रिभयोग्यैः विश्विषिकादिभिः ॥ ८ ॥ गोपालक्ष्मः कासं विनोदैरतिवाह्यन्। वन्दिक्किकोकाई मकः सिंहासने स्थितः ॥ ८ ॥ प्रभागती जात्वा भगवनां सथास्थितम् । रत्याय पादुके त्यक्कोत्तरासक्कं विधाय च ॥ १० ॥ जान्यसब्यं भुवि न्यस्य सब्यं च न्यस्य किसन। धक्रस्तवेचावन्दिष्ट भूतनव्यस्तमस्तवः ॥ ११ ॥

**ष्ट्रतविक्रयकारिक्यो गच्छन्यस्तेन वर्मना ।** ागं हैयङ्गवीनेनाम्बस्यन् पस्यग्रस्य तम् ॥ ३५ ॥ भक्ष प्राः प्रविष्टी । ग्महेस्तस्य कलेवरम्॥ ३६ ॥ तदेनं भस्रसादचा ५. भाभायसानं कोपेन फट ज्वालामालामुहमन्या निर्दृष्ट्रीऽहिपुङ्गवः॥ ३७॥ भगवन्तं दृशापस्थत्स्मारफृत्कार्यशः पिपीलिकाः। दृष्टिज्वानास्ततस्तस्य ज्वनन्यो<sup>श्</sup>रगः॥ ३८ ॥ विनिपेतुर्दुरालोका उल्का इव दि<sup>तीरगः</sup>। प्रभोमेहाप्रभावस्य प्रभवन्ति सा नैःययौ ॥ ३८ ॥ महानपि मक्बोरं किं कम्पयितुमी दाक्टाइं न दग्धोऽसावद्यापीति ऋधि<sup>तिम्</sup>। दर्भ दर्भ दिनकरं दम्ज्वालाः सीऽसुच सम्पद्मासु प्रभी वारिधाराप्रायासु तास्त्र<sup>१४०</sup> ॥ २॥ ददंश दन्दश्कोऽसी नि:श्कः पादपङ्कजाह-दञ्चा दञ्चापचक्राम खिवषोद्रेकदुर्क्यदः। यत्पतस्य दिषाकान्ती स्टक्षीयादेव मामपि ॥ 🔻 द्रगतोऽप्यसञ्जलस्य न विषं प्राभवस्रभी। तारे गोचीरधाराधवलं केवलं रक्तमचरत्॥ २२॥ ततस पुरतः स्थिला किमेतदिति चिन्तयन्। बीक्ताश्वत्रे जगवायं वीक्तापत्रः स पत्रगः॥ २३॥

भरुयाममरुपुरं विश्वरन् विभुरत्वदा । दृष्टभूमिमनुपाप बहुक्केच्छक्कलाकुलाम् ॥ १ ॥ पेढालग्रामं निकवा पेढालाराममन्तरा। क्षताष्ट्रमतपः वर्षा पोसासं चेत्यमाविशत ॥ २ ॥ जन्तूपरोधरहितमधिष्ठाय शिलातलम्। भाजानुसम्बत्भुजो दरावनतविग्रष्टः ॥ ३ ॥ स्थिरीकतानाः करणो निर्निमेषविलोचनः। तस्यी तत्रैकराचिका सहाप्रतिसया प्रभुः॥ ४॥ तदा ग्रकः सुधकायां सभावां परिवारितः। सङ्खेयतुरयोत्या सामानिकदिवीकसाम् ॥ ॥ ॥ त्रयस्त्रिंगस्तायस्त्रिंगै: पर्वेद्विस्तिस्तिसा। चतुर्भिर्जीकपासैय संस्थातीतैः प्रकीर्थकैः ॥ ६ ॥ प्रत्येकं चतुरशीत्वा सङ्झैरक्ररचर्कः। हटावडपरिकरै: ककुपा चतस्यपि ॥ ७ ॥ सेनाधियतिभिः सेनायरिवीतैश्व सप्तभिः। देवदेवीमणैराभियोग्यैः किल्विषिकादिभिः ॥ ८ ॥ तुर्व्यवयादिभि: कासं विनोदैरतिवाइयन्। गोप्ता दिच्चलोकाई ग्रजः सिंहासने स्थितः ॥ ६ ॥ चविष्णानती जात्वा भगवनां तथास्तितम्। उत्थाय पादुवी त्यक्कोत्तरासक्तं विधाय च ॥ १० ॥ जान्वसर्व्य भूवि न्यस्य सर्वा च न्यस्य किस्त । यक्षस्विनावन्दिष्ट भूतलम्बस्तमस्तकः ॥ ११ ॥

समुखाय च सर्व्वाङ्गोदञ्जद्रोमाञ्चकञ्चकः। श्वीपतिक्वाचेदमुहिन्छ सकलां सभाम् ॥ १२ ॥ भो भोः सर्वेऽपि सौधर्मवासिनस्तिदशोत्तमाः। ऋणुत श्रीमहावीरस्वामिनी महिमाइतम्॥ १३॥ दधानः पश्चसमितीर्गुप्तिवयपविवितः। क्रोधमानमायाखोभानभिभृतो निरास्रवः ॥ १४ ॥ द्रव्ये चेत्रे च काले च भावे चाप्रतिबद्धी:। रुचैकपुद्रलन्यस्तनयनो ध्यानमास्थितः ॥ १५॥ ष्रमरैरसुरैर्यचैरसोभिक्रगैर्नरैः। वैसोक्येनापि ग्रक्येत ध्यानाचालयितुं निष्ठ ॥ १६॥ रत्याक्षर्ये वचः गात्रं मत्रसामानिकः सुरः। ननाटपद्दचटितस्कुटीभङ्गभीषणः॥ १७॥ कम्पमानाधरः कोपाञ्चोडितायितलोचनः। षभव्यो गाढमिष्यालसङ्गः सङ्गमकोऽवदत् ॥ १८॥ मर्त्यः समणमात्रोऽयं यदेवं देव वर्ष्यते । स्वच्छन्दं सदसदादे प्रभुत्वं तच कार एम् ॥ १८ ॥ देवैरपि न चास्योऽयं ध्यानादित्युइटं प्रभो:। कर्य धार्येत इदये धते वा प्रोच्यते कयम् ॥ २०॥ रुद्दान्तरिच्च:ंृशिखरैर्मू लैरुदरसातल:। यैः किलोरस्थते दोषाा सुमेर्न्लीष्ट्नोनया ॥ २१ ॥ सकुलाचलमेदिन्याः प्रावनव्यक्तवैभवः । येषामेषोऽपि गण्डूषसुकारो मकराकरः ॥ २२ ॥

प्रयोकभुजदर्खेन प्रचर्खाञ्चत्रसीसया। उदरन्ति सहानेकभूधरां ये वसुन्धराम् ॥ २३ ॥ तेषामसमऋदीनां सुराचाममितीजसाम्। इच्छासम्पर्वसिद्दीनां मर्त्यमात्रः कियानयम्॥ २४॥ एषोऽहं चालयिषामि तं ध्यानादित्यदीर्थ सः। करेच भूमिमाइत्योदखादाखानमण्डपात्॥ २५॥ प्रहन्तः परसाहाय्यात्तपः कुर्वन्त्वखिल्हतम् । माजामीदिति दुर्बुद्धिः यक्रेण स उपेचितः ॥ २६ ॥ तती वेगानिकोत्पातपतापतवनावनः। ंरीद्राक्ततिर्द्रासोको भयापसरदप्रराः॥ २०॥ विकटोरस्रलाचातपुञ्जितग्रहमण्डल:। स पापस्तव गतवान् यवासीत्परमेखर: ॥ २८ ॥ निष्कारणजगहन्वं निरावाधं तथास्थितम । श्रीवीरं पर्यतस्तस्य मसरो वृह्वधेऽधिकम् ॥ २८ ॥ गीर्व्वाणपांसनः पांश्रवृष्टिं दृष्टोऽतनिष्ट सः। त्रकार्ष्डघटितारिष्टासुपरिष्ठाज्जगत्रभो: ॥ ३०॥ विधुविधुमुदेनेव दुर्दिनेनेव भास्तरः। पिदधे पांश्रपूरेण सर्व्वाङ्गीयं जगन्त्रभु: ॥ ३१ ॥ समन्ततोऽपि पूर्णानि तथा श्रोतांसि पांश्रभिः। यथा समभवत्खामी निष्वासी कृत्यवर्ज्जित: ॥ ३२ ॥ तिनमात्रमपि ध्वानाव चचान जगहुरः । कुलाचलबलति किंगजै: परिण्तरिपि ॥ ३३ ॥

भवनीय ततः पांशं वजतुष्हाः विवीतिकाः । स समुत्पादयामास प्रभी: सर्व्वाक्रपीलिका: ॥ ३४ ॥ प्राविशक्षेकतीऽङ्गेषु खैरं निर्धेयुरच्यतः। विध्यन्तस्तीकातुन्हाग्रै: सूची निवसनीव्यव ॥ ३५ ॥ निर्भाग्यस्थेव वाञ्चासु मोघीमृतासु तास्वपि। स दंशान् रचयामास नाकत्यान्तो दुराक्षनाम् ॥ १६ ॥ तेषामेकप्रहारेण रक्तेंगीचीरसोटरै:। चरिक्वरभवन्नायः सनिर्भर द्रवाद्रिराट् ॥ ३०॥ तैरप्यचीभ्यमाणेऽय जगदाये स दुर्भाति:। चक्रे प्रचण्डतुण्डाया दुर्किवारा प्रतेलिकाः॥ ३८॥ घरीरे परमेशस्य निमम्बसुखमण्डलाः । ततस्ताः समलकान्त रोमाणीव सहोत्यिताः ॥ ३८ ॥ ततोऽप्यविचलचित्ते योगचित्ते जगहरी। स महाद्वसिकांस्त्री ध्यानव्रसनिस्यी ॥ ४० ॥ प्रलयाम्निस्फ्लिङ्गाभास्तप्ततोमरदाक्षै:। तिऽभिन्दन् भगवद्दे लाङ्क्लाङ्क्रुरकग्छके: ॥ ४१ ॥ तैरप्यनाकुले नाथे क्टमङ्कल्पमङ्कः। सोऽनल्पान् कल्पयामास नकुलान् दयनाकुलान् ॥ ४२ ॥ खिखीति रसमानास्ते दंशाभिर्भगवत्तनुम । खर्खखर्खस्त्रीटयन्ती मांसख्यान्यपातयम् ॥ ४३ ॥ तैरप्यक्ततात्वीऽसी यमदोईण्डदाकणान्। श्रत्वाटफटाटोपान् कोपायायुङ्क पद्मगान् ॥ ४४ ॥

चामिर: पाडमापीच स्रचावीर सहीरमा:। भवेष्ट्यबाहातुर्चं कपिकच्छ्बता ६व ॥ ४५ ॥ प्रजन्नुस्ते तथा तब स्फुटन्ति स्म फटा यथा। तबा दशन्ति सायबाऽभज्यन्त दशना चिप ॥ ४६ ॥ उद्दान्तगरलेखेषु सम्बद्धानेषु रक्तृवत्। स वजदशनानाम् भूषकानुदयोपदत् ॥ ४० ॥ स्वायकं खनकायएनुर्नेखेर्रमीर्मुखेः खरैः। मोमूबामाचास्त्रवैव चते चारं निचिचिष्ठः॥ ४८॥ तेष्वप्यकिचित्रतेषु भूतीभूत इव क्रुधा। **उद्दुष्ट्रत्तमुसलं इस्तिरूपं समर्ज्य सः ॥ ४८ ॥** सोऽधावत्यादपातेन मेदिनीं नमयश्विव। **उडूम्युदस्तइस्तेन नभस्तस्त्रोटयबिव ॥ ५० ॥**. कराग्रेण ग्रङीत्वा च दुर्वारेण स वारणः। दूरमुज्ञालयामास भगवनां नभस्तले ॥ ५१ ॥ विभीर्यं कण्यो गच्छलमाविति दुराभयः। दनावुक्य स ब्योकः पतनः स्म प्रतीष्क्रति ॥ ५२॥ पतितं दन्तघातेन विध्यति स्म सुदुर्भेडुः। वचसो वचकितनात् समुत्तस्युः स्कुलिङ्गकाः ॥ ५३ ॥ न ग्रग्राक वराकोऽसी कर्त्तुं कि चिदिप हिप:। यावत्तावसुरसको करिणीं वैरिणीमिव ॥ ५४ ॥ घखखडाएडदमाभ्यां भगवमां विभेद सा । खैरं मरीरशीरेण विषेश्वेव सिषेच च ॥ ५५ ॥

करेको रेखसाइते तस्वाः सारे सुराधमः। पिशाचकपमकरीचाकरीलटदंष्ट्रकम्॥ ५६ ॥ ज्यानाजासासुनं व्यासं व्यायतं वक्ककोटरम्। पभवद्गीषणं तस्य विद्वालुक्षिय ज्वलत्॥ ५०॥ यमीकस्तोरचस्त्रभाविव प्रीक्तिभिती भुजी। षभूच तस्य जङ्गीत तुङ्गं तालहुमोपमम्॥ ५८॥ स साइष्टासः फेल्कुर्वन् स्फूर्ज्जिललिलारवः। · कत्तिवासाः कर्तृकास्द्रगवन्तम्पाद्रवत् ॥ ५८ ॥ तिस्मनिप हि विध्याते चीणतैसप्रदीपवत्। व्याचक्ष्पं क्षुधाचातः शीवं चक्री स निर्वृतः ॥ ६० ॥ भय पुष्कक्कराक्हीरैं: पारयंविव मेदिनीम्। वूलारप्रतिशब्देश रोदसीं रोदयिषव ॥ ६१ ॥ दंष्ट्राभिवंषमाराभिनेखरै: शूलमोदरै: । ष्रव्ययं व्यापिपर्त्ति सा व्याघ्री भुवनभर्त्तरि ॥ ६२ ॥ तत्र विच्छायतां प्राप्ते दवदम्ध रव दूमे। सिंदार्घराजिमानारेव्यो रूपं व्यथत सः॥ ६३॥ किमेतद्भवता तात प्रकाम्समतिदुष्करम्। प्रवच्यां सुच सात्मावां प्रार्थनामवजीगणः ॥ ६४ ॥ वृद्यावशरणावावां त्यक्तवाचन्दिवर्दनः। बायस्रेति सरेहीनदीनैर्व्यसपतां च ती ॥ ६५ ॥ (युग्मं) ततस्तयोर्विलापैरप्यलिप्तमनसि प्रभी। षावासितं दुराचारः स्तन्धावारमवस्ययत् ॥ ६६ ॥

तवानासाद्य दृषदं सुदः सादर घोटने । पुक्षीपरे प्रभो: पादी जला स्थासीमकत्पयत्॥ ६०॥ तत्कालं ज्वालितस्तेन जच्चाल ज्वलनोऽधिकम्। पारमूले जगइर्सुभिरेरिव दवानलः ॥ ६८ ॥ तप्तस्थापि प्रभोः स्वर्णस्थेव न शीरहीयत। ततः सुराधमसकी पक्षणं दाक्णकणम् ॥ ६८ ॥ पक्षणोऽपि प्रभोः कच्छे कर्षयोर्भुजदच्छयोः। जक्तयोस स्नद्रपस्चिपद्धराणि व्यलम्बयत्॥ ७०॥ खगैयचुनखाचातैस्तवा दट्टे प्रभोस्तनुः। यया च्छिट्रमताकीणी तत्पन्नरनिभाभवत्॥ ७१ ॥ तवाप्यसारतां प्राप्ते पक्षणे पक्षपचवत्। उत्पादितमहोत्पातं खरवातमजीजनत् ॥ ७२ ॥ भन्तरिचे महाहचांस्तृणीत्वेषं समुत्चिपन् । विश्विपन् पांग्रविश्वेषं दिश्वं च यावकर्करान् ॥ ७३ ॥ सर्व्यतो रोदसीगर्भ भस्तापूरं च पूरवन्। उत्पाद्योत्पाद्य वातोऽसी भगवन्तमपातयत् ॥ ७४ ॥ (युग्सं) तेनापि खरवातेनापूर्णकामी विनिगंमी। युरुक्तुलकलक्षीऽसी द्राक्नं कलिकानिसम्॥ ७५॥ भूसतोऽपि भ्रमयितुमसङ्गर्भीवविज्ञमः । भ्रमयामास चक्रसम्बद्धत्विष्डमिव स प्रभुम् ॥ ७६ ॥ स्वस्यमाणीऽर्णवावर्त्तेनेव तेन मभस्तता । तदेकतामी न ध्यामं मनागपि जड़ी प्रभु:॥ ७७ ॥

वज्रसारमनस्कोऽयं बहुधाऽपि कदर्शितः। न चोभ्यते कथसइं भन्नागूर्यीम तां सभान्॥ ७८॥ तदस्य प्राचनाश्चेन ध्यानं नाखति नान्यया । चिन्तियिलेति चन्ने स कालचन्नं सराध्रमः ॥ ७८ ॥ प्रक्राय तदयोभारसञ्चल्लघटितं ततः । उद्दधार सुर: ग्रैलं कैलासमिव रावण: ॥ ८०॥ प्रथिवीं सम्पृटीकर्त्तुं क्षतं सन्धे पुटान्तरम्। उत्पन्ध कालचन्नं स प्रचित्रेपीपरि प्रभी: ॥ ८१ ॥ ज्वांलाजासेन् ऋतद्विधः सर्वाः करालयन् । उत्प्रपात जगद्रर्श्यविभिन्न इवार्षवे ॥ ८२ ॥ क्रुलिकितिधरचीदचमस्यास्य प्रभावतः। ममजाजानुभगवानन्तर्वसुमतीतसम् ॥ ८३ ॥ एवभ्रतोऽपि भगवानयोचिद्दमस्य यत्। तितार्थिषवी विष्वं वयं संसारकारणम् ॥ ८४ ॥ कालचक्रहतीऽप्येष प्रपेरे पच्चतां न यत । षगोचरस्तदसायास्यायः क रहापरः ॥ ८५ ॥ पनुकूलैक्पसर्गैः चुस्येदादि कद्यस्न । इति बुद्या विमानसः स पुरीऽस्थादुवाच च ॥ ६६ ॥ महर्षे तव तृष्टीऽचित्र सखेन तपसीजसाः। प्राचानपेकभावेनारस्थानिवेष्टवेन च ॥ ८० ॥ पर्याप्तं तपसानेन ग्रहीरक्रेशकारिका । मृष्टि याचल माकावी: अक्षां युक्तामि कि तद ॥ ८८ ॥

रच्छामाचेष पूर्व्यन्ते यत नित्यं मनीरघाः। किमनेनेव देहेन तां खर्गं प्रापयामि तम्॥ ८८॥ पनादिभवसंकृढकर्यंनिर्मोचलचल्म । एकान्सपरमानन्दं मोश्चं वा लां नयामि किम ॥ ८० ॥ भयेषमण्डनाधीयमीनिनानितयासनम् । पथवात्रैव यच्छामि साम्त्राच्यं प्राच्यसृहिभिः ॥ ८१ ॥ इत्यं प्रलोभनावाक्यरक्षोभ्यमनसि प्रभौ । भग्राप्तप्रतिवाक्यापः पुनरेवमचिन्तयत् ॥ ८२ ॥ मोघोज्ञतमनेनैतवाम शक्तिविज्शितम्। तिद्दानीसमोधं स्वादादोकं कामशासनम् ॥ ८३ ॥ यतः कामास्त्रभूताभिः कामिनीभिः कटाचिताः। हष्टा महापुमांसीऽपि लुम्पन्तः पुरुवव्रतम् ॥ ८४ ॥ इति निर्वित्व चित्तेन निर्दिरेग सुराङ्गनाः। तिहम्मसङ्याम् षट् प्रायुङ्क स ऋतूनिप ॥ ८५ ॥ क्ततप्रस्तावना भत्तकोकिसाकसमूजितैः। कन्दर्पनाटकनटी वसन्तत्रीरशोभत ॥ ८६ ॥ मुखवासं सज्जयन्ती विकससीपरेखिभः। सैरन्ध्रीव दिग्वधृनां यीषनच्चीरजृष्यत ॥ ८७ ॥ राज्याभिषेके कामस्य मङ्ख्यतिलकानिव। सर्वोष्ट्रं केतकव्याजात्कुर्व्वती प्राष्ट्रडाबसी ॥ ८८ ॥ स इस्रनयनीभूय नवनी लोत्यल ऋलात् स्तरमदिमवीहामां प्रश्नमी ग्रहमें

जयप्रशस्तिं कामस्य खेताचरसहोदरैः। हेमलश्री सिंबे खेव प्रत्यपै: बुन्दबुड्मसे: ॥ १०० ॥ गणिवेवोपजीवन्ती हमन्तसुरभीसमम्। क्रन्देय सिन्द्वारेय गिशिरत्रीरचीयत ॥ १ ॥ एवसुनुष्धमाणेषु सर्व्वर्तुषु समन्ततः। भीनध्यजपताकिन्यः प्रादुरासन् सुराङ्गनाः ॥ २ ॥ सङ्गीतमिव गीताष्ट्राः पुरी भगवतस्ततः । ताः प्रचक्रमिरे जैतं मन्तास्त्रमिव मास्यम् ॥ ३॥ <sup>१</sup>तत्राधिस्चितलयं गान्धारयाम<sup>भ</sup>वस्प्रम्। काभिबिद्दगीयन्त जातयः गुडवेसराः ॥ ४ ॥ क्रमञ्जूमगैस्तानैर्यक्रीर्यञ्चनधात्रभि:। प्रवीगावादयद्दीणां काचित्रकलनिष्कलाम् ॥ ५ ॥ स्पुटत्तकारधोक्कारप्रकारैमेंघनिस्ननान्। कासिच वादयामासुर्मृदङ्गांस्त्रिविधानिष ॥ ६॥ नभोभूगतचारीकं विचित्रकरणोद्धरम्। दृष्टिमावैर्भवनवैः काश्विदप्यनरीतृतुः॥ ७॥ दृढाङ्गराभिनयैः सद्यस्तुटितकस्तुका । बन्नती सवधिकालं दोर्मूलं काष्यदीहरात्॥ ८॥ दण्डपादाभिनयनच्छनात्वापि सुहर्मुहः। चारगोरोचनागौरमूबमूसमदर्भयत्॥.८॥

<sup>(</sup>१) च तलातिस्रतितवयम्।

स्वयच्छातकप्रस्थिहदीकर्षकील्या । वापि प्राकाश्यदापीसनाभि नाभिसग्डलम् ॥ १०॥ व्यपदिग्रीभदन्ताव्यष्टस्तकाभिनयं मुद्रः । गाडमङ्गपरिवङ्गसंजा काचित्र निकंमे॥ ११॥ सञ्चारयन्यनारीयं नीवीनिविडनच्छलात्। ं चित्रस्वविस्वपासकं काचिदाविरभावयत् ॥ १२ ॥ श्रङ्गभङ्गापदेशेन वश्वःपीनोन्नतस्तनम् । सुचिरं रोचयामास काचिद् रुचिरलोचना ॥ १३ ॥ यदि त्वं वीतरागोऽसि रागं तत्रस्तनोषि किम्। शरीरनिरपेच बेहले वची ऽपि किंन नः ॥ १४॥ दयालुर्येदि वासि त्वं तदानीं विषमायुधात्। भकाण्डाकष्टकोदण्डादस्मान वायसे कथन ॥ १५॥ उपेचरे कौतुकेन यदि नः प्रेमलालसाः। किञ्चिकालं हि तद्युतं मरणान्तं न युज्यते ॥ १६ ॥ स्तामिन् कठिनतां सुच पूरयास्मनोरधान्। प्रार्वनाविमुखी माभूः काश्विदित्यूचिरे चिरम् ॥ १७॥ एवं गीतातीदानृत्तै'विकारैराङ्गिकैरपि। चाट्रभिष सुरस्तीयां न चुच्चोभ जगव्रभुः ॥ १८ ॥ एवं रात्री व्यतीतायां ततो विहरतः प्रभोः। निराहारस्य वस्मासान् सूराधम उपाद्रवत् ॥ १८ ॥

भद्दारक सुखं तिष्ठ खेरं काम गतोऽस्माष्ट्रम् । षर्मासान्ते बुवनेवं खिन्नः सङ्गमकोऽगमत् ॥ २० ॥ कसंग्वैवंविधेनायं क वराको व्रजिष्यति । न शकाते तारयितुमस्माभिरिष तारकैः ॥ २१ ॥ एवं भगवतिसन्तां तन्वतस्त्व गच्छति । दृशावभूतां क्राययोद्यास्मे मन्यरतारके ॥ १२२ ॥ ३ ॥

एवं देवतां नमस्त्रत्य मुक्तिमागं योगमभिधित्युस्तच्छास्तं प्रस्तीति ।

श्रुतासोधेरिधगम्य सम्प्रदायाच सहरोः। स्वसन्वेदनतश्चापि योगशास्त्रं विरच्यते॥ ४॥

इह नानिणीतस्य योगस्य पदवास्त्रप्रवन्धेन शास्त्रविरचना कर्त्तु-सुचितित । योगस्य तिहेतुको निर्णय: स्थाप्यते । शास्त्रतो गुरु-पारम्पर्यात् स्वानुभवाच तं तिविधमपि क्रमेणाच । श्रुताश्चीधेः सकाशादिधगम्य निर्णीय योगमिति शेषः । तथा गुरुपारम्पर्यात् तथा स्वसन्वेदनादेवं विधा योगं निस्तिस्य तस्क्रास्तं विरच्यते । एतदेव निर्व्वकृषे वस्त्रति ।

या शास्त्रात्स्वगुरीर्मुखादनुभवाचाचाचि किश्वित् कवित् योगस्योपनिवदिवेकिपरिवचेतसम्बारिषो । स्रीचीतुक्यकुमारपालकृपतेरत्यर्थमभ्यर्थना-दाचार्थेष निवेशिता पथि गिरां श्रीहमचन्द्रेस सा॥१॥४॥

### योगस्वैव माजाबामाज ...

योगः सर्व्वविपद्वत्तीविताने परशुः शितः । चमूलमन्वतन्त्रं च काकीगं निर्देतिश्रियः ॥ ५॥

सर्वा विषद पाध्यासिक-पाधिभीतिक पाधिदैविकलचणाः तासातिविततत्वादक्षीकपास्तासां वितानः समूहस्तव तीर्षः परग्रयोग दत्वनर्थपरिहारो योगस्य फलम्। उत्तरार्देनार्थप्राप्ति-मीचलच्याः परमपुरुषार्थकपाया मूलमन्ततन्त्रपरिहारेण कार्याणं संवननं योगः कार्यंणं हि मूलमन्त्रतन्त्रीर्विधीयते। योगस्य मूलादिरहित एव मोचलक्षीवधीकरण्हेत्ररिति॥ ५॥ कारणोक्केटमन्तरेण न विषक्षचणस्य कार्यस्थोक्केटः शकाः क्रियत

पा च्छद्दनगर ए जा पपस व पा व्यास्था च्छद्द, यावा । क्राय इति विपत्कारणपापनिर्घात हेतृत्वं योगस्था ह—

भूयांसोऽपि हि पाष्मानः प्रलयं यान्ति योगतः। चग्डवाताद्वनघना घनाघनघटा द्रव ॥ ६ ॥

बह्नस्यपि पापानि योगायलयसुपयान्ति प्रचर्णवातीहृता स्रति-चना मेघघटा दव ॥ ६॥

> स्यादेतदेकजन्मीपार्ज्जितं पापं योगः चिख्यादिष भनेकभवपरम्परीपात्तपापस्य तु निर्मूबनं योगादसभावनीयमित्याष्ट्र—

चिगोति योगः पापानि चिरकालार्ज्जितान्यपि । प्रचितानि यथैधांसि चगादेवाशुश्चिताः ॥ ७ ॥ यथा चिरकासमीतितासपीत्मनानि खणमात्रपितोऽप्यक्तशः क्रमातुर्भस्मसाक्तरोति। एवं योगः खणमात्रेचैव चिरस्रचितपाप-संजयसमी भवतीति॥ ७॥

योगस्य फलान्तरमाइ—

# कपाविष्रुग्मसामर्शसर्व्योषिधमर्र्हयः। सिमान्नत्रीतोलब्धिश्च योगं ताग्डवडम्बरम्॥ ८॥

महर्षि गन्दः प्रत्येकमपि सम्बध्यते । कफ क्रेषा विप्रुषुकारः पुरीष-मिति यावत् । मनः कर्णदन्तनासिकानयनजिक्कोद्भवः भरीर-सभ्यवयः । पामग्री इस्तादिना सर्गः सन्वे विष्मृतकेशनखादय एका प्रमुक्ताय पीषधयो योगप्रभावाकार्ष्ट्रयो भवन्ति । प्रयथा महर्षयो विभिन्ना एवाणुलादयः । तथा त्रोतांसीन्द्रियाणि संभिन्नानि सङ्गतानि एकेकगः सर्व्यविषयेस्तिषां सन्धियोगस्थेदं यौगं ताण्डवडम्बरं 'दिर्भितम् ।

> तथाहि योगमाहाकारायोगिनां कफविन्दवः । सनत्कृमारादेरिव जायन्ते सर्व्वरुक्षिदः ॥ १ ॥ सनत्कृमारो हि पुरा चतुर्धेयक्षवर्ष्धभृत् । षट्खाष्डप्रयिवीभोक्षा नगरे हस्तिनापुरे ॥ २ ॥ कदाचित्र सुधन्धायां सभायां जातविद्ययः । रूपं तस्वाप्रतिरूपं वर्षयामास वासवः ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>१) का ग क विकसितम ।

राज्ञः यनकामारस्य कुरुवंग्रियरोमसेः। यदूपं न तदक्वन देवेषु सनुजेषु वा ॥ ॥ ॥ इति प्रशंसां कपस्यात्रहधानावुभी सरी। विजयो वैजयन्त्रस प्रथिषामवतेरतः ॥ ॥ ततस्ती विप्रकृपेण कृपान्वेषण्डेतवे। प्रासाददारि क्यतेस्त्रस्तुर्द्धास्त्रस्थी ॥ ६ ॥ चासीत् सनल्मारोऽपि तदा प्रारम्भनः। मुक्तनि:शेषनेपथ्यः सर्वाक्वाश्वक्रमुद्धह्नं ॥ ध ॥ हारस्थी हारपालेन हिजाती ती निवेदिती। न्यायवर्त्ती चन्नवर्त्ती तदानीमप्यवीविषत् ॥ ८ ॥ सनक्तारमासोक्य विकायक्रीरमानसी। भूनयामासतुमीं सिं चिन्तयामासतुत्र ती ॥ ८ ॥ ललाटपद्यः पर्यस्ताष्ट्रमीरजनिजानिकः । नेने कर्णान्तवित्रामी जितनीसीत्पसिंखी॥ १०॥ दन्तच्छदी पराभूतपक्षविम्बीफलच्छवी। निरस्तश्रक्तिकी कर्षी करहोऽयं पाश्च अन्यजित् ॥ ११ ॥ करिराजकराकारतिरस्कारकारी भूजी। खर्षश्चेनशिकालक्षीवितुष्टाकसुरस्वसम् ॥ १२ ॥ मध्यभागो सगारातिकियोरोदरसोदरः। किसन्यदस्य सर्वाष्ट्रसम्प्रीर्वाचां न गोचरः ॥ १३ ॥ महो कोऽप्यस सावस्यसरित्युरो निर्मलः। बेनाभ्यक्तं न जानीमी क्योत्स्ययोज्यभामियः॥ १४॥

यघेन्द्री वर्षयामास तथेदं भाति नान्यथा । मिथा न खलु भाषनी महाकान: कदावन ॥ १५॥ किं निमित्तमिकायाती भवन्ती हिजसत्तमी। इयं सनक्षमारेण पृष्टी तावेवमूचतुः॥ १६॥ स्रोकोत्तरचमलारकारकं सचराचरे। भुवने भवतो रूपं नरशार्द्स गीयते ॥ १७॥ दूरतोऽपि तदाकार्श्व तरक्षितकृतृहसी। विलोकयित्मायातावःवामवनिवासव ॥ १८ ॥ वर्णमानं यथा लोके ग्रुखनिऽस्नाभिरद्गतम्। क्रपं ऋप ततीऽप्येतस्वविश्वेषं निरीक्षते ॥ १८ ॥ जरे सनक्मारोऽपि चितविस्स्रिताधरः। इयं हि कियती कान्तिरङ्गेऽभ्यङ्गतरिङ्गते॥ २०॥ इतो भूला प्रतीविधां जणमात्रं दिजोत्तमी। यायविवर्त्यवेऽसाभिरेष मञ्जनकच्चः॥ २१॥ विचिवरचिताक्तलां भूरिभूषणभूषितम्। कृपं पुनर्निरीचेयां सरक्षमिव काञ्चनम् ॥ २२ ॥ ततीऽवनिपतिः स्नाता कल्पिताकत्पभूषणः । साडम्बर: सदोऽध्यास्ताम्बररक्रमिवाम्बरम् ॥ २३ ॥ चनुचाती ततो विषी पुरोभूय महीपते:। निदम्बतुष तद्रूपं विषकी दध्वतुष ती ॥ २४ ॥ का तद्वपंका सा कान्तिः का तकावस्यमध्यगात्। चनेनायस मर्चानां चिवकं सर्वमेव हि ॥ २५ ॥

रुपः प्रोवाच ती बस्रादृहद्दा मां मुदिती पुरा। कस्मादकसादधुना विवादमितनाननी ॥ २६ ॥ ततस्तावृचतुरिदं सुधामधुरवा गिरा। महाभाग सुरावावां सीधकंत्रकंतिवासिनी ॥ २०॥ मध्येसुरसभं यक्तसकी लद्रुपवर्णनम्। षयहधानी तद्रष्टुं मर्त्वमूर्त्वागताविह ॥ २८॥ शकीष वर्षितं यादक 'ताद्यं वपुरीचितम । रूपं तृप तवेदानीमन्यादृशमजायत ॥ २८ ॥ पश्चना व्याधिभिरयं कान्तिसर्व्वस्तरस्तरः। देशः समन्तादाकान्तो निःश्वासैरिव दर्पणः ॥ ३० ॥ यथार्थमभिधावित दाक्तिरोडितयोस्तयोः । विच्छायं सं वृषोऽपछाविमग्रसामिव हुमम्॥ ३१॥ षचिन्तयच धिगिदं सदा गदपदं वपु:। मुधेव मुग्धाः बुर्व्धन्ति तक्कृष्टीं तुच्छवुड्यः ॥ ३२ ॥ गरीरमनारत्मवैद्यीधिभिविविधेरिदम । दीखेत दावणेदीव दावकीटगणेदिव॥ ३३ ॥ विशः कथिष्ययोतस्रीचेत तथापि हि। नैययीधं फलमिव मध्ये क्वमिकुलाकुलम् ॥ ३४ ॥ रजा सम्पति कायस्य तत्कासं रूपसम्पदम् । महासरीवरस्थेव वारिसेवालवक्षरी ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>१) च व ताडनैव प्ररेखितम्।

शरीरं अवते नाया क्यं वाति न पापधी:। जरा स्मृति न श्रानं धिम् सक्यं यरीरिकाम् ॥ ३६ ॥ क्षं लविषमा कान्तिः मरीरं द्रविणान्यपि। संसारे तरलं सर्वे कुग्रायजलविन्द्वत् ॥ ३० ॥ प्रवाखीनविनामस्य मरीरस्य मरीरिणाम । सकामनिर्कारासारं तप एव मङ्कलसम् ॥ ३८ ॥ इति सञ्चातवैराग्यभावनः पृथिवीपतिः। प्रवच्यां खयमादिलुः सुतं राज्ये न्यवीविधत् ॥ ३८ ॥ गत्बोद्याने स्रविनयं विनयन्धरस्ररितः। सर्व्वसावद्यविरतिप्रधानं सीऽयहीत्तपः ॥ ४०॥ महात्रतथरस्यास्य दधानस्योत्तरान् गुणान् । यामाद्वामं विश्वरतः समतैकागवैतसः ॥ ४१ ॥ गाठानुरागवन्धेन सब्धें प्रक्रतिसण्डलम् । प्रष्ठतोऽगात्करिकुलं महायूयपतेरिव ॥ ४२ ॥ ( युग्मं ) निष्कवायसुदासोनं निष्पंतं निष्परिग्रहम्। तं पर्युपास्त वयमासान् कयश्चित्तवावर्त्तत ॥ ४३ ॥ वधाविध्यासभिकाभिरकालापव्यभोजनैः। व्याधयोऽस्य वहधिरै सम्पूर्वेदी इदैरिव ॥ ४४ ॥ कच्छूगोवन्वरम्बासाकविकुच्चचिवेदनाः । सप्ताधिरीहे पुरसामा सप्तवर्षेत्रतानि सः ॥ ४५ ॥ दु:सञ्चान् सञ्चमानस्य तस्याप्रेवपरीवज्ञान् । चपायनिरपेक्स समयदाका समय: ॥ ४६ ॥

पतानारे सुरपतिः समुद्दिख दिवीकसः। प्रदि जातचमकारसकारितस्य वर्षमम् ॥ ४० ॥ चक्रवर्त्तित्रियं त्यक्का प्रव्यवत् । चही सनक्षमारोऽयं तप्यते दुस्तपं तपः ॥ ४८ ॥ तपोमाहाबालकास सर्वाखिप हि समिष्। शरीरनिरपेचोऽयं खरीगाच चिकिसति ॥ ४८ ॥ भयइधानी तदाकां वैदाक्षधरी सुरी। विजयो वैजयन्तस तसमीपम्पेयतः ॥ ५० ॥ जचतुत्र महाभाग किं रोगैः परिताम्यसि । वैद्यावावां चिकितावी विम्नं स्वैरेव भेषजै: ॥ ५१ ॥ यदि लमनुजानासि रोगप्रसामरीरकः। तदक्काय निरुद्धीको रोगानुपचितांस्तव ॥ ५२ ॥ ततः सनलुमारोऽपि प्रत्यूचे 'भोविकिक्षकौ। दिविधा देखिनां रोगा द्रव्यतो भावतोऽपि च ॥ ५३ ॥ क्रोधसानमायालोभा भावरोगाः ग्ररीरिणाम्। जयान्तरसङ्खानुगामिनोऽनन्तदु:खदा:॥ ५४॥ तांविकित्सितुमीशी चेद्युवां तर्हि चिकित्सतम्। चयो चिकितायो द्रव्यरोगांस्तदत पर्यतम् ॥ ५५ ॥ ततोऽङ्ग्लीं गलत्यामां शीर्थां खनापविष्या। लिक्षा ग्रुल्वं रमेनेव द्राक् सुवर्णीचकार सः॥ ५६॥

<sup>(</sup>१) च च ती।

ततस्तामङ्ग्लीं खर्णश्रमाकामिव भासतीम्। चालोका पादयोस्तस्य पेततुः प्रोचतुत्र ती ॥ ५७ ॥ निरुक्पयिषु क्यं यौ लामायातपूर्व्विषी। तावेव बिटगावावां सम्प्रत्यपि समागती ॥ ५८ ॥ सिहलिक्षरिप व्याधिकाषां सीठा तपस्वति । सनल्मारो भगवानितीन्द्रस्वामवर्षयत्॥ ५८॥ भावाभ्यां तिद्हागत्य प्रत्यवेष परीचितम्। इत्यदिला च नला च ब्रिट्गी ती तिरोहिती ॥ ६० ॥ एतविदर्भनमाचं जफलम्बेः प्रदर्भितम् । सब्धान्तरकथा नोक्ता चन्वगीरवभीक्भिः ॥ ६१ ॥ योगिनां योगमाशस्त्रात्पुरीवमपि कल्पते। रोगिषां रोगनामाय कुमुदामोदमासि च ॥ ६२ ॥ मलः किस समाभातो दिविधः सर्वदेशिनाम् । कार्यनेतादिजनोको हितीयस्व वपुर्भवः॥ ६३॥ योगिनां योगसम्मित्तासास्रात्मग्राहिविधोऽपि सः। कस्तूरिकापरिमनी रोगडा सर्व्वरोगिणाम्॥ ६४॥ योगिनां कायसंस्पर्धः सिच्चविव सुधार्सै:। चिषोति तत्वर्थं सर्वानामयानामयाविनाम् ॥ ६५ ॥ नखाः केमा रदासान्यदपि योगिमरीरमम । भजते भेषजीभावभिति सर्व्वीषिधः स्मृता ॥ ६६ ॥ तथाहि तीर्थनायानां योगस्त्रक्षवर्त्तिनाम् । देशस्थिधकलस्तोमः सर्वस्त्रीषु पुन्धते ॥ ६७ ॥

## विच--

मैचसुक्तमि वारि यदक्रसक्तमात्रावदीयाध्यादिगतमिष सर्वरोगद्दरं भवति। तथा विवसृ च्छिता चिष यदीयाक्तसिक्तवात्तम् स्वर्थादेव निर्विषा भवन्ति। विषसंप्रक्रामध्यसं यसुखप्रविष्टमिषवं भवति। महाविषव्याधिवाधिता चिष यद्दवः यवषमात्राद्यद्दर्भनास वीतविकारा भवन्ति। एव सर्वोऽपि सर्वौषधिप्रकारः। एते कापादयो सहिष्ठिषाः। चथवा महर्वयो विभिन्ना एव। वैक्रियालक्षयोऽनिकथा चयुत्व-महत्त्व-सद्व-सद्व-सुक्त्व-प्राप्ति-प्राकाम्यहैश्चित्व-विभिन्न-चप्रतिवातित्व-चन्नक्षीन-कामक्ष्यित्वादिभेदात्।

सण्रतमण्यरीरिवकरणम्। येन विसिच्छिद्रमिष प्रविधित तत्र च चक्रवर्त्तिभोगानिष भुक्ते। मक्त्यं मेरीरिष मक्तर-ग्ररीरकरणसामर्थम्। सञ्चलं वायोरिष सप्तरश्ररता। गुक्लं वज्ञादिष गुक्तरग्ररीरतया क्रन्द्रादिभिरिष प्रक्रष्टवर्तेषुं:सक्ता। प्राप्तिभूमिस्त्रस्य प्रमुख्येण मेकपर्व्वतायमिष प्रभाकरादिस्तर्भ-सामर्थम्। प्राकाम्यम् भूमाविव प्रविधितो गमनग्रक्तिः तथा प्रविव भूमावृत्रस्वानिम्यक्तने। क्रियतं त्रेलोक्सस्य प्रभृता तीर्थकरित्रभ्रव्यक्ष्रदिविकरणम्। विधितं सर्वजीववधीकरण-सन्तिः। प्रप्रतिचातितं प्रद्रमध्येशि निःसक्तगमनम्। पत्त-वीनमद्यस्वरूपता। कामकृषितं युगपदेव नानाकारकृप-विकरणग्रतिः। क्रियेवमादयो मक्ष्वयः। प्रथवा प्रक्रष्टश्रतावरण-वीर्यान्तरायचयोपग्रमाविभूतासाधारणमहाप्रप्रविकाभा पनधीत-दादशाक्रवर्त्वश्रपूर्वा प्राप्त सन्ती यस्रवे चतुर्दश्रपूर्वी निक्पयित

तिबान् विचारक्षक्रेऽप्यधेंऽतिनियुषप्रशः प्राश्चमकाः। चन्धेऽधीत-दमपूर्वा रोडियोपसप्तादिमकाविद्यादिभिरक्ष्टप्रवेनिकाभि-रखविद्यादिभियोपनतानां भूयसीनास्त्रीनां चवमना विद्यावेग-भारवात विद्याधरत्रमचा:। केविद्योजकोष्ठपदानुसारिवृद्धिविशेष-र्विवृक्ताः । सुक्रष्टवसुमतीक्षते चेत्रे चित्युटकाद्यनेककारचित्रीया-पैसं बीजमन्पहतं यथानेकवीजकीटीप्रदं भवति तथैव ज्ञानावर-चाटिचयोपग्रमातिययप्रतिलकादेवार्थबीजञ्चवि सति चनेकार्य-बीजानां प्रतिपत्तारो बोजबुद्दयः। कोष्ठागारिकस्थापितानाम-सङ्घोर्णनामविनष्टानां भूयसां धान्यबीजानां यथा कोडेऽवस्थानं तथा परोपदेशावधारितानां श्रीतानामधेपत्रवीजानां भूवसामनु-स्वरसम्तरेकाविनष्टानामवस्थानालोडव्डयः। पदानुभारिकीऽनु-न्वीतःपदानुसारिषः प्रतिन्वीतःपदानुसारिष उभयपदानुसारि-षव । ततादिपदस्याधं ग्रमं च परत उपश्रुख यायन्यपदादर्धप्रय-विचारणासमर्थपटुतरमतयो ऽनुत्रोतःपदानुसारिवृषयः । चन्खपद-कार्य प्रत्यं च परत छपञ्जला ततः प्रातिकृत्येनादिपदादा चर्षप्रव्यविचारपटवः प्रतियोतःपदानुसारिवुषयः । सध्यपदस्यार्धं प्रतं च परकीयोपदेशादिशम्यादानाविधपरिच्छित्रपदसमूइ-प्रतिनियतार्थयत्र्योदधिसमुत्तरणसमर्यासाधारणातिग्रयपटुविज्ञान-नियता उभयपदातुसारिव्हयः। बीजवृहिरेकपदार्थादगमादने-कार्यानामवगन्ता पदानुसारी लेकपदावगमात्पदान्तराणामव-मनीति विश्रेष:। तथा मनीवाकायवितन:। तप प्रक्रष्टचानावरण-बीर्यानारायचयीपशमविशेषेच वस्तुषुत्वानार्मुहर्त्तेन सकलश्रुती-

दध्यवगाइनावदातमनश्री मनोवलिन:। चन्त्रमुङ्गर्सेन सकलग्रुत-वस्त्रुचारचसमर्था वाग्वलिन:। भववा पदवाक्यालक्वारोपेतां बाचसुचैक्चारयन्ती ऽविरश्वितवाक्कमाशीनकच्छा वाग्वस्तिन:। वीर्यान्तरायच्योपग्रमाविर्भृतासाधारचकायवललालतिमयावतिष्ठ-मानाः समझमदिरहिता वर्षमावप्रतिमाधरा वाहुवलिप्रधतयः कायबलिनः। तया चौरमधुसर्पिरसतास्रविषी येवां पात्रपतितं कदकमपि चौरमधुसप्पिरसतरसवीर्यविषाकं जायते वचनं वा गरीरमानसदु:खप्राप्तानां देशिनां चीरादिवसन्तर्पनं भवति ते चीरास्रविणो मध्वास्रविणः सर्पिरास्रविचोऽस्तास्रविणयः। नेचिदचीषिश्वतास्ते च दिविधा भन्नीयमञ्जनसा भन्नीय-महालयाय । येषामसाधारणान्तरायच्योपग्रमादल्यमावसपि पाचपतितमनं गीतमादीनामिव बहुभ्यो दीयमानमपि न चीयते तेऽचीणमञ्चानसाः। प्रचीणमञ्चासयश्चिपाप्ताच यत परि-मितभूपदेगेऽवतिष्ठको तत्नासंख्याता चपि देवास्तिर्यश्री मनुष्याय सपरिवाराः परसरवाधारश्चितास्तीर्थंकरपर्वदीव सुक्सासते। इति प्रजायमचादिषु महाप्रजादयो महर्षयो दर्शिताः।

> सर्वेन्द्रियाचां विषयान् रहात्येकमपीन्द्रियम् । यग्रभावेन समित्रत्रोतोसिक्त सा मता ॥ १ ॥ ८ ॥

> > तथा---

चारवाशीविषाविभानःपर्यायसम्पदः । योगकलपदुमस्यैता विकासिकुसुमिश्रयः ॥ ८ ॥ षित्रयश्वरकाचारका षित्रयगमनादित्वर्धः । तक्षम्यक्रस्थितित्वर्धः । प्रामीविषकिकिनिग्रष्टानुग्रहसामर्थम् । प्रविषद्धानस्थिर्मूर्त्तद्रव्यविषयं द्वानम् । मनःपर्थ्यायद्वानस्थिमेनोद्रव्यप्रत्यचीकरक्षमिः । एता स्थयो योगक्ष्यवृद्धस्य कुसुमभूताः । फसं
तु केवस्त्रानं मोचो वा । भरतमस्देश्युदाष्टरक्षाभ्यां वस्ति ।
तथाष्टि—

दिविधायारणा श्रेया जङ्गाविद्योत्यमिततः ।
तत्राद्या क्षवदीपं यान्येकोत्पातलीलया ॥ १ ॥
यलनो क्षवदीपार्देकेनोत्पतनेन ते ।
नन्दीखरे समायान्ति दितीयेन यतो गताः ॥ २ ॥
ते घोर्ध्वगत्यानेकेन समुत्यतनकर्मणा ।
गच्छिति पाण्डुक्वनं मेक्ग्रेलियरःस्थितम् ॥ ३ ॥
ततोऽपि विलता एकोत्पातेनायान्ति नन्दनम् ।
उत्पातेन दितीयेन प्रथमोत्पातम् मिकाम् ॥ ४ ॥
विद्याचारणासु गच्छन्येकेनोत्पातकर्मणा ।
मानुषोत्तरमन्येन दीपं नन्दीष्वराष्ट्रयम् ॥ ५ ॥
तस्मादायान्ति चैकेनोत्पातेनोत्पतिता यतः ।
यान्त्यायान्त्यूर्दमागेऽपि तिर्व्यग्वानक्रमेण ते ॥ ६ ॥

प्रनेऽपि वचुभदायारणा भविता। तद्यवा पाकाशगामिनः पर्याद्वावस्थानिष्याः कायोसर्गशरीरा वा पादोत्वेपनिचेपक्रमा-दिना स्थोमचारिषः। केचिन् जलजङ्गाफलपुष्यपत्रश्रेयमिशिसा-धूमनीङारावस्थायनेषवारिधारामर्कटकतन्तुन्योतीरिक्षमपदनाद्या- सम्बनगतिपरिचामसुश्रलाः । जलसुपेख वापीनिकामाससुद्रादिष-प्काधिकजीवानविराधयसो जले भूमाविव पादीरचेपनिचेप-क्षप्रका जक्षचारणाः। भुव उपरि चतुरङ्गलप्रसिते पाकाणे जङ्गा-निवेपोरचेपनिपुका जङ्काचारकाः । नानाद्वमफलाच्युपादाय फला-ययप्राच्यविरोधेन फलतले पादोत्चेपनिचेपकुणलाः फलचारणाः। मानाह्मसतागुलापुषान्यपादाय पुष्पसूत्राजीवानविराधयन्तः क्षस्मतलदलावलम्बनसङ्गतयः पुष्पचारवाः। नानावृच्चगुत्सवीह-क्षताविताननानाप्रवासतरूणपक्षवासम्बनेन पर्णसूच्याजीवानविरा-ध्यन्तवर्षोत्वेपनिचेपपढवः पत्रवार्षाः। चतुर्योजनशतीच्छितस्य निषधस्य नीसस्य चार्रेष्टक्विकां श्रेषिमुपादायोपर्थको वा पाद-पूर्वंकसुत्तरणावतरणनिषुणाः श्रेषिचारणाः । घम्निधिखासुपादाय तेज:कायिकानविराधयन्त: स्वयमदश्चमाना: पादविद्वारनिपुषा पग्निविखाचारणाः। धूमविति तिरश्रीनामूईगां वा पालम्बरा-चत्रवितगमनास्कन्दिनो धृमचारणाः। नीज्ञारमवष्टभ्याप्कायिक-पीडासजनयन्ती गतिमसङ्गमासश्रुवाना नी हारचारणाः। प्रव-म्बायमात्रित्व तदात्रयजीवानुपरोधेन यान्तोऽवम्बायचारणाः। नभोवर्कान प्रविततज्ञसधरपटसपटास्तरणे जीवानुपचातिचङ्क-सणप्रभवो मेघचारचा:। प्राहिषेच्यादिजलधरादिविनिर्गतवारि-धारावसम्बनेन प्राविपीजामनारेण यान्तो वारिधाराचारणाः। क्षज्ञहत्वान्तरालभाविनभः प्रदेशेषु कुजहवादिसम्बद्धमक्षेठकतन्त्वा-लम्बनपादोद्वरवनिषेपावदाता मर्कटकतम्न् च्छिन्दमो यासी मर्कटकतन्तुचारयाः । चन्द्राकेषद्वचन्नवाद्यन्यतमज्योतौरश्लिसस्ब- सेन भुवीव पादविश्वारक्षश्रकाः ज्योतीरश्चिमचारणाः । पवनि-चनेकदिनमुखीनुखेषु प्रतिकोमानुकोमवर्त्तिषु तखदेशावकीमुपा-दाय गतिमखः कितचरणविन्यासामास्कन्दन्ती वायुचारणाः ।

तपबरणमाहाकाग्रहुणादितरतोऽपि वा।
पाशीविषाः समर्थाः स्युर्नियहेऽनुयहेऽपि च॥१॥
द्रव्याणि सूर्त्तिमन्थेव विषयो यस्य सर्व्वतः।
नैयत्यरहितं ज्ञानं तत्यादविधनचणम्॥२॥
स्यात्मनःपर्व्ययो ज्ञानं मनुष्यचेतवर्त्तिनाम्।
प्राणिनां समनस्तानां मनोद्रव्यप्रकाशकम्॥३॥
परजुब विपुन्तवेति स्थाकनःपर्ययो हिधा।
विश्रहाप्रतिपाताभ्यां विपुन्तस् विश्रिष्यते॥४॥८॥

भेवलज्ञानसम्बद्धां प्राच्यं साम्राज्यमुदद्भन्।
भवाप नेवलज्ञानं भरतो भरताधिपः॥ १०॥

मही द्रत्यावयं प्राच्यं पुष्पतं साम्त्राच्यं चक्रवर्त्तित्वमुद्दहत्वेव न पुनस्यक्षराज्यसम्मत्। भरताधिपः षट्खच्छभरतचेत्रस्वामी। तथाहि—

> एतस्वामवसिष्यस्थामेकाम्तस्वमारके। सागरीपमकोटीनां चतुष्कोटिमिते गते॥१॥ सागरीपमकोटीनां तिस्रभिः कोटिभिर्मिते। घरके सुषमानान्ति दितीयेऽपि गते सति॥२॥

तिक्वीटाकोटिसिव सुवसदःवसारके। पन्नाष्टमांश्रीषे च दिचणाईस्य भारते ॥ ३ ॥ सप्ताभूवन क्रांसकरा इमे विमलवाइन:। चत्तुषांय यथस्वी चाभिचन्द्रोऽय प्रसेनजित्॥ ४॥ मरुदेवश नाभिश्व तत नाभगृंशिक्षभृत्। मक्देवेति सच्छीलपविवितलगच्या ॥ ५ ॥ त्तीयारस्य प्रेषेषु पर्वजनेषु संस्थया। चतुरमीती सार्डाटमासे वर्षत्रयेऽपि च ॥ ६॥ तस्यात्र क्षेत्री सर्वार्धिवमानादवतीर्णवान्। चतुर्देशमहास्त्रप्रसुचितः प्रथमो जिनः ॥ ७ ॥ नाभिस मर्देव्यास तदा सम्यगजानतो:। खद्रार्धमिन्द्राः सर्वेऽपि व्याचक् : प्रमदोक्पदाः ॥ ८ ॥ ततः सुखेन जातस्य शुभेऽक्रि परमेशितः। षट्पञ्चाप्रतृदिक्मार्थः स्तिनभा प्रचित्रिरे ॥ ८ ॥ मेरमूर्डि विभं नीला कलोलाङ्गे दिवस्पति:। तीर्योदकौरभ्यविञ्चत्खं च हर्षायुवारिभि: ॥ १० ॥ वासवेन तती मातुर्पितस्य जगद्गुरी:। धावीक मार्गि सर्वाणि विदध्विं बुध स्त्रियः ॥ ११ ॥ निरीच्य ऋषभाकारं लच्छीरी दिच्छी प्रभी:। चक्रतः पितरी नाम ऋषभेति प्रमोदतः ॥ १२ ॥ चमन्दं रददानन्दं सुधारश्मिरिव प्रभुः। तिदशाहारयोगेन पोषितो वन्धे क्रमात् ॥ १३ ॥

प्रनेद्युर्वसदामीय उपासितुमुपायतः । चचिन्तयद्भगवती वंशः क इइ कल्पताम् ॥ १४ ॥ भवगत्य तदाकृतमविकानतो विभुः। तलरिच्चतां सातुं करीव करमचिपत्॥ १५॥ तां समर्प्य जगद्गर्सुः प्रयम्य च विडीजसा । इच्चाक्करिति वंगस्य तदा नाम प्रतिष्ठितम् ॥ १६ ॥ वालं नल्यभिवोन्नष्ट्रा मध्यन्दिनभिवार्यमा । विभुविभक्तावयवं हितीयं शित्रिये वय: ॥ १७ ॥ यीवनेऽपि सदू रक्ती कमलोदरसोदरी। उणावकम्यावस्त्रेदी पाटी समतली प्रभी: ॥ १८ ॥ नतार्श्विक्टेदनायेव प्रपेदे चक्रमीशितुः। सदाखितयीकरेणोरिव दामाङ्गध्वजाः॥ १८॥ स्वामिनः पादयोर्जस्मीसीसासदनयोरिव । यक्काभी तले पाणीं खस्तिकव विरेजिरे ॥ २०॥ मांसली वर्त्तुबसुङ्गी भुजङ्गमफणीयमः। पाष्ट्रहः स्वामिनो वसा इव श्रीवसाबाव्छितः ॥ २१ ॥ प्रभोनिर्वातनिष्कम्पाः स्निग्धदीपश्चिषायाः। मीरस्वा ऋजवीऽङ्गुखो दलानीव पदाख्योः॥ २२॥ नम्बावर्ता जगइनुः पादाङ्ग्जितनेष्यभान्। यिक्सानि चिती धर्भेप्रतिष्ठाहित्तां ययुः ॥ २३ ॥ यवाः पर्वसङ्जीनामधोवापीभिरावभुः। उपा दव जगसच्मीविवासाय जगस्मो:॥ २४॥

बन्दः पादाञ्जुबस्रेव पार्चिवृत्तायतः प्रयुः। पङ्गाङ्गिकविनां फवामविनिभा नवाः ॥ २५॥ हेमारविन्द्सुकुलकर्णिकागोलकत्रियम । गृढी गुरूषी वितेनाते नितान्तं स्वामिपादयी: ॥ २६ ॥ प्रभी: पादावुपर्यानुपूर्व्या कुर्ववदुवती। **पप्रकायसिरी क्रिश्वच्छवी लोमविवर्जिती ॥ २७ ॥** पन्तर्मनास्थिपिशितपुष्यसे क्रमवर्त्तुंसे। एणीजक्राविडम्बिन्धी जक्रे गीयौँ जगत्पते: ॥ २८ ॥ जानुनी सामिनोऽधातां वर्त्तुं मांसपूरिते। तूनपूर्णिपधानानाः चिप्तदर्पणक्षपताम् ॥ २८ ॥ जरू च सदुनौ स्निक्धावानुपूर्व्येष पौवरी। विभराचन्तुः प्रीटकदलीस्तश्चविश्रमम् ॥ ३०॥ खामिन: बुद्धरखेव मुक्ती गृढी समस्थिती। पतिगृढं च पुंचिक्नं कुलीनखेव वाजिन: ॥ ३१ ॥ तशासिरमनिकोशमङ्खादीर्धमञ्चयम्। सरलं सदु निर्लीम वर्त्तुलं सुरभीन्द्रियम् ॥ १२ ॥ शीतप्रदक्षिणावर्रभाष्ट्युक्तेकधारकम्। प्रवीभकावत्तीकारकोशस्यं पिन्नरं तथा॥ ३३॥ घायता मांसला खूला वियाला कठिना कटि:। मध्यभागस्तनुत्वेन कुलिशोदरसोदरः ॥ ३४ ॥ नाभिवेभार गन्भीरा सरिदावर्शविश्रमम्। कुची चिन्धी मांसवन्ती कोमली सरली समी ॥ २५ ॥

प्रधादवः खलं खर्चित्राष्ट्रवसुवतम्। श्रीवसरत्यीठाइं श्रीसीसाविदिकाश्रियम् ॥ १६॥ हटपीनोबती स्तन्धी ककुग्नकुरीपमी। पलारीमोवने कची गन्धस्वेदमसोजिसते॥ ३०॥ पीनी पाणिकिकक्ती भुजावाजानुसम्बती। चचनाया नियमने नागपात्राविव त्रियः ॥ ३८ ॥ नवास्त्रपद्मवातास्त्रतली निष्कर्मकर्ष्यो । प्रस्तेदनावपिक्कद्रावुचाौ पाची जगत्पते: ॥ ३८ ॥ दण्डचक्रधनुर्मस्यत्रीवसक्तिमाकुर्यः। ध्वजाजवामरक्ष्यशङ्कुमाध्यिमन्दरै: ॥ ४० ॥ मकर्षभसिंशाखरयसस्तिकदिगाजै:। प्रासादतोरणहीपैः पाणी पादाविवाक्विती ॥ ४१ ॥ चक्रुष्ठाङ्गुलयः योषाः सरलाः योषपाणिजाः। प्ररोज्ञा दव कल्पद्रोः प्रान्तमाणिक्यपुष्पिताः ॥ ४२ ॥ यवाः सष्टमग्रीभन्त सामिनीऽङ्गरुपर्यस् । यमोवरतुरक्रस्य पुष्टिवैभिष्टाईतवः ॥ ४३ ॥ षङ्गुलीमूर्डस विभोः सर्वसम्पत्तिशंसिनः । द्धुः प्रदिचणावर्त्ता दिचणावर्त्तराष्ट्रताम् ॥ ४४ ॥ क्षच्छादुदरपीयानि जगन्ति वीष्यपीत्यभान् । मंख्यालेखा इव तिस्रो लेखा मूले करामयो: ॥ ४५ ॥ वर्त्तुलोऽनितदीर्घय लेखात्रयपविवित:। गभीरध्वनिराधक्ते कष्टः कस्यविष्यवनाम् ॥ ४६ ॥

विमर्ज वर्त्तुलं कान्तितरिक्क वदनं विभी:। पीयुषदीधितिरिवापरी लान्कनवर्ज्जित: ॥ ४० ॥ सस्यो मांसनी सिन्धी कपोनफनकी प्रभी:। दर्धगाविव सीवर्षी वाग्नक्ताोः सहवासयोः ॥ ४८ ॥ चनरावर्त्तसभगी कर्णी स्वत्यान्तसम्बती। प्रभोर्मुखप्रभासिन्धुतीरस्थे शक्तिके रव ॥ ४८ ॥ षोष्ठी विम्बोपमी दन्ता दाविंगल्न्स्सोदराः। क्रमस्कारा क्रमोत्तुक्रवंशा नासा महेशितुः ॥ ५० ॥ षक्रबदीर्घं चिबुकं मांसलं वर्त्तुलं सरु। मैचकं बहुलं स्त्रिग्धं को मलं समञ्जलायिन:॥ ५१॥ प्रत्ययक्यविटिपप्रवासार्गकोमस्।। प्रभोजिन्नानितस्युला दादशाङ्गागमार्थसः ॥ ५२ ॥ प्रमारा क्रथाधवले प्रामारको विलोचने । नोलस्फटिकशोषास्ममणिन्यासमये दव ॥ ५३ ॥ ते च वर्णान्तवित्राम्ते वाकास्यामपद्मशी। विकखरे तामरचे निजीना जिक्कले इव ॥ ५४ ॥ विभराञ्चन्नतुर्भर्त्तुः म्बामले क्वटिले भ्ववी। दृष्टिपुष्करिणीतीरसमुद्भिवलतात्रियम् ॥ ५५ ॥ विधालं मांसलं हुसं मसूषं कठिनं समम्। भानस्थनं जगद्वर्तुरष्टमीसीमसीदरम् ॥ ५६ ॥ भुवनस्तामिनो मौसिरानुपूर्वी समुकतः। दभावधोमुखीभूतच्याचमम् । ५०॥

मीलिक्दने महेगस जगदीयलगंसिनि। हत्तसुत्तृङ्गसुन्धीषं शित्रिये कलगत्रियम् ॥ ५८ ॥ केशायकाथिरे सूर्द्धि प्रभोर्भेमरमेचकाः। क्रिक्ताः कोमलाः स्थिन्धाः कालिन्धा एव वीचयः ॥५८॥ गोरोचनागर्भगीरी सिम्धस्तच्छा खगावभी। खर्णद्रविवित्तिव तनी विजगदीशितः॥ ६०॥ चढ़िन अमरखामान्यदितीयोहमानि च। बिसतन्त्रतनीयांसि लोमानि खामिनस्तनी॥ ६१॥ उत्प्रक्षकुमुदामीदः म्बासी विस्नेतरत्यसम्। नोचीरधाराधवलं रुधिरं च जगत्वते: ॥ ६२ ॥ दत्यसाधारपैनीनासचपैर्लितः प्रभः। रही रहाकर एव सेव्यः कस्येष्ट नाभवत्॥ ६३॥ प्रन्येयुः क्रीड्या क्रीड्यासभावानुरूपया । मिथी मिथुनकं किञ्चित्तकी तासतरीरगात्॥ ६४ ॥ तदैव दैवदुर्योगात्तकाध्यावरमुईनि । तिड्रिष्ड द्वरेग्डेऽपतत्तालफलं महत्॥ ६५॥ प्रहतः काकतालीयन्यायेनाम्बेव मर्भेषि। विषयो दारकस्तत्र प्रयमेनापस्रवा॥ ६६ ॥ कालध्यां गते तिसांस्तहितीया नितम्बिनी। यूयभाष्टा सुरङ्गीव किंक्सम्बज्जाभवत्॥ ६०॥ चकार्ण्डसुद्गराघातेनैव तेनापस्रक्षुना । बभृदुर्मू चिर्धतानीव मिधुनान्यपराच्यपि॥ ६८॥

तानि तामयतः कला नारौं पुरुषविर्द्धतांम्। विंकर्रव्यविमृदानि श्रीनाभेरपनिन्धिरे ॥ ६८ ॥ एवा हवभनायस्य धर्मपत्नी भवत्विति । प्रतिजयाह तां नाभिनेंत्रकेरवकी मुदीम् ॥ ७० ॥ पन्यदा तु 'विभोक्दालाभीगफलकर्षणः। भागादिन्द्री विवाहार्थे हन्दारकगणान्वितः ॥ ७१ ॥ ततः खर्णमयस्त्रथभाजिश्वमण्यित्वम् । प्रनेकनिर्गमद्वारमकार्षुर्मग्डपं सुराः ॥ ७२ ॥ खेतदिव्यां शको को चच्छ लेन गगनस्यया। गङ्गयेवात्रित: सीऽभूद्रुरिभीभादिहच्या ॥ ७३ ॥ तोरणानि चतुर्दिन्न सन्तानतरुपन्नवैः। तवासूवन् धनुंषीव चिक्ततानि मनीभुवा ॥ ७४ ॥ चतस्त्री रत्नकलग्रयेणयो प्रशंलिहासगाः। पर्यसायमा देवीभिनिधानानि रतेरिव॥ ०५॥ वहबुर्भण्डपद्वारे चेलीत्चिपं पयीस्चः। चक्री मध्ये सुरीभिर्भूः पिश्वला यक्तकईमैः ॥ ७६ ॥ वायमानेषु तृर्योषु गीयमाने च मङ्गले। षवादयसगायंश्व प्रतिमञ्देदिगङ्गनाः॥ ७०॥ समङ्गलासुनन्दाभ्यां कुमारीभ्यामकारयत् । वासव: परमेशस्य पाणिश्रहमहोत्सवम् ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup>१) क क विभोरभ्यदाहुमीनमानकार्याकः। (२) ख म अर्थालकायकाः।

ततः समज्ञलादेवी देवैः प्रकृतमङ्गला । चपत्थे भरतबाद्धारी युग्मरूपे चजीजनत् ॥ ७८ ॥ त्रैलोक्यजनितानन्दा सुनन्दा सुषुदे युगम्। सुवाहुं वाहुबलिनं सुन्दरीं चातिसुन्दरीम् ॥ ८० ॥ पुनरेकोनपञ्चाशत्यंयुगानि समङ्गला । पस्त बलिनो मूर्त्तान् बैक्ष्येयेव मानतान् ॥ ८१ ॥ भन्येयुरन्याय इति पूलारोइतवाहुभिः। नाभिर्व्यत्रिप सभूय सर्वेभियुनकैरिदम्॥ ८२॥ तिस्रो इकारमकारधिकाराच्याः सुनीतयः। न गण्यनेऽध्ना पुन्धिः कुर्व्वित्रसमञ्जसम्॥ ८३॥ ततः कुसकरोऽप्यूचे त्रातास्मादसमञ्जसात्। एव वो हवभः खामी तहत्तीयं तदाच्या ॥ ८४ ॥ तदा कुलकराज्ञात: कर्त्तुं राज्यस्थितिं स्मुटाम्। प्रभुत्रीनवयमयो सियुनान्येवसन्बद्यात् ॥ ८५ ॥ राजा भवति मर्खाटाव्यतिक्रमनिरीधकः। तस्वीचासनदानेनाभिषेकः कियते जलैः ॥ ८६ ॥ षाकर्षे वचनं भर्तुन्ते सर्वे युग्मधिषाः। तिक्विया ययु: पत्रपुटैर्जनिक्विष्टचया ॥ ८० ॥ तदा चासनकम्मेनावधिचानप्रयोगतः। विज्ञातभगवद्वाच्यसमयः यक्त पाययौ ॥ ८८ ॥ रव्रसिंद्वासनिऽध्वास्य वासवः परनिखरम्। सामान्येऽभिविषेचास्त्रते च मुकुटादिभिः॥ ८८॥

इतद्याभोजिनीपवयुटैरस्वलिधारितै:। निजं मन र्व खळ्मानिये मिष्टुनैर्जलम् ॥ ८० ॥ उदयादिभिवार्केण मुक्कटेनोपशीभितम्। पलम्तविससैर्वस्त्रेचीमेव गरदम्ब्दै: ॥ ८१ ॥ इंसैरिव धरलालं सञ्चरकारचामरै:। क्तताभिषेकं नाभेयं दहशुस्तानि विस्तयात् ॥ ८२ ॥ (युग्नं) नैतवुत्तं प्रभोर्मूर्ड्वि चेप्तुमेवंविमर्थिभः। विनीतैर्मिध्नैर्वारि निद्धे पादपश्चयोः ॥ ८३ ॥ योजनान्यव विस्तीर्णां नव हादम चायताम्। विनीताख्यां पुरीं कर्त्तुं यीदमुक्का इरियंयी ॥ ८४ ॥ सोऽपि रत्नमधीं भूनेर्माणिकामुकुटोपमाम्। व्यधात दिवामयोध्येति तामयोध्यापराभिधाम् ॥ ८५ ॥ तां च निर्माय निर्माय: पुरयामास यचराट। श्रच्यारत्वसनधनधान्यैनिरन्तरम ॥ ८६ ॥ वजेन्द्रनीलवैड्यं इर्म्यकिमर्रिरिशामि:। भित्तिं विनापि खे तत चित्रकर्मं विरचते ॥ ८७ ॥ तद्वप्रे दीप्रमाणिकाकपिशीर्षपरम्पराः। चयब्रादर्भतां यान्ति चिरं खेचरयोषिताम् ॥ ८८ ॥ तस्यां ग्रहाक्रणभ्वि सस्तिकयस्तमीतिकैः। स्तरें कर्करकक्रीडां कुरुते वालिकाजन: ॥ ८८ ॥ तवीदानी बहुचायस्वसमानान्यहर्वियम्। खेचरीयां विमानानि चयं यानित कुलायताम् ॥ १०० ॥

तत दृद्दाऽदृष्ट्यम् रत्नराशीन् समुच्छितान् । तदवकरक्टोऽयं तक्षेते रोष्ट्रणाचलः ॥ १ ॥ जनके लिरतस्त्रीणां चुटिते द्वीरमी तिकैः। ताम्बपणीत्रियं तत दधते राइटीर्घिकाः ॥ २ ॥ त्रवेभ्याः सन्ति ते येषां कस्वाप्येकतमस्य सः। व्यवहर्त्तुं गतो मन्ये विविक्षुत्री धनाधियः ॥ ३ ॥ नक्तमिन्दुद्दवद्वित्तिमन्दिरस्यन्दिवारिभिः। प्रधान्तपांचवी रच्याः क्रियन्ते तत्र सर्व्वतः ॥ ४ ॥ वापीकृपसरोलचै: सुधासोदरवारिभि:। नागलीकं नवसुधाकुग्हं परिवभूव सा ॥ ५ ॥ नगरीं तामसङ्ख्येवरेन्द्रो हषभध्वजः। चपत्यानि निजानीव प्रजासिरमपास्यत ॥ ६ ॥ तत ज्लाद्यामास लोकानुबन्धकाम्यया । एकैकमी विंगतियां पञ्च शिल्पानि नाभिभः॥ ७॥ राज्यस्थितिनिमित्तं चाऽयहीद्वासुरगान् गजान्। सामाख्यायसारां च नीतिरीतिमदर्भयत्॥ ८॥ द्वासप्ततिकशाकाण्डं भरतं चाध्यजीगपत्। भरतोऽपि निजान् स्नातृंस्तनयानितरानपि ॥ ८ ॥ नामेयो बाद्यबलिनं भिद्यमानान्यनेकशः। सच्चानि च इस्यम्बनीयंसानामजिक्कपत्॥ १०॥ चष्टादशसिपीर्जाश्वा चपसव्येन पाणिना। दर्भयामास सब्येन सुन्दर्भा गणितं पुन: ॥ ११ ॥

वर्षेव्यवस्था रचयन् स्थायमार्गे प्रवर्शयम्। 🛴 वाशीति पूर्वस्थाणि नाभिभूरत्यवाष्ट्रयत् ॥ १२.॥ प्रभु: खारक्रतावारी मधुमासे समेवृधि। भगादन्वेद्युक्दाने परिवारानुरोधतः ॥ १३ ॥ गुञ्जद्भिः पुज्जमाकन्दमकरन्दोन्यदालिभिः। मधुलक्मीर्वभूव खागतिकीव जगवाभोः ॥ १४॥ पूर्वरङ्ग रवारके पश्वमीशारिभिः पिकैः। पद्ययन्तालास्यं मलयानिललास्यः ॥ १५ ॥ प्रतियाखं विलम्माभिः पुष्पोश्वयकुतृहकात्। स्त्रीभिस्तवाभवन् हचाः सम्बातस्त्रीपाना दव ॥ १६ ॥ पुष्पवासग्टहासीनः पुष्पाभरणंभूषितः। पुष्पगेन्दुक्रइस्तीऽभाषाधुर्मूर्स इव प्रभु:॥ १०॥ तत्र 'खेलायमानेषु निर्भरं भरतादिषु। दधी खामी किमीहचा क्रीडा दोगुन्दरीविष ॥ १८॥ जक्रेवावधिना खामी खः सुखान्युत्तरीत्तरम्। घनुसरस्वर्भसुखं भुक्तपूर्वे स्वयं च तत्॥ १८ ॥ भूयोऽप्यचित्रयदिदं विगससोहवस्त्रनः। धिरीष विषयात्रान्ती वेत्ति नाम्महितं जनः ॥ २०॥ पद्यो संसारकूपेऽस्मिन् जीवा: कुर्वन्ति कर्यंभि: । भरवद्वधटीन्यायेनैहिरयाहिरां क्रियाम् ॥ २१ ॥

<sup>(</sup>१) व होबाबमानेषु । ्रीक्रिक्ट

इत्यासीयानसा यावदिभुर्भवपरास्यः। तावज्ञीकान्तिका देवा एयु: सारखतादय: ॥ २२ ॥ वर्षरक्रसिभर्मृष्टि कतान्यसुकुटा इव। प्रचम्ब ते व्यज्ञपयन् खामिस्तीर्थं प्रवर्त्तय ॥ २३ ॥ गतेषु तेषु भगवानुद्यानाबन्दनाभिधात्। व्याहत्त्व गला नगरीमाजुडावावनीपतीन् ॥ २४ ॥ राज्येऽभ्यविश्वद्भरतं ज्येष्ठपुत्रं ततो विभुः। बाहुबस्पादिपुत्राणां विभज्य विषयान् ददी ॥ २५ ॥ सांब्बसरिकदानेन ततोऽतर्पोत्तया भुवम्। देशीत दीनवाकाय कियासीदाया निष्ठ ॥ २६॥ च्यासमप्रकमीन सर्वेऽप्यस्थेत्य वासवाः। प्रभिषेकं प्रभी वक्रुमिरेरिव प्रयोमुचः ॥ २०॥ मास्याक्ररागैरें वेशन्यस्तैर्वासितविष्टपै:। खबशोभिरिवाश्रीभि परितः परसेखरः ॥ २८ ॥ विचित्रैर्सिती वस्त्रैरक्क्ष्मेस भूषणै:। विभुवभागे सन्धान्त्रधिशौरिव मनत्ययः ॥ २८ ॥ दिवि दुन्दुभिनादं च कारयामास वासवः। जगती दददानम्दमस्याम्तिमवात्मनि ॥ ३०॥ सुरासुरनरीद्वाद्धामारीहिष्किविकां विभुः। जर्डलोकगतेर्भागे जगतो दर्भयविव ॥ ३१ ॥ एवं सहवैदेविशैशको निष्क्रमणोत्सव:। यं प्रस्वितिज्ञहर्मा नैनिमेणं सतार्घितम् ॥ ३२ ॥

गला सिंदार्थकीयानि सुमीच परमेम्बर:। कुसमाभरणादीनि काषायानिव सर्वतः ॥ ३३ ॥ चतुर्भिर्मृष्टिभिः केशानुइधार जगद्गुकः। जिप्टत्तुः पञ्चमीं मुष्टिं वासवेनेति याचितः ॥ ३४ ॥ देवांसयो: सर्चक्चोर्वाचातीतातिशोभते। केशवद्मर्थ्यसावास्तामिति तां स्वास्यधारयत्॥ ३५॥ प्रतीच्छतय सीधर्माधिपतेः सिचयाचले। स्वामिकेमा दधुदैत्तवर्षान्तरगुषत्रियम् ॥ ३६ ॥ चौरीदधी सुधर्मेशः नेशान् चिन्नाभ्यपेत्य च। रक्राचार्य दवारचत्तुमुखं मुष्टिसंद्रया ॥ ३७ ॥ सर्वे सावदां प्रत्याखामीति चारित्रस्वतै:। मोचाध्वनी रयमिवाध्याक्री इजगत्पति: ॥ ३८ ॥ सर्वतः सर्वेजन्तुनां मनोद्रव्याणि दर्शयत् । जन्ने ज्ञानं प्रभोस्तुर्थं मन:पर्ययसंज्ञकम् ॥ ३८ ॥ राज्ञां यहस्रायलारीऽनुयान्तस्तं निजप्रभम । वतमाददिरे भक्त्या कुलीनामां क्रमी श्रामी ॥ ४०॥ ततः सर्वेषयीन्द्रेषु गतेषु सं स्वमासयम् । व्यहरत्तेर्वृत्तः खामी यूचनाच इव दिपै: ॥ ४१ ॥ लोकेभिचासकपाद्वीभिचावें भमतः प्रभीः। भटौकि कर्मेभाम्बादि धिगार्जवसपि कचित्॥ ४२॥ न्याय्यामप्राप्नवन् भिचां सहमानः परीवहान्। भदीनमानसः खामी मीनव्रतमुपात्रितः ॥ ४३ ॥

त्रमणानां सद्दसैक्तैयत्भिरपि नाभिभूः। चुधार्तेर्म्सुचे की वा 'ससच्ची भगवानिव ॥ ४४ ॥ वने मूलफलाङारा जिच्चरे ते तु तापसाः। स्थारवीपयसुवी धिक्रामीचपयसुतान्॥ ४५॥ भय कच्छमशकच्छपुत्रावाचागती सचित्। : र्यतुर्नमिविनमी स्नामिनं प्रतिमास्यितम् ॥ ४६ ॥ प्रचम्म तौ विज्ञपयाम्बभूवतुरिति प्रभुम्। पावयोर्नापरः स्नामी स्नामिन राज्यपदो भव ॥ ४० ॥ न किञ्चिष्ट्रचे भगवांस्तदा ती सेवकाविष । निर्ममा हि न सिप्यन्ते कस्ताप्यैहिकचिन्त्या ॥ ४८ ॥ ती क्रष्टासी सिवेवाने खामिनं पारिपार्खिकौ। प्रवृतिशं मेव्गिरिं सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ ४८ ॥ षय ती धरबेन्द्रेष प्रभुं वन्दितुमेयुवा । की युवामिक को हित्रित्युक्ताविषमुचतु:॥ ५०॥ श्रत्यावावामसी भक्ती कविद्यादिदेश च। राज्यं विभज्य सर्वेषां खपुताचामदत्त च ॥ ५१ ॥ चपि प्रदक्तसर्वस्रो दातासी राज्यमावयोः। प्रस्ति नास्तीति का चिन्ता कार्यी वेवैव वेवकै: ॥ ५२ ॥ याचेयां भरतं खामी निर्ममी निष्परिषष्ठ:। किमदा द्यादिति ती तेनीकावित्ववीचताम् ॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) काग व सप्यवानु ।

विष्वसामिनमाप्यामुं क्षुर्वः साम्बन्तरं निष्ट । कर्णपादपमासाद्य कः करीरं मिषेवते ॥ ५४ ॥ भावां याचावहे नान्धं विहाय परमेखरम । पयोमुचं विमुखान्यं याचते चातकोऽपि किम ॥ ५५ ॥ खस्यस्त भरताटिभ्यः किं तवासाहिचिन्तया। स्वामिनोऽस्मादाङ्गवति तद्भवत्वपरेष किम्॥ ५६॥ तद्तिमुदितोऽवादीद्येदं पवगेम्बरः। पातालपतिरेषोऽसि स्वामिनोऽस्वैव किश्वरः ॥ ५० ॥ नेव्यः स्वाम्ययमेवेति प्रतिज्ञा साध साध वः। खामिसेवाफलं विद्याधरैष्वयं ददामि तत्॥ ५८॥ स्वामिसेवासमेवैतइध्येथां इन्त नान्यथा। सम्बोध्येति ददौ विद्याः प्रश्वप्तीप्रमुखास्तयोः ॥ ५८ ॥ र्यतस्तदनुत्रातौ पञ्चाययोजनीष्यम्। ती वैताच्याद्रिमुक्तेधं पञ्चविंगतियोजनम् ॥ ६०॥ द्रायोजनविस्तारदश्चिणश्रेणिमध्यगाः। तत विद्यावलाचने निमः पचाशतं पुरीः ॥ ६१ ॥ द्रशयोजनविस्तारोत्तरश्रेखां न्यवीविशत्। विद्याधरपति: वष्टिं पुराणि विनमि: पुन: ॥ ६२ ॥ चकाते चक्रवर्त्तिलं 'चिराट् विद्याधरेषु ती। तादृशः खामिसेवायाः किं नाम खादुरासदम् ॥ ६३ ॥

<sup>(</sup>१) साम च चिरम्।

वर्षे मीनी निराहारी विहरन् भगवानि । पुरं गजपुरं नाम प्रययी पारणेच्छया ॥ ६८ ॥ तदा च सोमयश्सः त्रेयांसः खप्रमैसत । मेरं ग्यामं सुधाकुभैः चालियत्वोज्यनं व्यधात् ॥ ६५॥ सुब्दिश्रेष्ठिनाप्येचि गीसहस्रं रवेस्रातम्। त्रेयांचेना दितं तत्र तती इसी भासरी इभवत् ॥ ६६ ॥ चद्भि सोमयशसा राजेको बहुभि: परै:। क्द्र: समन्ताक्ष्रियांससाहाय्याकायमीयिवात् ॥ ६० ॥ वयस्ते सदसि स्वप्नानाचो अच्यस न्यवीविदन्। ते निर्णयमजाननाः स्वं स्वं स्थानं प्रनयेयः ॥ ६८ ॥ प्राद्धभीवियतुमिव तदा तत्स्वप्रनिर्णयम्। चेयांसस्य ययौ विस्म भिचार्यो भगवानिष ॥ ६८ ॥ भगवन्तं समायान्तं शशाङ्कामव सागरः। चालोक्य त्रेयसां पातं त्रेयांसः भित्रिये सुदम् ॥ ७० ॥ ष्महाघोहं वितन्वानः त्रेयांसः स्वामिदर्भनात्। षवाप जातिसारणं पूर्वनष्टनिधानवत् ॥ ७१ ॥ चन्नभृहचनाभोऽसी प्राग्भवेऽस्थासि सार्घः। भनुप्रव्रजितवामुं तदेत्यादि विवेद सः॥ ७२॥ त्रतो विज्ञातनिदीषभिचादानविधिः सधीः। स्वामिन प्रासुकायातेषुरसं सुदितो ददी ॥ ७३ ॥ भ्यानपि रसः पाणिपात्रे भगवती भमी। श्रेयांसस्य तु ऋदये मसुर्नेहि सुदस्तदा ॥ ०८ ॥

स्थानी तस्तिभाती त्यासी द व्योचि सम्बद्धि रस:। पवाली खामिनोऽचिन्खप्रभावाः प्रभवः खलु ॥ ७५ ॥ तती भगवता तेन रसेनाकारि पारणम । सुरासुरतृषां नेते: पुनस्तइर्थनासतै: ॥ ७६ ॥ कुर्विद्विद्वि घनैरिव । हष्ट्यो रत्नपुष्पाणां चित्रिरे वारिहष्टिवत् ॥ ७० ॥ भय तच्चित्रां स्वामी ययी वाइबने: पुरीम। बाह्यीद्याने प्रपेदे च प्रतिमामेकराचिकीम् ॥ ७८॥ प्रभाते यावयिषामि खं लोकं खामिदर्भनात्। दती ऋती बाइबले: सामुबासीपमा निगा ॥ ७८ ॥ स प्रातः प्रययौ यावत्तावत्स्वाम्यन्यतोशमत । तचास्तामिकस्थानं व्योमेवाचन्द्रमैचत ॥ ८० ॥ मनोरथो विलीनो से इदि बीजसिवीवरे। ष्टा धिक प्रमद्दरीऽस्मीति बह्वाकानं निनिन्द सः ॥ ८१॥ यवास्थातां प्रभी: पादी रत्नैस्तवार्षभिर्वधात्। धभैचक्रं सहस्रारं सहस्रांश्रमिवापरम् ॥ ८२ ॥ विवधाभिग्रष्टः खामी खेळ्देशेष्वधर्मस् । विज्ञहार यदार्थेषु समभावा हि योगिनः ॥ ८३ ॥ तदा प्रभृत्वनार्याचामपि पापैककर्माणाम्। धर्मास्तिकाधिया जन्ने दढानुष्टानचीष्टितम् ॥ ८४ ॥ एवं विश्वरमाण्सु सङ्ख्रे शरहां गते। पुरं पुरिमतान्तास्थमाजगाम जगहुदः ॥ ८५ ॥

तत्पूर्वीत्तरदिस्भागे कानने प्रकटानने। वटखाघोऽष्टमभन्नेनास्वात्यतिमया प्रभुः ॥ ८६ ॥ भारम् चपकश्रीवमपूर्वकरवक्रमात्। शुक्कध्यानान्तरं शुरमध्यासीच जगत्पति: ॥ ८० ॥ तत्र घातिककाषि व्यलीयन्त घना इव। स्वामिनः केवसन्नानरविराविवेभूव च ॥ ८८ ॥ विमानान्यतिसमादीद् चष्टयन्तः परसारम्। एयुरिन्द्रायतु:षष्टि: समं देवगणेस्तदा ॥ ८८ ॥ त्रैलोक्यभर्त्तुः समवसरणस्थानभृतत्रम्। चम्रुजन्वायुकुमाराः स्वयं मार्जितमानिनः ॥ ८०॥ गन्धाम्बुद्दष्टिभिर्मेघकुमाराः सिविचुः चितिम्। सुगन्धिवाची: सोत्चिप्तधूपांचेंवैच्यत: प्रभी: ॥ ८१ ॥ पुष्पोपहारस्रतवी जानुदन्नं व्यथुर्भुवि । प्रिचेषत्यू ज्यमंसर्भः पूजाये खलु जायते ॥ ८२ ॥ स्त्रिभधूमशिखास्तोमवासितव्योममण्डलाः। षक्रुर्भूषघटीस्तत्र तत्र विज्ञक्षमारकाः ॥ ८३ ॥ इन्द्रचापश्रतासीटमिव नानामचितिषा । ततः समवसरणं चक्रे प्रकादिभिः सुरैः ॥ ८४ ॥ रजतस्वर्णमाणिकावपास्तत्र व्यो बभ्ः। भुवनाधिपतिष्योतिवैमानिकसुरै: क्रता: ॥ ८५ ॥ पसी खर्गमसी मोचं गच्छत्यचेति देहिनाम्। र्यसम्य इव वलाम्यः पताकास्तेषु रेजिरे ॥ ८६ ॥

विद्याधर्यी रहमस्यो वर्षोपरि चकामिरे। क्रतप्रवेशनिष्काशा विमानाशक्या सरै: ॥ ८७ ॥ माजिकाकपिशीर्षाचि मुग्धामरवध्जनै:। पालोकारा विरं इर्वाद्रवताडक्यक्या ॥ ८८ ॥ प्रतिवर्षं च चलारि गीपराणि बभासिर। चत्रविधस्य धर्मस्य क्रीडावातायना इव ॥ ८८ ॥ षक्षे समवसरणान्तरेऽशोकतनः सरैः। क्रोमवयोदयो रव्ववयोदयमिवोहिमन्॥ २००॥ तस्याधःपूर्वदिग्भागे रक्षसिंहासनं सुराः। सपादपीठं विद्धः सारं स्वर्गत्रियामिव ॥ १ ॥ प्रविख पूर्वेदारेण नला तीर्थं तमप्रिक्टरे। स्नामी सिंहासनं भेजे पूर्वाचलमिवार्यमा ॥ २ ॥ रब्रसिंडासनस्थानि दिख्यन्याखपि तत्थ्यम्। भगवस्रतिविस्यानि भी शि देवा विचिक्रिरे ॥ ३.॥ वराकीकतराकीन्द्रमण्डलं परमेशितः। हैलोकालामिताचिक्रमिवच्छववयं वभी ॥ ४ ॥ भगवानेक एवायं खामीत्युद्धीं कतो भुजः। रुद्रेण च प्रभोरपे रेजे रवमयो ध्वजः ॥ ५ ॥ चकायि केवलन्नानिचन्नवर्त्तित्वसूचकम् । चत्यद्भुतप्रभाचनं धर्मचनं प्रभी: पुर: ॥ ६ ॥ रेजतुर्जाक्रवीवीचिसोदरे चावचामरे। इंसाविवानुधावन्ती खामिनी मुखपङ्कम् ॥ ७ ॥

माविर्वभूवानुवयुक्तदा भामण्डलं विभी: । खबोतपोतवद्यस्य पुरो मार्त्त्रस्यस्तम् ॥ ८ ॥ प्रतिध्वानैयतस्रोऽपि दिशो मुख्यान स्थम । पशोद इव गशीरो दिवि दध्वान दुन्द्रिः ॥ ८ ॥ चधीवनाः समनसी विचम्बद्वविरे सरैः। भानतीभूते जने त्वकान्यस्ताचीव मनीमवा ॥ १०॥ पञ्चित्रं यदितश्यान्वितया भगवान् गिरा। वैलोक्यानुप्रहायाय प्रारेभे धर्मदेशनाम् ॥ ११ ॥ भगवत्वेवसञ्चानीत्रवं चारा भचीकयन्। भरतस्य तदा चन्नरत्मम्युदपदात ॥ १२ ॥ े उत्पन्नवेवसस्तात इत्यन्नमितोऽभ्यगात्। भादी करोमि कस्याचीमिति दधी चर्च हुप:॥ १३॥ क विध्वाभयदस्तातः क वकं प्राणिघातकम्। विस्रखेति खामिपूजाईतोः खानादिदेश सः ॥ १४॥ स्नोः परीषद्वोदन्तदुःखात्रत्यबदय्जम् । मबदेवामघोपेत्य नत्वा चासी व्यजिज्ञपत्॥ १५॥ षादियः सर्व्वदापीदं यसे सुनुस्तपात्वये। पञ्चलक इव सहु: सहते वारिविद्रवम् ॥ १६ ॥ हिमत्ती हिमसम्पातपरिक्षेयवर्या दयाम्। चरच्चे मानतीस्तम्ब इव याति निरम्तरम् ॥ १७ ॥ उचार्यावुचाकिरचकिरचैरितदाइचैः! सन्तापं चानुभवति स्तम्बेरम द्वाधिकम् ॥ १५ ॥

तदेवं सर्व्यकासेषु वनवासी निरायय: । एयग्जन इवेकाकी वसी ने दःसभाजनम् ॥ १८ ॥ पैलोकासामिताभाजः समुनोस्तस्य सम्प्रति। पथा सन्पद्सित्यक्कारोष्ट्यामास तां गजे॥ २०॥ सुवर्णवयमाणिकाभूषणैलुरगैर्गंजै:। पत्तिभिः खन्दनैर्मूर्सयोभयैः सोऽचलत्ततः॥ २१ ॥ सैन्यैर्भूषणभाःपुञ्जकतञक्रमतोरणैः। गच्छन् दूरादपि हपीऽपखद्रब्रध्वजं पुर: ॥ २२ ॥ मब्देवामयावादीद्वरतः पुरती श्वदः । प्रभी: समवसरचं देवि देवैविनिर्मितम् ॥ २३ ॥ श्रयं जयजयारावतुमुलस्त्रिदिवीकसाम्। श्रृयते तातपादान्ते सेवीत्सवसुपियुवाम् ॥ २४ ॥ मालवकेशिकीमुख्यग्रामरागपविविता। कर्णाम्त्रिमयं वाची स्वामिनी देशनाकृति: ॥ २५॥ मयूरसारसक्रीश्वशंसाद्येः सस्त्रराधिका । षाकर्ष्यते दत्तकर्षे: खामिनो गी: सविद्ययम् ॥ २६ ॥ तातस्य तीयदस्येव ध्वनावायोजनादिशः। श्रुते समोबलानेव बलवहेवि धावति ॥ २० ॥ चैनोक्यभर्त्तुर्गभीरां वाणीं संसारतारिणीम्। निर्वातदीपनिसन्दा सब्देवा मुदाऽऋषोत् ॥ २८ ॥ शृखन्दास्तां गिरं देवा सद्देवा व्यक्तीयत । भानन्दाश्वपयःपूरेः पश्चनत्पटलं हमोः ॥ २८ ॥

साध्यस्तीर्यक्रमस्त्रीं तस्त्राधितमयमासिनीम् । तस्वास्तहर्यनानन्दस्येर्यालामं व्यमीर्यत ॥ ३० ॥ भगवद्दर्भनानन्दयोगस्पैयम्पयुषी । केवलज्ञानमञ्जानमासमाद तदेव सा ॥ ३१ ॥ करिस्तन्धाधिक्दैव प्राप्तायुःकर्मसङ्घया । चन्तककेविसित्वेन निर्वाणं मब्देव्यगात् ॥ ३२ ॥ एतस्वामवसर्पिखां सिषोऽसी प्रथमस्ततः। चौरासी तहुए: चिम्रा चन्ने मोचोबाव: सुरै: ॥ ३३ ॥ तती विज्ञाततकोची प्रवेशस्थां समं दूपः। पश्चकायार्कतापाभ्यां भरत्काल द्वानभी ॥ ३४ ॥ सम्यज्य राज्यविक्रानि पदातिः सपरिच्छदः। ततः समवसरणं प्रविवेश विशाम्पतिः ॥ ३५ ॥ चतुर्भिर्देवनिकायैः खामी परिवृतस्तदा । दृह्ये भरतेथेन हक्चकोरनियाकर: ॥ ३४ ॥ विश्व प्रदक्षिणीकत्व भगवनां प्रषम्य च। मूर्डि बहाक्सलिः स्तोतुमिति चक्री प्रचक्रमे ॥ ३०॥ जयाखिसजगनाय जय विम्हाभयप्रद । अय प्रथमतीर्थेम अय संसारतारक ॥ ३८॥ ष्रदावसर्पिणीलीकपद्माकरविवाकर । लिय इष्टे प्रभातं में प्रमष्टतमसोऽभवत् ॥ ३८ ॥ भव्यजीवमनीवारिनिर्मतीकारकर्मण । वाची जयति ते नाव कतकचोदसीदरा ॥ ४० ॥

तेषां दूरे न सोकायं कारुसचीरसागरा समारोष्ट्रित ये नाव विकाशनमहारवम् ॥ ४१ ॥ लोकायतोऽपि संसारमयिमं देव मकाहै। निकारणजगद्रसुर्येत्र साचात्त्वमीश्वसे ॥ ४२ ॥ लहर्भनमहानन्दस्र स्टिन्थन्द नी चनै:। स्वामिन् मोचसुखासादः संसारेज्यनुभूयते ॥ ४३ ॥ रामद्वेषकषायाचीक्षं जगदरातिभिः। इद्मुहेट्यते नाथ त्वयैवाभयस्तिणा ॥ ४४ ॥ स्तयं प्रापयसे तत्त्वं मार्गं दर्शयसि स्वयम्। खयं च वायसे विम्नं लत्ती नाथामि नाथ किम्॥ ४५॥ इति सुला जगवायं महीनायशिरोमणिः। देशनावाज्युधां पृर्खं कर्षाञ्जलिपुटं पर्यो ॥ ४६ ॥ तदा ऋषभवेगादीन् भगवान्वृषभध्वजः। दीचयामास चतुरशीतिं गणधरान् स्वयम् ॥ ४७ ॥ घदीचयत्तती ब्राह्मी भरतस्य च नन्दनान्। श्रतानि पञ्च नसंस श्रतानि सप्त नाभिभूः ॥ ४८ ॥ साधवः पुरुष्ठरीकाद्याः साध्वती ब्राह्मतादयीऽभवन् । श्रेयांसाद्याः त्रावकाय त्राविकाः सुन्दरीसुखाः ॥ ४८ ॥ एवं चतुर्विधः सङ्घः स्थापितः स्वामिना तदा । तत:प्रस्ति सङ्ग्रस वसैवेषं व्यवस्थित: ॥ ५०॥ खाम्ययो भव्यबोधायाकातोः जात्वपरिकादः। तं नत्वा भरताधीयीध्ययोध्यां नगरीं ययी ॥ ५१ ॥

तत्र नाभ्यक्रभृवंगरत्नाक्तरनिणाकरः। यद्याविधि जुगोपोर्वी न्यायो विग्रह्वानिव ॥ ५२ ॥ चतुःषष्टिः सङ्खाणि वभूवस्तस्य वस्रभाः। पन्चर्यः त्रियो यासां जित्ररे रूपसम्पटा ॥ ५३ ॥ तिस्मित्रद्विसनासीने वास्त्रस्य दिवीकसः। ह्योभेंदमजानन्तः पेतः प्रचतिसंश्ये ॥ ५८ ॥ प्रारब्धदिग्जयः पूर्वे पूर्वस्थां भानुमानिव । सीऽगाज्जितान्यतेजोभिस्तेजोभिर्यीतयन् जगत्॥ ५५॥ उत्जिप्तार्धमिवोदीचिष्ठस्तविन्यस्तविहुमैः। गङ्गासकोटसुभगं स प्रापत् पूर्वसागरम्॥ ५६॥ मागधतीर्धक्रमारं देवं मनसिकत्य च। प्रपेदेऽष्टमभन्नं सोऽर्थसिडेडीरमादिमम्॥ ५०॥ यादांसि चासयवाश रधेनाकच्च रंहमा। जलिं मन्दरेशेव जगाहे स महासुजः ॥ ५८ ॥ रथनाभ्यदये तोये स्थिता दादगयोजनीम्। बार्ण दूतसिव प्रैषीबामाङ्कं मागधाय सः॥ ५८॥ श्रव मागधतीर्धस्य पतिनिपतिते शरे। चुकोप विकटाटोपस्कुटीभङ्गभीषणम्॥ ६०॥ गरे मन्त्राचराणीव तस्य नामाचराखसी। दृष्टा नागक्कमारोऽभूवितान्तं शान्तमानसः ॥ ६१ ॥ प्रथमस्त्रवर्त्थेष उत्पन्न इति चिन्तयन्। उपतस्ये स भरतं विजयो मूर्त्तिमानिव ॥ ६२ ॥

नरचूडामधेरचे निजं चूडामचिं फरी। चिरार्ळितं तेज इवीपानयसच्छरं च सः ॥ ६३ ॥ तवाई पूर्वदिक्षालः किङ्करः करवाणि किम्। दति विषययन् राजा सोऽनुजन्ने महीजसा ॥ ६४ ॥ जयस्तमामिवारीप्य तत्र तं मागधाधिपम् । पूर्वनीरनिधेस्तीराचरदेवो त्यवर्त्तत ॥ ६६ ॥ उर्व्वीमनुर्वी कुर्वाण्यस्यव्यवस्तान्ति । चतुरङ्गवलेनात्र प्रपेटे दिचिणोदिधम् ॥ ६६ ॥ एसालवङ्गसवसीककोसबहसे तटे। सैन्यान्यावासयामास सदोवीर्यपुरन्दरः ॥ ६० ॥ तेजसा स दुरालोको दितीयदव भास्तरः। महावाई महाबाहुरार्शेह महारवम् ॥ ६८ ॥ तरकेरिव रङ्गाइस्ततस्तक्षेस्तरङ्गमेः। रयनाभ्यदयं तीयं ललके स महोद्धिम् ॥ ६८ ॥ वरदामाभिमुखं च सज्जीकृतग्ररासनः। धनुर्वेदी हारमिव च्याभिर्घीषं ततान सः ॥ ७० ॥ सीवर्षकर्षताडङ्कपद्मनानतुनास्प्रम् । काञ्चनं सन्दर्भ बाणमाकणीक्रष्टकार्म् के ॥ ७१ ॥ वरदामाख्यतीर्थंशमभि श्रीभरतस्तत:। सुमीच नसुचिद्वेषिस्थामा नामाङ्कितं घरम् ॥ ७२ ॥ वरदामपतिर्वाशं प्रेश्व च प्रतिरहश्च च। भरतं प्रत्युपायन्न चपायनमुपानयत् ॥ ७३ ॥

जर्वे च भरताधीमं धन्योऽस्मि यटिशानसः। नार्थन भवता नाथ सनायोऽइसतः परम् ॥ ७४ ॥ ततस्तमात्मसालाला कत्यविद्वरतेष्वरः। प्रति प्रतीचीमचलचलयत्रचलां बलै: ॥ ७५ ॥ पपराण्वमासाद्य प्रभासाभिमुखं शरम्। जाञ्चल्यसानं भरतस्तडिहण्डसिवाचिपत् ॥ ७६ ॥ दण्डं प्रयच्छ कुर्वाज्ञां जिजीविषसि चेत्र्सम्। दलकराणि तद्याणे प्रभासपतिरैचत ॥ ७७ ॥ प्राज्यानि प्रगुणीकत्य प्रास्तान्यइतानि सः। चचाल ग्रहमादाय प्रसाद्यितमार्षभिम् ॥ ७८ ॥ द्वाराजीहारहरियानाजहारातिहारिचः। विरकालार्ज्जितानाव्ययोगायीनिवाखिलान् ॥ ७८ ॥ येवामग्रे हवलत्वी रमारमण्डवाणिः। तांस्तान्वित्राणयामास मणीवर्धारोमणे: ॥ ५०॥ कटकानि कटीसूत्रं चुडामिसस्रोमिसम्। निष्कादि चार्पयद्वाचे मूर्सं तेज इव खकम् ॥ ८१ ॥ इति प्रसादितस्तेनाच्छश्रना भितस्त्रना। भरतीऽगाबदीं सिन्धुमुत्तरदारदेहनीम् ॥ ८२ ॥ निकवा सिन्धुभवनं निद्धे शिविरं तृप:। सिन्ध्देवीं समुहिष्य विदर्ध चाष्टमं तप: ॥ ८३ ॥ सिन्धुवासनकम्पेन जाला चिक्रणमागतम्। चपेत्वोपायमैदिं व्येरानर्च प्रविवीपतिम् ॥ ८४ ॥

तामुरोजतरीयां च विस्तव्य क्रतपार्यः। पष्टाक्रिकोव्सवं तस्त्रा विदये 'वसुधाधवः ॥ ८५ ॥ सोऽय चन्नानुगी गच्छन् वाक्षभोत्तरपूर्वया। भरताईदयाचाटं वैताकात्रिमवाय च ॥ ८६॥ नितस्वे दक्षिणे तस्य विन्यस्त्रशिविरस्ततः। षिवैताकाकुमारं स्प्रतिविद्धेऽसम्॥ ८०॥ विज्ञायाविधना सोऽपि दिव्यैस्तैस्तैनपायनै:। उपतस्य महीपानं सेवां च प्रत्यपदात ॥ ८८ ॥ तं विस्च रुपस्के इष्टमभक्तान्तपारणम्। पष्टाक्रिकोत्सवं तस्य विदर्धे च यद्याविधि ॥ ८८ ॥ गुडां तसिस्रामभितस्तमिस्रादिरिव लिया। जगाम तददूरे च स्क्रम्थावारं न्यथाकृष: ॥ ८० ॥ जतमालामरं तत्र स उहिस्याष्टमं व्यथात्। सोऽपि जात्वासनकम्यादानेचींपेत्व भूपतिम् ॥ ८१ ॥ विस्टच्य तमपि स्मापः कत्वा चाष्टमपारणम्। विद्वेऽष्टाक्किकां तस्त्र महोत्सवपुर:सरम्॥ ८२ ॥ स्वेको भरतादेशासिन्धमुत्तीर्य वर्भका। तरसा साधयामास दक्षिणं सिन्धृनिक्कुटम् ॥ ८३ ॥ करं ततस्यस्रेच्छानामादाय खेच्छ्याय सः। उत्तीर्य वर्मका सिन्धुमाययी भरतेष्वरम् ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup>१) ज क वसुधाधियः।

वैताकी तसिस्रां वञ्चकपाटपिष्टितां गुहाम्। उद्वाटियतुमादिचत् 'सृषेगम्बमाक्षज: ॥ ८५ ॥ सुषेणोऽपि प्रभोराज्ञां शेषावसूर्वि धारयन् । प्रदेशेश्गात्तमिस्राया ग्रहाया घटवीयसि ॥ ८६ ॥ तद्धिष्ठाढदेवं च क्रतमान्ममस्मारन । तस्यौ पौषधगासायामष्ट्रमेन विश्वष्ठधीः ॥ ८० ॥ चाला चाष्टमभक्तानी बाह्यास्यन्तरगीचसत्। पर्यधाच्छ्विवस्त्राणि विविधाभरणानि च ॥ ८८ ॥ हीमनुष्डोपमे धूपदहने व्यनदिनिके। भूपसृष्टी: चिपन् स्वार्यसाधनीराइतीरिव ॥ ८८ ॥ ततः सानादसी तस्या गुहाया हारमभ्यगात्। कीयदारं तदायुक्त द्वीद्घाटयितं लरी ॥ ३०० ॥ दृष्टमातं तलपाटयुगलं प्रचनाम च। नेतारमिव तदनाःप्रवेगः स्वाक्ततोऽन्यया ॥ १ ॥ गुहाहारे ततोऽष्टाष्टमङ्गलालेखपूर्वेकम् । सोऽष्टाक्रिकामहिमानं चक्रे खमहिमोचितम्॥ २॥ दण्डरतं वजसारं सर्वेशवृतिनाशनम्। प्रथ सेनापतिर्वेष वज्रपाणिरिवादरे॥ ३॥ पटानि कतिचिकोपस्त्य वक्र इव यहः। दण्डरबेन भटिति कपाटी बिरताडयत्॥ ४॥

<sup>ं 😗</sup> च च ततस्तन्द्रयभातानः।

पचाविवाद्रेवं जेव दक्तरक्षेत्र ताडिती। तडत्ति कुर्वाची विश्विष्टी ती बभूवतुः ॥ ५ ॥ तह्हादारवलायः सविकाशमुखी स्थाम । सुषेगो भरतायेदं गला नला व्यक्तित्रपत्॥ ६॥ षयाभूत्वसभावेण गुहाद्वारमपार्गलम्। यतेर्निश्चेयसदारं तपसेवातिभूयसा ॥ ७ ॥ मधवरावणमिवाधिक्ठी गत्थवारणम्। तत्कालं भरताधीयो गुहाहारमुपाययौ ॥ ८॥ चसकारापहाराय मणिरहं न्यधान्यः। दिचिषे कुम्भिनः कुम्भे पूर्वोद्राविव भास्करम् ॥ ८ ॥ ततीऽनुगचमूचक्रयक्रमार्गानुगी गुहाम्। प्रविवेश विशासीशो मेघसध्यसिवार्यसा ॥ १०॥ गोमु विकातमेचानुयोजनानां तमन्दिरे। पार्खयोः काकिणीरक्षेत्रालिखक्षक्तानि सः ॥ ११॥ दीप्रैरेकोनपञ्चामक्कलै: काकिकोक्षतै:। मार्त्तरूमण्डसोद्योतैसादाहिन्योऽवहमुखम् ॥ १२ ॥ भूपोऽयापश्यद्वामानिमम्ने निम्त्रगे ययो:। एक बोबाकाति यावान्यस्यां मक्तलाब्विप ॥ १३ ॥ मतिदुस्तरताभाजीरपि सारणिकीलया। तयोनियोरनवद्यां पद्यां व्यक्षित वर्षकि: ॥ १४ ॥ पद्मया ते समुत्तीर्यं तहु हा कु हरा वृष: । निरमच्छनाहामेचमच्हलादिव भास्तरः॥ १५॥

भरती भरतचेवीसरखण्डं प्रविष्टवान् । भग्रधात ततो स्ते च्छेदीनवैरिव वासवः ॥ १६ ॥ जिता राजा 'सहेशेन को च्छा: प्रतिजयेच्छव:। उपासाञ्चितिरे मेचमुखान् खक्कसदेवताः ॥ १० ॥ मसलाकारधाराभिरारादासारदाक्णम्। ते प्रावक्तिन्त संवर्क्त इव विष्वक प्रवर्षितुम् ॥ १८ ॥ चर्मरत्मभक्तेने राजा दादग्रयोजनीम्। तहरू हुं इत्ररहं मध्ये च निद्धे चसू: ॥ १८॥ मणिरव्रमुख्यान्तध्यंसाय वसुधाधिपः। पूर्वीचल द्वादित्यं क्रवदग्ढे न्ययोजयत्॥ २०॥ तरदण्ड द्वाराजत्तद्वद्वयसम्प्टम्। ततस्तदादिलोकेऽभृद्वद्वाग्ङमिति कल्पना॥ २१॥ पूर्वी क्रे वापितान् शासीनपराक्के च पितामान्। प्रत्यावासं ग्रहपतिभीजनार्थमपूरयत् ॥ २२ ॥ वर्षे वर्षे च निर्व्विसैक्चे मेघकुमारकै:। किरातायकवर्त्येष न साध्योऽस्मादृशामपि ॥ २३॥ भनेक्हास्तक्षिरा कीक्हाः ग्ररणं भरतं ययः। चिनना किल दम्धानामम्निरेव सहीषधम् ॥ २४ ॥ ततशाजयमजयिकासीक्तरनिष्क्टम्। स्वास्यादेशेन सेनानी: संसारमिव योगवित्॥ २५॥

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup>ं(१) साम महेक्टेन।

के सिल्याणके र्राच्छन् गजेन्द्र इव सीलया। निसम्बं दक्षिणं जुद्रहिमाद्रेः प्राय भूपतिः ॥ २६॥ उद्दिश्य जुद्रस्मिवल्मारं तत चार्षभि:। चक्रेऽष्टमं कार्यसिद्वेस्तपोमङ्गलमादिमम् ॥ २० ॥ गलाष्ट्रमान्ते हिमवत्पर्वतं विरताडयत् । साटोपो रयशीर्षेण शीर्षण्यः पृथिवीभुजाम् ॥ २८ ॥ भरतेशस्ततः श्लुद्रहिमवहिरिमूर्वेनि। द्वासप्तति योजनानि नामाङ्कं बाणमचिषत् ॥ २८ ॥ बाणमानोका हिमवल्मारी 'प्रयेख सलरम्। भरताचां खणिरसा शिरस्ताणिमवाग्रहीत् ॥ ३० ॥ गला ऋषभक्टाद्रिसृषभस्वामिभुस्ततः। जघान रयशीर्षेण विर्देग्तेनेव दन्तिराट्॥ ३१॥ पवसिर्णेखां तृतीयारप्रान्ते भरतोऽस्माइम्। चक्रीति वर्णान् काकिएया तत्पर्वकटकेऽलिखत् ॥ १२ ॥ ततो व्याष्ट्रस्य सद्दत्तः स्त्रन्थावारं निजं ययौ। चकाराष्ट्रमभक्तान्तपारणं च महीपति: ॥ ३३ ॥ तत्र चुद्रिमवल्मारस्य नरेखरः।

्षिकोत्सवं चक्रीऽनुरूपं चिक्रसम्पदः ॥ ३४ ॥ ततो निवहते चक्रवन्तीं चक्रपणानुगः । सिन्धुगङ्गान्तरं कुर्वन् सङ्गटं विपुलैबेलैः ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>१) का वर काभ्येतवा।

नितम्बमुत्तरमथ वैताब्बाद्धरवाप सः। तत खस्पपरीवारं स्त्रत्थावारं न्यधत्त च ॥ २६ ॥ ततो निमविनम्याख्यी विद्याधरपती प्रति। चादिदेश विशामीशो मार्गणं दण्डमार्गणम् ॥ ३०॥ बैताव्ययङ्गादुत्तीर्यं कुपितौ दण्डयाचनात्। भाजग्मतुर्युयुत्तु ती विद्याधरवलाष्ट्रती ॥ ३८ ॥ क्षवंसणिविमानैदीं बहुसूर्यमयीमिव। प्रज्वलिहः प्रहर्णेस्तिङिकालामयीमिव ॥ ३८ ॥ उहामदुन्द्रभिध्वानैमेंघघोषमयीमिव । विद्याधरवलं व्योमन्यपम्बद्धरतस्ततः ॥ ४०॥ दण्डार्थिन् दण्डमस्मत्तस्वं ग्रह्मासीति भाषिणी। चाइवायाद्वयेतां तो विद्याहमी महीपतिम ॥ ४१ ॥ भव ताभ्यां ससैन्याभ्यां प्रत्येकं युगपच सः। युयुधे विविधेर्युहेर्युहार्ज्या यज्जयस्थियः ॥ ४२ ॥ युधा द्वादगवार्षिक्या विद्याधरपती जिती। प्राञ्जली प्रणिपत्यैवं भरताधीयमूचतुः ॥ ४३ ॥ रवेरपरि किं तेजो वायोरपरि को जबी। मोच्चरोपरि किं सीखां क्ष शूरस्त्वीपरि ॥ ६४ ॥ ऋषभो भगवान् साचाददा दृष्टस्वमार्थमे । पत्रानाद्योधितोऽसाभिः कुलखामिन् सहस्व तत् ॥ ४५ ॥ किरीट इव नो सूर्ष्ट्रि मण्डनं तव शासनम्। कोशो वपुरपत्यानि सर्वमन्यच तावकम् ॥ ४६ ॥

सितार्भसिति प्रोच सरतेषाय दसवान्। विनस्त्रो विनमिनीरोवं रखोच्यं नमि: ॥ ४७ ॥ ततो राजा विद्यष्टी ती राज्यान्यारीय सुनुष् । विरताहषभेगां जिस्ते जग्रहतुर्वेतम् ॥ ४८ ॥ ततोऽपि चलितवतयकरत्वस्य पृष्ठतः। गच्छवासादयामास राजा मन्दाकिनीतटम् ॥ ४८ ॥ उत्तरं निष्कृटं गाङ्गं सुषेणोऽप्यभिषेणयन् । तरसा साध्यामास किमसाध्यं महासनाम् ॥ ५० ॥ राजाप्यष्टमभन्नेन गङ्गादेवीमसाध्यत्। भानर्व भरतं सापि देवतार्हेक्षायनैः ॥ ५१ ॥ तती गङ्गानदीकुले कमलामीदमालिनि। वासागार इवीवास वसमत्येकवासवः॥ ५२ ॥ भरतं रूपलावस्थिकिङ्गरीक्षतमस्ययम्। त्रवावनोक्य गङ्गापि प्राप चीभमयीं दशाम् ॥ ५३ ॥ विराजमाना सर्वोष्टं सुक्तामयविभूषणै:। वदनिन्दोरनुगतैस्तारैस्तारागणैरिव ॥ ५४ ॥ वस्त्राणि कटलीगर्भलक्सगर्भाणि विभ्रती। खप्रवाच्ययांसीव तद्र्यपरिकामतः ॥ ५५ ॥ रीमाञ्चनञ्जीदञ्चल्चस्फ्टितनञ्जा। सद्यस्तरङ्गितापाङ्गा गङ्गा भरतमभ्यगात् ॥ ५६ ॥

( विभिविशेषकम् )

प्रेमगद्गदवादिन्या गाढमभ्यर्थ पार्थिव:। रिरंसमानया निन्धे तया निजनिक्तेतनम् ॥ ५० ॥ भुष्मानी विविधान् मोगांस्तया सह महीपतिः। एकाइमिव वर्षाणां सहस्रं सोऽत्यवाहयत्॥ ५८॥ गुहां खण्डप्रपाताच्यामखण्डितपराक्रमः। ततः स्थानावृषः प्रापं करटीव वनाइनम् ॥ ५८ ॥ क्तमालकवत्तव नाव्यमालमसाध्यत्। **प्रष्टमेन ट्रपस्तहत्तस्य चाष्टाक्रिकां व्यधात् ॥ ६० ॥** सुषेणोद्वाटितदारकपाटां तां गुष्ठां तृप:। प्राविशहत्त्रिणं तस्या दारमुज्जघटे खयम् ॥ ६१ ॥ निर्ययो तहुन्नामध्यालीश्ररीव नरेखर:। स्कन्धावारं च निदधे गाङ्गे रोधिस पश्चिमे ॥ ६२ ॥ नवापि निधयो नागकुमाराधिष्ठितास्तदा। गङ्गाकूलममुप्राप्तं राजानमुपतस्थिरे ॥ ६३ ॥ इत्युचुस्ते वयं गङ्गामुखमागधवासिन:। श्रागतास्वां महाभाग भवद्वाग्यैवयीक्तताः ॥ ६४॥ यथाकाममवित्रान्तमुपभुङ्च्च प्रयच्छ च । अपि चौयेत पायोऽसी न तु चौयामहे वयम् ॥ ६५ ॥ सहस्रेनेवभिर्यस्रैः किङ्करैरिव तावकैः। श्रापूर्यमाणाः सततं चक्राष्टकप्रतिष्ठिताः॥ ६६॥ द्वादशयोजनायामा नवयोजनविस्तृताः। भूमध्ये सञ्चरिष्यामी देव लत्पारिपार्श्विका: ॥६०॥ (युग्मम्)

सेनापतिः सुषेणोऽपि गङ्गादिश्वामिष्कुटम् । महावनं महावायुरिवोक्षुः समाययौ ॥ ६८ ॥ समा सहस्रैः षद्यैवं जिला वटखण्डमेदिनीम्। चक्रमार्गानुगोऽयोध्यां जगाम जगतीपति: ॥ ६८ ॥ ततो द्वादमभिवेषेरागत्वागत्व पार्थिवै:। प्रचन्ने चन्नवर्त्तिताभिषेको भरतेशितुः॥ ७०॥ कुर्वता खकुटम्बस्य सारां च दहमें क्रमाम्। सुन्दरीं चास्त्रिभूतां च चुकोष भरते खरः ॥ ७१ ॥ जचे प्राष्ट्रिकान् किं रे मद्गेष्टे नास्ति भोजनम्। यदेवसीहशी जाता पश्चिवर्ममयी कयम्॥ ७२॥ स्वामिन विजययात्राभूत्तव तावल्रस्त्यपि। षाचामास्त्रान्यवित्रास्त्रमकार्षीस्न्दरी यतः॥ ७३॥ प्रवासरे च भगवान् विद्वत्य वसुधातले। भगवान् समवासार्षीदष्टापदगिरी तत: ॥ ७४ ॥ त्रता च भरताधीमः सामिवन्दनहेतवे। भागात्तहेशनां युत्वा वृतं जग्राह सुन्दरी ॥ ७५ ॥ भातृननागतान् शाला तिस्रविधि महोतावे। तेषामेकैकयो दूतान् प्रास्थिषोइरतेम्बरः ॥ ७६ ॥ राज्यानि चेत्रमी इध्वे सेवध्वं भरतं ततः। टूर्तैरित्युदिता: सर्वेऽप्यालीचैवावदिवदम्॥ ७७॥ विभन्य राज्यं दक्तं नस्तातेन भरतस्य च । संविद्यमानी भरतीऽधिकां किं न: करिष्यति ॥ ७८ ॥ ममापतन्तं किं काले कालं प्रस्वस्थियति। किं जराराचंसीं टेडग्राडिसीं नियडीस्ति॥ ७८ ॥ वाधाविधायिन: किं वा व्याधिव्याधान् इनिचति। यद्योत्तरं वर्षमानां दृष्णां वा दलियद्यति ॥ ८० ॥ र्देहक्सेवाफलं दातं न चेत्ररत ईखरः। मनुष्यभावे सामान्ये तर्हिकः केन सैव्यताम् ॥ ८१ ॥ प्राज्यराज्योऽप्यसन्तोषाटखाटाज्यं जिल्लात । खामा चेत्रदयमपि तस्य तातस्य सूनवः॥ ८२॥ भवित्रपय्य तातं तु सोदर्येणायजकाना । दूत त्वत्स्वामिना योषं न वयं प्रोक्षहामहे ॥ ८३ ॥ ते दूतानभिधायैवस्वभस्तामिनं यद्यु:। नला भरतसन्दिष्टं 'तच सर्वे व्यक्तित्रपन्॥ ८४॥ प्रस्तानकेवलाटर्श्यंक्रान्ताश्चिवष्टपः। क्षपावान् भगवानादिनाघोऽपौत्वादिदेश तान् ॥ ८५ ॥ भनेकयोनिसम्पातानन्तवाधानिवस्यनम्। भिमानपत्तेवयं राज्यश्री: सापि नखरी ॥ ८६ ॥ किञ्च या खःसुखैस्तृष्णा नातुत्र्ययाग्मवेषु वः । साङ्गारकारकस्येव मर्स्यभोगैः कद्यं बुटेत्॥ ८०॥ चक्रारकारकः कथिदादाय पयसो हतिम्। जगाम कर्तमङ्गारानरकी रीणवारिणि ॥ ८८ ॥

<sup>(</sup>१) च तरसन्दर्भ व्यक्तिश्वकृ।

सीऽक्रारानसम्लापान्यधाक्रातपपोवितात्। जङ्गतया द्रवाकात्मः सर्वे द्वतिपयः पर्यो ॥ ८८ ॥ तेनाप्यस्थितस्याः सन् सुप्तः स्वप्ने ग्टहं गतः। षान् कलयनन्दानामुदकान्यभितोऽप्यपात् ॥ ८० ॥ तज्जलेरप्यथान्तायां दृष्णायामन्नितेलवत् । वापीकूपतडागानि पार्यपायमगोषयत्॥ ८१॥ तथैव त्वितोऽयापात्सरितः सरितांपतीन्। न तुतस्य ढषातुव्यवारकस्येव वेदना ॥ ८२ ॥ मरुक्षे ततो यातः कुश्रपूर्वं स रज्ज्ञिः। बद्वा चिचेप पयमे किमार्त्त: कुरुते न हि ॥ ८३॥ टूराम्ब्लेन क्एस मध्येऽपि गलिताम्ब्कम्। नियोत्य पूर्वं द्रमकः खेइप्रोतमिवापियत्॥ ८४॥ न च्छिता यार्थवादीस्तृट् केट्या पूलाभसान सा। तददः सः सखाच्छिता क्रिया राज्यश्रिया किसु॥ ८५॥ भमन्दानन्दनि:स्वन्दिनिर्वाणप्राप्तिकारणम्। वलाः संयमराज्यं तद्युज्यते वो विवेकिनाम् ॥ ८६ ॥ तलालीत्पन्नवेराग्यवेगा भगवष्टनिके। तेऽष्टानवितरप्याश्च प्रवच्यां जग्रहस्ततः ॥ ८० ॥ महो धैर्यमहो सत्तमहो वैराग्यधीरित। चिन्तयन्तस्तत्स्वरूपं दूता राष्ट्रे व्यक्तिष्कपन् ॥ ८८ ॥ तत् युला भरतस्तेषां राज्यानि जग्रहे स्वयम्। लाभादिवर्दितो सोभो राजधर्मी हासी सदा ॥ ८८ ॥

प्रथ विजययामास सेनानीभैरतेष्वरम्। न चक्रं चक्रग्राचायां विश्त्यद्यापि नः प्रभी ॥ ४०० ॥ स्वामिन् दिग्वजये कश्विदान्नाबान्नो तृपः क्वित्। विवस्ति डोल इव घरहे भ्रमति प्रभी ॥ १ ॥ चाः चातं भरतोऽवादीक्रोकोत्तरपराक्रमः। पसाद्वंध्रमसाबाहरको बाह्रबलिबेली ॥ २ ॥ एकतो गर्डबैकोऽन्यतोऽप्यहिक्सानि च। **च्यारिको यत्क्र्याम्ममक्रुकाः ......॥३॥** एकतः इसंहताः सर्वे देवदानवमानवाः । तयान्यतो बाइबल्तिः प्रतिमन्नो न विदाते ॥ ४ ॥ एकतस्क्रमालायां चक्रं न प्रविश्रत्यदः। निष्क्रत्याचामन्यती बाहुः सङ्क्ष्टे पतितीऽस्मारहम् ॥ ५ ॥ किंवा बाइबलि: सीऽयमाचां कस्यापि मन्धते। सङ्ते नाम पर्य्याणं केसरी विं कटाचन ॥ ६॥ एवं विस्थातस्तस्य सेनानीर्जगदे ह्यदः। सामिस्वद्रसम्यापे बेलोकां च त्यायते॥ ७॥ वैमात्रेयं कनीयांसमय बाहुबलिं प्रति। टूर्त तत्त्रशिलापुर्या प्रवयामास पार्थिवः ॥ ८ ॥ शैलगृङ्के सिंहमिवीस्ङ्कसिंहासने स्थितम्। नला बाइबिसं टूती युक्तिस्यूतमयीचत ॥ ८ ॥ लमेकः श्वाध्यये यस्य ज्येष्ठो भाता जगज्जयी। षट्खण्डभरताधीमी लोकोत्तरपराक्रम: ॥ १०॥

लड्डातुयक्रवर्त्तिलाभिषेके के महीम्जः । मङ्गल्योपायनकराः करदीभूय नाषयुः ॥ ११ ॥ सूर्योदय द्वाभोजखण्डस भरतोदय:। चिये तवैव किन्खस्याभिषेके न त्वमागमः॥ १२॥ ततः क्रमार भवतो ऽसमागमनकारणमः। ज्ञातं राजा नयजेनाजापितोऽहमिहागमम्॥ १३॥ नागा यद्याजेवेनापि तत कोऽपि जन: पुन:। त्तवाविनीततां ब्रते यच्छिद्रान्वेषिणः खलाः॥ १४॥ पिश्रनानां प्रवेशं तद्यताहीपयितं तव। भागन्तं युज्यते तत का तपा स्वास्युपासने ॥ १५॥ भातित यदि निर्भीको नागास्तद्वि नोचितम्। पाजासारा न रुद्धन्ते जातयेन महीम्जः ॥ १६॥ श्रयस्कान्तैरिवायांसि देवटानबमानवाः। क्षष्टास्तेजोभिरध्ना होनं भरतमन्वगुः॥ १०॥ यमहासनदानेन वासवोऽपि सखीयति। सेवामात्रेण तं इन्तानुकूलयसि किं निष्टि ॥ १८ ॥ वीरमानितया यदा राजानमवमन्यसे। त्वं हि तस्मिन् ससैन्योऽपि ससुद्रे सक्त्मुष्टिवत् ॥ १८ ॥ लचासतुरमीतिस्तद्रजाः मक्रीभसिकाः। सञ्चाः वीनाभिसर्पम्तः पर्व्वता दव जङ्गमाः ॥ २०॥ तावतोऽखान् रवांबास्य विष्वक् प्रावयतो महीम् कज्ञोलानिव कलान्तोदधेः कः सत्रलयिस्ति॥ २१॥

तस्य षस्वतियामकोटिभर्त्तुः पदातयः । कोट्य: वस्तवित: सिंहा दव वासाय कस्य न ॥ २२ ॥ एकः सुवेषसेनानीर्देग्हपाणिः समापतन् । क्ततान्त इव किं शक्य: सीढुं देवासुरेरिय ॥ २३ ॥ घमोघं विभातस्त्रं चित्रणो भरतस्य त्। सूर्यस्वेव तमस्तोमः स्तोकिकैव विलोक्यपि ॥ २४ ॥ तेजसा वयसा ज्येष्ठो तृपश्रेष्ठः स सर्वथा । राज्यजीवितकामेन मेव्यो बाहुब ले लया ॥ २५ ॥ षय बाह्रबलिबीहुबलापास्तजगदनः। जर्वे सृभङ्गभ्दीरध्वानोऽर्णव द्वापरः ॥ २६ ॥ युक्तं यदुक्तं भवता लीभनं चीभणं वचः। दूता: खलु यथावस्थसामिवाचिकवाचिन: ॥ २०॥ सरासरनरेन्द्राची न तातोत्तमविक्रमः। ञ्चाघाहेतुमें भरतः कीर्त्तितो दूत नृतनः ॥ २८॥ करदीभूय भूपाला नागच्छन्त कथं नुतम्। दृष्यते नलसी यस्य भाता बाहुब सिर्वेसी ॥ २८ ॥ श्रावयोर्नेनु मार्त्तग्डपङ्गरट्खण्डयोरिव। किं न स्वाद्व्यवहितयोरिप प्रीतिः परसारम् ॥ ३०॥ सदा मनसि तिष्ठामस्तस्य भात्रस्रो वयम। गला किमतिरिचेत प्रीतिनैंसर्गिकी हिन: ॥ ३१॥ षार्ज्जवाद्वागताः सत्यं कौटिल्यं भरतेन किम । विष्ययकारिणः सन्ती दूयन्ते किं खलोक्तिभिः ॥ ३२ ॥

एक एवावयोः स्वामी भगवानादितौधकत । तिसिन्विजयिनि सामी कथहारं ममापर: ॥ ३३ ॥ भाताऽसारभीः स चान्नेग चान्नापयत् यदासम । प्रातिसेहेन किं वर्ष वर्षेष न विदार्थते ॥ ३८ ॥ सुरासुरनरोपास्या प्रीतोऽस्वेष मयास्य किम। मार्ग एव चम: स्तम्बे रथ: सक्जोऽपि भज्यते ॥ ३५ ॥ तातभक्तो महेन्द्रयेक्केप्रष्ठं तं तातनस्तम । चासयत्यासनस्यां सं किं तेनापि द्रप्यति ॥ ३६ ॥ तिऽन्ये तिसान् समुद्रे ये ससैन्याः सम्भुष्टिवत् । तेजोभिर्द:सहोऽहं तु हम्त स्यां वडवानलः॥ ३०॥ पत्तयोऽखा रथा नागाः सेनानीभेरतोऽपि च। मयि सर्वे प्रसीयन्तां तेजांसीवार्कतेजसि ॥ ३८ ॥ याहि दृत स एवैतु राज्यजीवितकाम्यया। तातदत्तांग्रतुष्टेन मयैवोपित्तितास्य भूः॥ ३८ ॥ द्रतेनागत्य विज्ञप्ते यथार्थं तेन तस्चणम्। युयुक्तर्बाचुबितना भरतोऽधाभ्यवेण्यत् ॥ ४० ॥ छादयक्रीदिनों सैन्यैर्घनर्सुद्धां घनैरिव। महाबाहुस्ततो बाहुबलिर्भरतमभ्यगात्॥ ४१॥ उभयोरपि वास्त्रिन्धोर्महासुभटयादसोः । श्रन्योऽन्यास्मानितास्त्रोर्भिःसम्प्रेटोऽसृद्वयानकः ॥ ४२ ॥ तसैनिकानामन्योऽन्यं कुन्ताकुन्ति शराशिर । थामन्त्रितशाददेव: प्रावर्त्तत रण्युण: ॥ ४३ ॥

पर्यस्याग्रेषसैन्यानि तुलानीव सञ्चाबल:। श्रभ्येत्य भरतं बाइबलिरेवमवीचत् ॥ ४४ ॥ इस्यखपित्रचारीन किं मुधा पापटायिना। यदालं तत्त्वमेकाकी युष्टाखेकाकिना मया ॥ ४५ ॥ एकाङ्गाजि प्रतिज्ञाय हाभ्यामपि निवारिताः। मैनिका उभयेऽप्यस्यः पश्चन्तः साम्त्रिणी यथा ॥ ४६ ॥ ततो हम्यु चारचे निर्निमेषविसोचनी। देवैरिप नृदेवी ती देवाविति वितर्किती ॥ ४० ॥ भरते निर्जिते तत्र 'साचीभूतामरं तयोः। वाग्यदमभवत्यचप्रतिपचपरियद्वात्॥ ४८॥ तत्रापि हीनवादिलं भरते समुपेयुषि। भूभजी भुजयुद्धेन युयुधाते महाभुजी ॥ ४८ ॥ भरतो लम्बमानोऽथ बाह्रो बाह्रवलैः स्थिरे। शाखासगो महाशाखिशाखायामिव वीक्ति: ॥ ५० ॥ भरतस्य मञ्चाबाञ्चीरपि बाइबलिबेली। एकेन बाइना बाइं लतानालसनासयत ॥ ५१ ॥ प्रारचे सृष्टिय्हेऽय पेतुर्भरतसृष्ट्यः। बाइबसी समुद्रोर्गिघाता इव तटाचले ॥ ५२ ॥ चाहतो बाहुबलिना वज्जकत्येन सृष्टिना। पपात भरतः पृथ्वा खसैन्याऽयुजलैः सङ् ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) खगच सभ्यीन्त्रामरं तयोः।

प्रथमः प्रकाशः।

मुर्च्छानी भरती बाइबलिं दच्छेन दर्धत:। ताड्यामास दन्तीव तिर्धेग्दन्तेन पर्वतम् ॥ ५४ ॥ दण्डेन बाइबलिना निइती भरतस्तत:। भूग्यामाजानुमम्नोऽस्थाविखात इव कोलकः ॥ ५५ ॥ किमेव चक्रवर्तीति भरतः क्रतसंग्रयः। यावसंख्यतवां सक्तं तावदागात्करे इस्य तत् ॥ ५६ ॥ भूमेनि: खत्य कोपेन महता भरतेखर:। चिचेप प्रज्वलच्यां क्रतचाचारवं वले: ॥ ५०॥ तचन्नं पार्मतो बाहुबलेभीन्वा न्यवर्त्तत । दैवतानि हि प्रस्ताणि स्वगीते प्रभवन्ति न ॥ ५८॥ घचत्रं प्रेच्य तहा इवलि: को पाक्णेचणः। सचकां चूर्णयाम्येनमिति सृष्टिसुदत्तिपत्॥ ५८॥ श्रमाविव कषायैधिंगत्तं स्नात्वधीदातः। विजित्य करणग्रामं कषायानेव इसि तान् ॥ ६०॥ इति सञ्जातसंवेगस्तदा तेनैव सृष्टिना । केशानुत्पाटयामास सामाधिकमथाद्दे॥ ६१॥ साध साध्विति सानन्दं व्याष्ट्रनः सुरासुराः। उपरिष्टाद्वाचुबली: पुष्पवृष्टिं वितेनिरे ॥ ६२ ॥ गला भगवतः पार्षे जानातिययशालिनाम्। कनीयसां सीदराणां विधास्ये वन्दनां कथम् ॥ ६३ ॥ उत्पन्नवेवनज्ञानस्तत्तां यास्यामि पर्वदम्। इति तत्रैव सीनेन सोऽखात्रातिमया क्रती ॥६४॥ (युग्मम्)

भरतस्तं तथादृष्टा विचार्य स्वं क्रकर्भ च। बभूव न्यश्चितयोवो विविद्यरिव मेदिनोम् ॥ ६५ ॥ शालरसं सूर्त्तीमव भातरं प्रखनाम च। निव्रयोरस्रुभिः कोष्णैः कोषभेषमिवीस् जन् ॥ ६६ ॥ प्रणमन् भरतस्तस्याऽधिकोपास्तिविधित्सया। नखादर्शेषु संकाम्या नानारूप इवाभवत्॥ ६०॥ सुनन्दानन्दनसुनेर्गुणस्तवनपूर्विकाम् । खनिन्हामित्ययाकाषीत्स्वापवादगदीषधीम् ॥ ६८ ॥ धन्यस्वं तत्यजे येन राज्यं मदनुकम्पया। पापोऽहं यदसन्तुष्टो दुर्भदस्वासुपाद्रवम् ॥ ६८ ॥ स्त्रप्रितां ये न जानन्ति ये चान्यायं प्रकुर्वते। जीयन्ते ये च लोभेन तेषामिस धुरस्थर: ॥ ७० ॥ राज्यं भवतरोर्बीजं ये न जानन्ति तेऽधमाः। ं तेभ्योऽप्यहं विभिष्ये यत्तदमुञ्जन् विदद्वपि ॥ ७१ ॥ लमेव पुत्रस्तातस्य यस्तातप्यमन्दगः। पुर्वोऽइमपि तस्य स्यां चेडवामि भवाद्यः॥ ७२॥ विषादपङ्कमुद्धार्यं पद्यात्तापजनेरिति । तत्पृतं सीमयग्रसं तद्राज्ये स न्यवीविश्रत्॥ ७३॥ तदादिसोमवंश्रीऽभूच्छाखाश्रतसमाकुलः। तत्तत्प्रप्रद्वानामेकमुत्पत्तिकारणम्॥ ७४॥ ततो बाहुबलिं नला भरतः सपरिष्कदः। पुरीमयोध्यासगसत्खराज्यश्रीसहोदराम् ॥ ७५ ॥

दुस्तपं तप्यमानोऽय तपो बाहुबलिर्मुनिः। वर्षमेकं व्यतीयाय सह प्राम्जवाक में भि: ॥ ७६ ॥ ततशामृदन्त्रेण खामिना नाभिसुनुना। बाह्मी च सुन्दरी चानुद्वाते तत्पार्श्वमीयतः ॥ ७० ॥ जचतुस महासत्त्व समखणीयमनस्तव। न युत्तं त्यतासङ्गस्य करिस्कत्याधिरोहणम्॥ ७८॥ एवभूतस्य ते इन्त कथं ज्ञानं प्ररोहित। च्रध:स्थितकरोषाम्ने: पादपस्थेव पञ्चव: ॥ ७८ ॥ षात्मनैव विचार्य त्वमुत्तितीर्षुर्भवीद्धम् । हस्तिनोऽस्मादवतर तरण्डादायसादिव ॥ ८० ॥ ततोऽसौ चिन्तयामास कुतस्यो इस्तिसङ्गाः। पादपारोन्डमारूढवन्नीव वपुषी मम ॥ ८१ ॥ त्यजैस्द्रां ससुद्रोऽपि चलेयुरचला चपि। इमे तुभगविच्छिष्ये भाषेते न मृषाक्षचित् ॥ ८२ ॥ घाः ज्ञातमथवाऽस्येष मान एव मतङ्गजः। स एव मे ज्ञानफलं बभन्न विनयद्गमम्॥ ८३॥ कथं कनीयसी भ्रातृम्बन्दे धिगिति चिन्तितम्। तपसा ज्यायसां तेषां मिथ्यादुष्कृतमसु मे ॥ ८४ ॥ सुरासुरनमस्यस्य गला भगवतोऽन्तिके । वन्दे कनिष्ठानिप तांस्ति च्छिष्यपरमा शुवत्॥ ८५॥ भवलत्यादमुत्याद्य यावसावदसी मुनि:। श्रवाप केवलच्चानं द्वारं निर्वाणवेश्मनः ॥ ८६ ॥

करामलकविद्यं कलयन् केवलिया। समीपे खामिनोऽध्यास्त सदः नेवलभास्नताम् ॥ ८० ॥ भरतोऽपि मचारक्षेत्रतद्वेशभिरात्रितः। चतःषष्टिसहस्रान्तःपुरी नवनिधीखरः ॥ ८८ ॥ धभार्थकामान् साम्बाज्यसम्पद्धः पालीपमान् । परस्पराविरोधेन यथाकालमसेवत ॥ ५८ ॥ भन्यदा विहरन खामी जगामाष्टापदाचलम्। भरतोऽपि ययौ तत स्नामिपादान्विवन्दिषुः ॥ ८० ॥ सरासराचें समवसरणस्यं जगत्यतिम्। स ति: प्रदिचणीकत्य नमस्त्रत्येति तुष्ट्वे ॥ ८१ ॥ विकासमिव मूर्त्तिस्यं सद्त्तमिव पिण्डितम्। प्रसादमिव नि:शेषजगतामिकतः स्थितम् ॥ ८२ ॥ ज्ञानराशिमिवाध्यचं पुख्यस्येव समुख्यम्। सर्वलोकस्य सर्वस्रमिवैकत्र समाह्रतम ॥ ८३ ॥ वपु:स्यं संयममिवोपकारमिव कृपिणम्। शीलमिव पादचारि चमामिव वपुषातीम् ॥ ८४॥ रहस्यमिव योगस्य विखवीयमिवैकगम्। सिद्यापायमिवावस्यं कीशस्यमिव केवसम् ॥ ८५॥ मैत्रीमिव मूर्त्तिमतीं सदेशं कर्णामिव। मुदितामिव पिष्डस्थामुपेचामिव कपिणीम् ॥ ८६ ॥ तप:प्रशमसज्जानयोगमैकमिवाहृतम्। साचाहैनयिकसिव सिन्धिं साधारणीमिव ॥ ८० ॥

5

## प्रथम: प्रकाश: ।

ष्यापकं ष्ट्रदयमिव सर्वासां युतसम्पदाम् । नम:स्रस्तिस्वधास्तान्वावषडधैमिवापृथक ॥ ८८ ॥ विशुद्धभौनिकाणिप्रकर्षमिव केवसम्। समस्ततपसां पिन्डीभृतं फलमिवाखिलम् ॥ ८८ ॥ परभागमिवाशेषगुणराशिरनम्बरम्। उपन्नमिव निर्विष्टं श्रेयो नि:श्रेयसश्रिय: ॥ ५००॥ प्रभावस्थैकधामेव मोजस्य प्रतिमामिव। कुलविश्मेव विद्यानां फलं सर्वाशिषामिव ॥ १ ॥ भार्यवर्यवरिवाणामालदर्शमिवामलम् । कूटस्यं प्रशममिव जगतो दत्तदर्शनम् ॥ २ ॥ दु:खशान्तेरिव दारं ब्रह्मचर्यमिवीञ्चलम्। पुर्ण्येक्पनतं जीवलोकस्येवैकजीवितम् ॥ ३ ॥ चृत्यात्रमुखादेतदाक्रष्ट्रमखिलं जगत्। बाइं प्रसारितमिव निर्वाणेन कपालुना ॥ ४ ॥ ज्ञानमन्दरमंत्रुअज्ञेयाक्षोधेः समुख्यितम्। चपरं पौयुषमिव देशभाजामसत्यवे॥ ५॥ विष्वाभयप्रदानेन समाष्वासितविष्टपम्। शरणं त्वां प्रवनोऽस्मि प्रसीद परमेश्वर ॥ ६ ॥ तत च विजगवाधम् षभस्वामिनं ततः। एकायमनसोपासाञ्चक्ते चक्रधरविरम्॥ ७॥ यथाद्री तत साधूनां सहस्रेदेशभिवृतः। दीचाकालाहते पूर्वलचे मोचं ययी प्रभुः ॥ ८ ॥

तटा निर्वाणमहिमा 'चक्रे शकादिभि: सुरै:। ग्रस्तोकशोक: शक्रीण भरतेशोऽप्यबोध्यत ॥ ८ ॥ चक्रीऽय भरतो रक्षमयमष्टापदीपरि। सिंहिनिषदापासादमष्टापदिमवापरम् ॥ १० ॥ तत च खामिनो मानवर्णसंखानशोभितम्। रक्षोपलमयं बिम्बं स्थापयामास चक्रस्तु ॥ ११ ॥ स्वामिशिष्टत्रयोविंग्रभावितीर्थेकतामपि । ययावसानसंस्थानवर्षे विस्वान्यसूत्रयत् ॥ १२ ॥ भातृणां नवनवतेरपि तच सहासनाम्। रचयामास रतामस्त्पाननुषमानुषः॥ १३॥ पुनरेत्य निजां राजधानीं राजगिरोमणिः। यथावद्राज्यमित्राषयजारचण्टीचितः॥१८॥ स कर्भभिभीगफलै: प्रेथिमाणी निरन्तरम्। बुभुजे विविधानभोगान् साचादिव दिवस्रति: ॥ १५॥ नेपव्यक्षं निर्मातुमपरेखरगादसी। मध्ये ग्रुडान्तनारीणां ताराणामिव चन्द्रमाः॥ १६॥ तत सर्वाङ्गविन्यस्तरताभरणविन्वितः। स्त्रीजनैर्धुगपत्रम्णा परिरब्ध दवाभवत् ॥ १०॥

<sup>(</sup>१) गच प्रभोचके सुरासुरै:।

<sup>(</sup>र) ख च ततोश्सौ विद्वधे।

पष्यवसी खमादग्रेंऽपष्यत्स्रस्ताकुनीयकाम्। षङ्गलिं गलितच्योत्स्रां दिवा शशिकनामिव ॥ १८ ॥ ततः प्रोद्धिवनिर्वेदाग्रत्यङ्गोजिभतभूषणम्। स्वमपप्यद्वतश्रीकं शीर्ष्यपर्णमिव द्वमम् ॥ १८ ॥ प्रचिन्तयस धिगहो वपुषो भूषणादिभि:। त्रीराहायेंव कुडास्य पुस्तायेदिव कर्मभि:॥ २०॥ चनः क्रिनस्य विष्टार्यमेनैः स्रोतोभवैर्वष्टः। विन्यमानं किमप्यस्य गरीरस्य न ग्रीभनम् ॥ २१ ॥ इदं ग्ररीरं कर्पूरकस्तूरीप्रस्तीन्यपि। दूषयत्येव पायोदपयांस्यूषरभूरिव ॥ २२ ॥ विरच्य विषयेभ्यो यैस्तेषे मोचपलं तपः। तैरेव फलमेतस्य जग्रहे तस्ववेदिभि: ॥ २३ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य शक्कध्यानस्पेयुषः। उत्पेदे नेवलज्ञानमहो योगस्य ज्ञितम्॥ २४॥ रजीहरणमुख्यानि मुनिचिक्नानि तत्त्रणात्। विनीत उपनीयासौ नमश्रके दिवस्पति: ॥ २५ ॥ तद्राज्येऽक्रत तत्पुत्रमादिखयगमं तदा । यदाखादित्यवंशोऽयमचाप्यस्ति महोभुजाम् ॥५२६॥१०॥ स्थानातं युत्रां भरतस्य पूर्वजन्मार्जितयोगसमृद्विवलस्पिता-ग्रभकर्मणः कर्मलेशचपणाय योगप्रभाववर्णनम् । यसु जन्मान्तरेषु प्रलश्चरत्नयोऽत एवाचिपितकर्मा मानुषलमात्रमध्यपाप्तवान्। त कथमनन्तकालपचितश्वभाश्वभकर्मनिर्मूलनमनुभवेत्।

#### तवाह---

पूर्वमप्राप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता। योगप्रभावतः प्राप महदेवा परं पदम्॥ ११॥

मरुदेवा हि स्वामिनी या संसारं त्रसत्वमात्रमपि नानुभूतवती किं पुनर्मानुषत्वं तथापि योगवलसम्हेन श्रुक्तध्यानामिना चिर-सिच्चतानि कर्मोन्धनानि भस्मसात्कृतवती।

यदाष्ट्र--

'जह एगा महदेवा श्रचंतं थावरा सिहा। महदेवाचरितं चीक्तप्रायम्॥ ११॥

ननु जमान्तरेऽपि चक्ततक्रृरकर्मणां मक्देवादीनां योगबलेन युक्तः कमान्त्रयः ये त्वत्यन्तक्रूरकर्माणस्तेषु योगः कुण्डतामप्यासादयेत ।

द्याह--

ब्रह्मस्बीभूणगोघातपातकाद्मरकातिथे:। दृढप्रहारिप्रस्तेर्थीगो इस्तावलम्बनम्॥ १२॥

बद्धाणी ब्राह्मणस्य स्त्रिया वनिताया सृणस्य गर्भस्य गर्भिण्याश्व गोधंनीस्तेषां घातः स एव पातकं तस्मात्। यद्यपि समदर्भिनां ब्राह्मणाब्राह्मणयोः स्त्रीपुरुषयोर्स्यूणास्त्रणयोगेवागवीर्घाते श्विशे-षेण पापवन्थः।

<sup>(</sup>१) यथा एका मरुदेवा अत्यन्तं स्थावरा सिद्धा।

## यदाइ —

'सव्यो न हिंसियव्यो जह महिपाली तहा उदयपाली। न य प्रभयदाणवहणा जणोवमाणिण होयव्यं॥१॥

तथापि लोकप्रसिद्धानुरोधेन ब्रह्मत्याद्युक्तम्। ये हि लीकिकाः सर्वस्या हिंसायाः पापफलं न मन्यन्ते । तेऽपि ब्रह्मादिघातकस्य महापापीयसस्तां मन्यन्त एवति । नरकातिथेईटप्रहारिप्रस्तेयींगी हस्ताक्लस्यनम् । तेनैव भवेन मोच्चगमनात् । प्रस्तिग्रहणादन्ये-ऽपि पापकारिणो विदितजिनवचनास्तत एव प्राप्तयोगसम्पदो नरकपाप्तियोग्यानि कर्माणि निर्मूल्य परमसम्पदमासादितवन्तो द्रष्ट्याः ।

## यदाइ---

ैक्रावि सहावेणं विसयविसवसाखगावि होजणं।
भावियजिणवयणमणा तेलुकसुहावहा होति॥१॥ इति।
तथाहि—

कस्मिं सिन्नगरे कसिदासी दिजातिक इटः। प्रजासु कर्त्तुमन्यायान् प्रावर्त्तत स पापधीः॥१॥

<sup>(</sup>१) सर्वी न हिंसितव्यो यथा महिपाबस्तया उदयपाबः। न च सभयहानद्वतिना जनोपमानेन भवितव्यस्॥ १॥

<sup>(</sup>२) क्रूरा ऋषि स्वभावेन विषयविषयणातुमा ऋषि भूला। भावितज्ञिनवचनमनसः बैलोक्यस्यानचा भवन्ति ॥ १ ॥

भारकपुरुषेरेष ततो निर्वासितः पुरात्। व्याधहस्तमिव खोनशीरपत्नीं जगाम च ॥ २ ॥ नृगंसचरितेस्तैस्तैरासनसुख इत्यभी। चीरसेमाधिपतिमा पुत्रलेनान्यमस्यत ॥ ३ ॥ चीरसेनापती तस्तिववसानस्पेयुषि। तत्प्रव इति तत्स्थाने स वभूव महाभुजः ॥ ४॥ निष्कृपं प्रहरत्येष सर्वेषां प्राणिनां यतः। तती दृढप्रहारोति नामा निजगदे जनैः ॥ ५॥ यन्येद्यविष्वजुद्दाक्ततुष्टाक्रभटपेटकै:। स कुशस्थलनामानं पामं लुग्ट्यितं ययी ॥ ६॥ ब्राह्मणी देवशमीति तत्र दारिद्राविद्रतः। भवनिशीफलमिव चौराचं याचितोऽभेनै: ॥ ७ ॥ पर्यव्य सकते पामे कापि कापि स तन्दलान। कापि कापि पयोऽभ्यर्थ परमात्रमपीपचत्॥ ८॥ नद्यां सातुं ययावेष यावत्तावत् तदीकसि । ते क्रूरतस्तराः पेतुर्दैवं दुर्वलघातकम् ॥ ८॥ तेषामिकतमो दख्रपश्चत्तस्य पायसम्। न्नुधातुर: प्रेत इव तदादाय पनायित: ॥ १०॥ श्राच्छिद्यमाने तिसंसु पायसे जीवितव्यवत्। क्रन्दिन डिश्वरूपाणि गला पितरमृचिरे॥ ११॥ व्यात्ताननामस्मानं दख्दन्देन पायसम्। जक्रे प्रसारितदृशामनिलेनेव काळालम् ॥ १२ ॥

तदाकक्ष वची विष्ठः चिष्ठं दीष्ठः क्रुदम्मिना । यमहूत द्वादाय परिघं पर्यधावत ॥ १३॥ सरीवराचसावेशाससुत्पादितदोर्धनः। इन्तुं प्रवहते दस्यम् परिचेण पश्निव ॥ १४ ॥ तेनावकरवसाचात्चिष्यमाणानवेच्य तान्। विवस्यतस्तिरस्क्र्ञन् दधावे तस्करिकारः ॥ १५ ॥ तस्यापि भावतो दैवाइतिविच्नविभायिनी। निरोषुं दुर्गतिमिव मार्गे गौरन्तरेऽभवत्॥ १६ ॥ करालकरवालैकप्रहारेख वराकिकाम । अघान द्वजघन्यस्तां चण्डाल दव निर्घणः॥ १०॥ तस्याभ्यापतती रोरदिजाती: स शिरो भुवि। पनसद्रोः फलमिवापातयन्खन्नयष्टिना ॥ १८ ॥ षाः पाप निष्कुप क्रतं किमेतदिति वादिनी। बाला मासवती तं चाभ्यगात् द्विजकुट्म्बिनी ॥ १८ ॥ तस्या हक इव च्छाच्या गुर्विच्छाः सोऽतिदार्गः। कुषारहरारमुदरं दार्यात्वा हिधाकरोत्॥ २०॥ ततो जरायुमध्यस्यं तस्या गर्भे दिधाकतम्। स स्फुरन्तं निरैचिष्ट लताया इव पक्षवम् ॥ २१ ॥ तथा सम्पश्यमानस्य तस्य विश्वलचेतसः। क्षपागतक्षपस्यापि जन्ने वस्कामिवास्मनः॥ २२ ॥ तती हा तात तातिति हा मातमीतरित्यपि। विलपन्तः समाजम्भुस्तकालं दिजवालकाः॥ २३॥

नमान भुग्नानतिचामान् 'श्वामानतिमसेन च। दृष्टा दृढप्रहारी तान सानुतापमचिन्तयत् ॥ २४ ॥ इहा ब्रता निर्वृषेन दरिद्री दम्पती मया। षमी बाला इता स्तीयशोषे जीवन्ति किं भषा: ॥ २५ ॥ क्र्रेण कथाँगानेन नेचमानस्य दुर्गतिम्। भवभीतस्य मे कः स्थादुपायः भरणं च कः ॥ २६ ॥ दति मञ्जिलायसेव वैराग्यावेगभागसी। एनोगदागदङ्कारान्साधृनुद्यानऐच्यत ॥ २०॥ नत्वोवावेत्यहं पामा भाष्यमाणोऽपि पामने। पिक्कः स्टब्यमानोऽपि पिक्कितिक्रुक्ते परम् ॥ २८ ॥ येषामेकतरमपि नरकायैव तान्यहम्। ब्रह्मस्त्रीभृषगोघातपातकान्यक्षपो व्यधात्॥ २८॥ मामीद्रगमपि नातुं साधवो यूयमईय। मेघानां वर्षतां स्थानमस्थानं वा न किञ्चन ॥ ३०॥ चय ते साधवस्तस्मे यतिधर्मसुपादिशन्। सोऽय च्छत्रमिवोखालुः पापभीबस्तमाद्दे ॥ ३१ ॥ न भीच्ये तत यत्राक्ति सारिष्यास्यस्य पापानः। करिष्ये सर्वया चान्तिं सीऽयहीदित्यभियही॥ ३२॥ पूर्वावस्कन्दिते तस्मिन्नेव ग्रामे कुशस्वले। कर्मचयं चिकीर्षुः स विजन्तार महामनाः ॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) व इन्ड इट दिग्धानतिभन्नेन च।

#### प्रथम: प्रकाश:।

स एवायं क्रतच्छका पापः पापीयसामची। इत्त्रतर्ज्वत लोकेन स महाका दिवानिशम् ॥ ३४ ॥ गीभ्यणदिजघात्येष इति खीवीन जल्पता। विशन रहिषु भिचार्थं खेव लोष्टेरक्कवात ॥ ३५ ॥ स्मार्थमाणः स तत्पापं प्रतिवासरमप्यसौ। शान्तसान्तो न भुङत्ते स्न निवा सत्त्वस्य दुष्करम् ॥ ३६ ॥ क्षचित्रातः क्षचित्रध्यं दिने सायमपि क्षचित्। स्रार्थमाणः स तत्पापं कुत्राप्यक्ति न भुक्तवान् ॥ ३० ॥ नोष्ट्रभिर्यष्टिभिः पांश्रव्हिभिर्मुष्टिभिर्जनाः । यज्जन्नः सोऽधिसेहे तत्सम्यक् चैवसभावयत् ॥ ३८ ॥ पालन् याद्रकृतं कची ताद्यां फलमाप्र्रिः। याद्यसम्पति बीजं फलं ताद्यमाप्यते ॥ ३८ ॥ यदमो निरतुकोशमाकोशास्त्रयि तन्वते। भयक्षेनेव सिद्धातन्त्रभयं कसीनिर्ज्जरा॥ ४०॥ मयाक्रीशाः प्रमीदाय यथैषां मे तथैव हि। यसीत्या सहमानस्य कर्माचयविधायिनः ॥ ४१ ॥ यकां भर्क्षयतामेषां सुखसुत्पदातेऽदा तत् ! उत्पद्यतां भवे इन्त दुर्सभः सुखसङ्गमः ॥ ४२ ॥ त्रमी मदीयं दुष्कभाषियं पर्वभाषितै:। चारैरिव चिकिसन्तो नितान्तं सुष्टदो सम ॥ ४३ ॥ कुर्वम्तु ताडनं इन्त समेते यदिदं किल। खर्णस्वेवाम्निसन्तापी मलिनत्वमपोहति॥ ४४॥

कर्षन् दुर्गतिगुप्तेमीं स्वं प्रचिपति तत यः। क्यं क्रयास्यहं तस्में प्रहारानिप क्वेते ॥ ४५ ॥ मत्यापानि व्यपोच्चित्त निजपुर्खव्ययेन ये। कथकारमिवैतिभ्यो ऽपरः परमबान्धवः ॥ ४६ ॥ वधवन्धादि इषीय यसे संसारमोचनम्। तदेवानन्तसंसारहेतुरेषां दुनोति माम् ॥ ४७॥ केंचित्परेषां तीषाय त्यजन्त्यर्थान्वपृंथपि । एषां प्रीतिदमाक्रीयहननादि कियन् सम ॥ ४८॥ तर्जितोऽइं इतो नाऽस्मि इतो वा नास्मि मारितः। मारितो वा न में धर्मीऽपष्टतो बाखवैरिव ॥ ४८ ॥ भाक्रीयवागधित्तेपो बन्धनं इननं सृति:। सहां श्रेयोऽर्थिना सर्वं श्रेयो हि बहुविव्नकम् ॥ ५०॥ एवं भावयता तेन गईता सं च दक्ततम । निर्देग्धः सर्वतः कश्चेराशिः कच इवास्निना ॥ ५१ ॥ चन्हानं केवलज्ञानमय सेमे 'सुदुर्लभम् । श्रयोगिकेवलिगुणस्थानस्थी मोस्रमाप च ॥ ५२ ॥

योगप्रभावेन स्टप्रहारी
यथेष सुक्षा नरकातिथित्वम्।
पदं प्रपेदे परमं तथान्योप्रयसंग्रयानः प्रयतित योगे ॥ ५३ ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>१) खाच संदुर्तभम्।

# पुनक्दाहरणाक्तरेण योगञ्जदामेव वर्षयति।

तत्कालक्षतदुष्कर्मकर्मठस्य दुरात्मनः ।
गोप्ते चिलातीपुतस्य योगाय स्पृष्ट्येत्र काः ॥१३॥
तत्कालं तत्चलं क्षतं यहुष्कर्मं स्त्रीवधलचणं तेन कर्मठः कर्मग्रूरस्तस्य दुरात्मन इति पापकरणकालापेचं चिलातीपुताभिधानस्य
गोप्ते दुर्गतिपातरचकाय योगाय को न स्पृष्ट्येत् सर्व एव स्पृष्ट्येदित्यर्थः।

## तथा हि-

वितिप्रतिष्ठे नगरे यज्ञदेवोऽभवद्दिजः।

निनन्द पण्डितसान्यः स सदा जिनगासनम्॥१॥

गसिक्ष्युय तां निन्दां जिगीषुः कोऽपि चेत्रकः।

गुरुणा वार्यमाणोऽपि तं वादार्यमवीवदत्॥२॥

प्रह्मी च प्रतिज्ञाभृद्वादाधिष्ठितयोस्तयोः।

येन यो जेश्वते तस्य गिश्चत्वं स करिष्यति॥३॥

ग्रानोतो निग्रहस्थानं बुद्धिकीम्स्त्रमास्तिमा।

विवदन्वादिना तेन यज्ञदेवः पराजितः॥४॥

चेत्रको जितकामी तु यज्ञदेविद्वजन्मना।

तदा पूर्वप्रतिज्ञातां परिवज्यामजिग्रहत्॥५॥

ततः मासनदेश्यैवं यञ्चदेवो व्यवोध्यत।

चारितं प्रतिपत्रोऽसि ज्ञानश्रद्धानवारभव॥६॥

व्रतः ततः प्रशृत्येष यथावत्पालयक्षि । निनिन्द वस्ताङ्गमलं प्राक्संस्कारी हि दस्त्यजः॥०॥ यशास्यन् जातयोऽप्यस्य संसर्गेण महात्मनः। प्रावृषेखाभ्यसम्पर्केणान्त्रिमांशोरिवांशवः ॥ ८ ॥ षस्य पाणिग्रहीती तु नितान्तमनुरागिणी। उज्भाष्ट्रकार नी रागं नीसीरक्रेव शाटिका ॥ ८ ॥ वश्यो मेऽस्विति सा तस्मै पारणे कार्भणं ददी। सत्यं रक्ता विरक्ताय मारयन्येव योषितः॥ १०॥ चीयमाण:क्रणपचेणेव कामीणक्रमणा। स सुनीन्द्रयेयौ स्वर्गं मण्डलं तरणिरिव ॥ ११ ॥ तस्यावसानात् सञ्जातनिर्वेदा सापि गेहिनी। प्रव्रज्यामग्रहीदेवं मानुष्यकतरोः फलम्॥ १२॥ श्रनालीचैव सा पापं पतिव्यसनसभवम । कालं करवा दिवं प्राप दुष्णुपं तपसा हि किम्॥ १३॥ यत्तरेवस्य जीवोऽय चुला राजग्रहे पुरे। धनसार्थपतेश्वेत्राश्विलात्यास्तनयोऽभवत् ॥ १४ ॥ विनात्याः पुत्र इत्येष चिनातीपुत्रसंज्ञ्या । श्राह्मयते सा लोकेन नाम नान्यत्रकाल्पतम् ॥ १५॥ यत्त्रदेवप्रियाजीवस्थाताऽनुसुतपञ्चकम् । भद्राया धनभार्यायाः सुसुमेति सुताऽभवत् ॥ १६ ॥ धनो नियोजयामास चिलातीतनयं च तम । सुसुमायाः खदुष्टितुः वालयाद्यक्रमधीण ॥ १०॥

लोकेचागांसि चक्रीसी येहाभैषीय राजत:। स्वासी सत्यापराधेन यतः स्याहण्डभाजनम् ॥ १८॥ मन्त्रवित्तं धनश्रेष्ठी सदीपद्रवकारिणम्। रष्ट्राविद्यासामा दासेरं दन्द्रश्ववत ॥ १८ ॥ सोऽय सिंहगुहां चौरपक्षीं वक्षीं महागसाम्। ययौ प्रियागाः प्रौतिर्ष्टि तुलव्यसनशीलयोः ॥ २०॥ स क्यंसी क्यंसेन दस्यहन्देन सङ्गतः। वायुनेवाग्निरभवहारूणीऽप्यतिदारूणः॥ २१॥ ततः सिंहगुहाधीशे चौरसेनापती सृते। चौरसेनापति: सोऽभूत्तदर्थमिव निर्मित: ॥ २२ ॥ यौवनं सुसमाप्याप्ता कृपादिगुणशालिनी। कलाकलापपूर्णाभृत् खेचरीव महीचरी ॥ २३ ॥ चैलातेयीऽन्यदोचे स्वानस्ति राजयहे पुरे। श्रेष्ठी धनो उनन्तधनो दुहिता चास्य सुसुमा ॥ २४ ॥ तस्तरास्तत गच्छामो धनं वः सुसुमा तु मे। इति व्यवस्थामास्याय सोऽगाइनग्टहं निधि ॥ २५ ॥ प्रयोज्य स्वापनीं विद्यां की र्रायत्वा स्वमागतम्। स धनं याष्ट्रयामास सुसुमां ख्यमयहीत्॥ २६॥ सुप्ताशिषपरीवारः सुनुभिः पश्वभिः समम्। अपस्त्य धनस्तस्यी नयी नयवतां हासी ॥ २० ॥ जीवगाइं यहीला च हृदयेन स सुसुमाम्। चैनातेयः पनायिष्ट सनोप्त्रैदेस्युभिः सह ॥ २८ ॥

भाइयारचपुरुषान् धनश्रेष्ठीत्यभाषत । चौरापहृतवित्तं 'च प्रत्यानयत सुसुमाम् ॥ २८ ॥ ततो धनः सञ्चारचैः प्रतेशायुधपाणिभिः। प्रोगखमन:सर्धयेव विरितमन्त्रगत ॥ ३० ॥ जलं स्थलं लता बचानग्यदप्यखिलं पथि। पीतीकात्ती हैममिव सीऽपश्वत्सुसमामयम् ॥ ३१ ॥ इतः पीतमितो भूतमितः खितमितो गतम्। एवं वद्क्षि: पदिकै: स दस्युविकषा ययौ ॥ ३२ ॥ इत इतित ग्रह्मीत ग्रह्मीतिति च भाषिणः। मलिक् चानाममिलवारचपुरुषास्ततः ॥ ३३॥ दिशो दिशि प्रणेशस्ते वित्तं खक्कान्यतस्तराः। सुसुमां स तु नासुच्चीरो व्याची स्गीमिव ॥ ३८ ॥ भारचपुरुषास्ते तु तदित्तं प्राप्य पुष्कलम्। व्यावर्त्तन्त कतार्थी हि सर्वः स्यादन्ययामितः ॥ ३५ ॥ उद्दहन् सुसुमामंथे सतामिव मतङ्काः। प्रविवेश महारखं चिनातीतनयस्ततः ॥ ३६ ॥ सुनुभिः पञ्चभिः पञ्चाननैरिव धनोऽन्वगात । कर्ष्टुं प्रतीं मुखाइस्थोराहोरिन्द्रकलामिव ॥ ३० ॥ धने ससविधीभृते माभवलस्य सा मम। सुसुमेति धिया तस्याः शिरःकमलमच्छिनत् ॥ ३८ ॥

पाक्षष्टकरवालोऽसी इस्तवित्यस्तमस्तकः। तदा यसप्रीहारचेवपाल द्वावभी ॥ ३८ ॥ सुसुमायाः कबन्धस्यान्तिके स्थिला रूटन धनः। वारीव बाष्पपूरेण नयनाञ्जलिमिर्दरी ॥ ४०॥ तस्याः कबन्धमुल् च्याद्यतः ससुतो धनः। गस्थित: शोकश्लोन महाटव्यामयापतत्॥ ४१॥ ससारम्यप्रमतेजस्तापभयादिव । विष्वक् सङ्चितच्छायो मध्याक्रय ततीऽभवत्॥ ४२॥ योकयमञ्जूषात्रणामधाक्रातपवक्रिभि:। धन: सुताय पश्चान्त्रिसाधका इव तेपिरे ॥ ४३ ॥ न जलं न फलं नान्यइटशुर्जीवनीषधम। मृत्यवे प्रत्युतापश्चंस्ते <sup>'</sup>हिंस्नश्चापदान् पथि ॥ ४४ ॥ प्रात्मनस्तनयानां च तां प्रश्वन्त्रिवमां दशाम्। धनश्रेष्ठी पय्यतुच्छे गच्छवेवमचिन्तयत्॥ ४५॥ मम सर्वस्वनाशोऽभूत्पृत्री प्राणप्रिया सता। मृत्युकोटिं वयं प्राप्ता धिगही दैवजृश्वितम् ॥ ४६ ॥ न यत्पुरुषकारेण साध्यं धीसम्पदान च। तरेकं दैवमेवेच बलिभ्यो बलवत्तरम्॥ ४०॥ प्रसाद्यते न टानेन विनयेन न ग्टह्यते। सेवया वर्ज्यते नैव क्यें दु:साध्यता विधे:॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) च म इंस्त्रवापदान्यपि।

विव्धविधित नैव बलविक्रिन रूधते। न साध्यते तपखडि: प्रतिमक्षोऽस्त की विधे: ॥ ४८ ॥ घही दैवं मित्रमिव कदाचिदनुकम्पते। कटाचित्परिपन्धीव नि:शङ्कं प्रशिष्टन्ति च ॥ ५०॥ विधिः पितेव सर्वेत कटाचित्यरिरच्ति । कदाचित्पीडयत्येव दायाद इव 'दुईम: ॥ ५१ ॥ विधिनेयति मार्गेणामार्गस्यमपि कर्न्धित । कदाचिकार्गगमपि विमार्गेष प्रवर्त्तयेत् ॥ ५२ ॥ भानवेदपि दूरस्थं करस्थमपि नाश्येत्। मायेन्द्रजानत्त्वस्य विचित्रा गतयो विधे: ॥ ५३ ॥ षतुकूले विधी पंसां विषमप्यस्तायते। विपरीते पुनस्तवासृतमेव विषायते ॥ ५४ ॥ स एवं चिन्तयंबेव प्राप राजग्टहं पुरम्। संशोक: सुसुमापुत्रा विदर्ध चौद्वेरिह्यम् ॥ ५५॥ वैराग्याइतमादाय श्रीवीरस्वामिनीऽन्तिके। दुस्तपं स तपस्तेपे पूर्णायुश्व दिवं ययौ ॥ ५६ ॥ चैनातेयोऽप्यनुरागात्मुसमाया मुहुर्म्हुः। मुखं पश्यत्रविज्ञातत्रमो याग्यां दिग्रं ययौ ॥ ५०॥ सर्वसन्तापहरणं कायाहच्मिवाध्वनि । साधुमेकं ददर्शासी कायोक्तर्यज्ञुषं पुर: ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) खब दुर्भदः।

स खेन कर्मणा तैन किञ्चिद्दिग्नमानसः। तमुवाच समाख्याहि धर्म संचेपतो मम ॥ ५८ ॥ घन्धया कदसी लावं लविष्यामि शिरस्तव। चनेनैव क्रपाणेन सुसुमाया दव चणात ॥ ६० ॥ स ज्ञानाकानिरज्ञासी दोधिबी जिसहाहितम्। श्रवस्यं यास्यति स्मातिं पत्त्वले गालिबीजवत् ॥ ६१ ॥ कार्यः सम्यगुपश्मो विवेकः संबरोऽपि च। इत्युक्ता चारणमुनिः स पत्तीव खसुखयी ॥ ६२ ॥ पदानि मत्ववत्तानि परावर्त्तयतस्ततः। जन्ने चिलातीपुत्रस्य तदर्थीनेख ईद्द्यः ॥ ६३ ॥ क्रोधादीनां कषायाणां कुर्याद्वपश्मं सुधीः। इहा तैरहमाक्रान्तयन्दनः पत्रगैरिव ॥ ६४ ॥ चिकिताम्यदा तदिमानाहारोगानिवालनः। चमासदुलऋजुतासम्तोषपरमीषधैः॥ ६५॥ धनधान्यद्विरखादिसर्वस्रत्यागलचणम् । विवेजमेकं कुर्वीत बीजं ज्ञानमहातरी: ॥ ६६ ॥ तदिदं सुसुमाशीर्षं क्षपाणं च करस्थितम । सर्वेखभूतं सुञ्चामि नीतनं पापसम्पदः ॥ ६०॥ संवरशास्त्रमनसां विषयेभ्यो निवर्त्तनम्। स मया प्रतिपनोऽद्य संयमत्रीशिरोसणिः॥ ६८ ॥ पदार्थं भावयक्षेवं संब्हसकलेन्द्रिय:। समाधिमधिगम्याभूयानोमात्रैकचेतनः॥ ६८॥

ततोऽस्य विस्तगन्धास्त्रक्टाकवितं वपुः । कोटिकाभिः शतिच्छद्रं चक्रे दाह वुशैरिव ॥ ७० ॥ पिपोलिकोपसर्गेऽपि स स्तम्भ दव निश्वलः । सार्डोहोरावयुग्मेन जगाम विद्यालयम् ॥ ७१ ॥

#### यदा ह---

'जो तिहिं पए हिं धमां समिभगयों संजमं समारूटों। उवसमिविवेयसंवरित्त हुएतं नमंसामि॥ ७२॥
'यहिसिया पाए हिं सो णियगंधिण जस्म की जी यो।
खायंति उत्तमंगं तं दुकरकारयं वंदे॥ ७३॥
'धोरो विलाइपुत्तो मुयङ्गलीया हिं चाल णिव्य कथी।
जो तह्रवि खज्जमाणो पिडवकी उत्तमं घटं॥ ७४॥
'यहाइ जे हिं राइंदिए हिंपत्तं विलाइपुत्तेण।
देविंदामरभवणं अच्छरगणसङ्गलं रम्मम्॥ ७५॥
चित्तरापत्रः खपच इव धिकारपदवीम्
विलातीपुत्रोऽसाविधनरकमास् वितगितः।

<sup>(</sup>१) बस्किभिः पदैः धर्भं समिगतः संवमं समारूढः। उपश्रमविवेकसंवर्षचलतीपुत्रं नमस्वामि॥

<sup>(</sup>२) अधिस्हताः पादैः शोणितगन्धेन यस्य हीनाङ्गाः। स्वादन्ति उत्तमाङ्गं तं दुष्त्रारकारकं वन्दे॥

<sup>(</sup>३) घीरिश्वजातीपुतः पिपीजिकाभिश्वाजनीय कृतः । यस्त्रापि खाद्यमानः प्रतिपद्म जत्तममधेस ॥

<sup>(</sup>४) सार्बद्धिभः रात्रिहिनैः प्राप्तं चिचातीपुत्रेष्।देवेन्द्रामरभवनं अभ्वरीगणसङ्कलं रस्यम्॥

समालक्षेत्रवं यन्निदिवसदनातिथ्यमगमत्
स एवायं योग: सकलसुखमूलं विजयते ॥ ७६ ॥ १३ ॥
पुनरेव योगमेव स्तीति---

तस्याजननिरेवास्तु न्यप्रोमीघजन्मनः।

पविद्वत्रणी यो योग द्रत्यत्तरशलाक्या॥ १८॥

न जननमजनिः "नजोऽनिः ग्रापे" ॥ ५ । ३ । १२० ॥ इत्यनिः । यसु भ्यात् । ना चासौ पश्च तृपश्चस्तस्य तृपशोः । पश्चप्राय-पुरुषस्य मोघजन्मन इति निष्फलजननस्य यः । किं योऽविष्ठकर्णः क्या श्रचरणलाकया । श्रचराखीव श्रलाका कर्णविधजननी श्रचरणलाका । केनोक्केखेन यान्यचराणि श्रतएव श्राष्ट्र । योग इत्यचरलचण्यलाकया योऽविडकर्णः लोहादिमय-श्रलाकाविष्ठकर्णोऽपि । तस्य तृपशोर्वरमजनिर्युक्ता न पुन-विष्ठस्वनाग्रायं जननमिति ॥ १४ ॥

पुनरिव पूर्वाहेन योगं सुला उत्तराहेन तत्स्वरूपमाह— चतुर्वगेऽयणीर्मोची योगस्तस्य च कारणम्। ज्ञानश्रहानचारित्ररूपं रत्नत्वयं च सः॥ १५॥

चतुर्वर्गोऽर्धकामधर्ममोचलचणः तिस्मनयणीः प्रधानं मोचः।
प्रयो हि अर्जनरचणनाशव्ययहेतुकदुःखानुषङ्गदूषितत्वान चतु-वर्गेऽपणीभेवति। कामसु सुखानुषङ्गलेशाद्यद्यप्यर्धादुकृष्यते तथापि विरसावसानत्वात् दुर्गतिसाधनत्वाच नाग्रणीः। धर्मसु ऐडिकासुधिकसुखसाधनलेन घर्षकासाभ्यां यदायुक्षृष्यते तथापि कनकिनगडरूपपुखकर्मवस्थनिवस्थनलाइवश्वसमण्हेतुरिति नायणीः। सीचलु पुख्यपापचयलचणी न क्षेत्रबहुली न वा
विषसम्पृताचवदापातरसणीयः परिणामदः खदायी नवा ऐहिकासुधिकफलाग्रंसादोषदूषित इति भवति परमानन्दमयचतुर्वर्गेऽयणोः यः। तस्य च कारणं साधकतसं करणं योगः। तस्य
विं रूपिसलाहः। रक्षत्रयं सरकतादिव्यवच्छेदेनाहः। ज्ञानयवानचारित्ररूपिसिति॥१५॥

## रत्तवये प्रथमं ज्ञानखरूपमाइ —

यथावस्थिततत्त्वानां संचेपादिस्तरेण वा। योऽवबोधस्तमताचुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः॥ १६॥

यथावस्थितानि नयप्रमाणप्रतिष्ठितस्तरूपाणि यानि तत्त्वानि जीवाजीवात्रवसंवरिनर्जराबस्थमोत्त्वस्त्रणानि तेषां योऽवबोध-स्तस्मयग्त्रानं स चावबोध: चयोपण्यमविशेषात्तस्यचिसंचेपेण कभैच्याच कस्यचिद्वस्तरेण।

#### तथाहि--

जीवाजीवावायवय संवरी निर्जरा तथा। बन्धी मीचयेति सप्त तत्त्वान्धाहर्मनीषिणः॥१॥ तत्र जीवा दिधा जेया मुत्तसंसारिभेदतः। अनादिनिधनाः सर्वे ज्ञानदर्भनलच्चणाः॥२॥

मुक्ता एकस्वभावाः स्यूर्जसादिक्षेत्रवर्जिताः। प्रमन्तदर्शनज्ञानवीयीनन्द्रमयास् ते॥३॥ संसारिणो दिधा जीवाः स्थावरचसभेदतः। हितीयेऽपि हिधा पर्याप्तापर्याप्तविशेषतः ॥ ४ ॥ पर्याप्तयसु षडिमाः पर्याप्तत्वनिबन्धनम् । षाहारी वपुरचाणि प्राणा भाषा मनीऽपि च ॥ ५ ॥ स्युरेकाचविकलाचपञ्चाचाणां ग्ररीरिणाम्। चतस्तः पञ्च षड्वापि पर्याप्तयो यथाक्रमम् ॥ ६ ॥ एकाचाः स्थावरा भृम्यपृतेजीवायुमहीरुहः। तेषां तु पूर्वे चलार: स्य: सुद्धा बादरा चपि ॥ ७ ॥ प्रत्येकाः साधारणाश्च दिप्रकारा महीकृहः। तत्र पूर्वे बादराः स्युक्त्तरे सूत्र्यबादराः ॥ ८ ॥ त्रसा दितिचतुषाच्चेन्द्रियत्वेन चतुर्विधाः। तव पश्चेन्टिया हेधा संज्ञिनीऽसंज्ञिनीऽपि च ॥ ८ ॥ शिचोपरेशालापान्धे जानते तेऽच संज्ञिनः। संप्रहत्तमनःप्राणास्तेभ्योऽन्ये स्युरसंज्ञिनः ॥ १० ॥ स्पर्धनं रसनं घ्राणं चत्तुः श्रोत्रमितीन्द्रियम्। तस्य स्पर्शी रसी गन्धी रूपं ग्रब्द्य गीचरः ॥ ११ ॥ दीन्द्रियाः क्रमयः शङ्गा गण्ड्यदज्जीकसः। कपदी: श्रु तिकाद्यास विविधासतयो मता: ॥ १२ ॥ यूकामलुणमलोटिचचाद्यास्त्रीन्द्रिया मताः। पतङ्गमचिकाभङ्गदंशाद्यायतुरिन्द्रियाः ॥ १३ ॥

तिर्घग्योनिभवाः ग्रेषा जलखलखनारिणः। नारका 'मानवा देवाः सर्वे पञ्चेन्द्रिया मताः ॥ १८ ॥ मनोभाषाकायबस्त्रयमिन्द्रियपञ्चकम्। त्रायुक्कासनि:म्बासमिति प्राणा दश सृता: ॥ १५ ॥ सर्वजीवेष देहायुक्कामा इन्द्रियाणि च। विकलासंज्ञिनां भाषा पूर्णानां संज्ञिनां मनः ॥ १६ ॥ उपपादभवा 'देवा नारका गर्भजा: पुन: । जरायुपोताराङभवा: श्रेषा: सन्मुच्छेनोइवा: ॥ १७ ॥ सम्बद्धिनो नारकाच जीवाः पापा नपुंसकाः। देवासु स्त्रीपुंवेदाः ध्युवेंदत्वयज्ञुषः परे ॥ १८ ॥ सर्वे जीवा व्यवहार्यव्यवहारितया दिधा। सुक्तानिगोदा एवान्या°स्तेभ्योऽन्ये व्यवहारिण: ॥ १८ ॥ सचित्तः संहत्तः शीतस्तदन्यो मित्रितोऽपि वा। विभेदैरान्तरैभिन्नो नवधा योनिरङ्गिनाम् ॥ २०॥ प्रत्येकं सप्तनचाणि पृष्णीवार्यम्निवायुषु । प्रत्येकानन्तकायेषु ऋमाइश चतुईश ॥ २१ ॥ षट् पुनर्विकलाचेषु मनुष्येषु चतुईश । स्य्यतस्रयतस्य खभतियेक्सुरेषु तु ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१) क क महजाः।

<sup>(</sup>१) ख ग च देवाः स्त्रोपुंसवेदाः।

<sup>(</sup>२) का खाळ देवनारकाः।

<sup>(8)</sup> स ग क तेरन्थेरिय व्यवशारियः।

एवं लचाणि योनीनामशीतिसत्तत्तारा। सर्वज्ञोपज्ञमुक्तानि सर्वेषामपि जिमानाम् ॥ २३ ॥ एकाचा बादराः सूच्याः पञ्चाचाः संज्ञासंज्ञिनः । स्युद्धि विचतुरचाय पर्याप्ता इतरेऽपि च ॥ २४ ॥ एतानि जीवस्थानानि जिनोक्तानि चतुईम । मार्गणा पपि तावन्यो ज्ञेयास्ता नामतो यथा ॥ २५ ॥ गतोन्द्रियवपुर्योगवेदज्ञानकुदादयः। संयमाहारदृग्लेभ्याभव्यसम्यक्तसंज्ञिनः ॥ २६॥ मिष्यादृष्टिः सास्तादनसम्यग्निष्यादृशाविष । प्रविरतसम्यगृदृष्टिर्विरताविरतोऽपि च ॥ २० ॥ प्रमत्तवाप्रमत्तव निवृत्तिवादरस्ततः। श्रनिवृत्तिबादरसाय सुस्प्रसंपरायकः ॥ २८॥ ततः प्रशान्तमोत्त्य चीणमोत्त्य योगवान । श्रयोगवानिति गुणस्थानानि स्यसतुई्य ॥ २८ ॥ मिथादृष्टिभविनायादर्भनस्योदये सति। गुण्स्थानलमितस्य भद्रकलाद्यपेच्या ॥ ३०॥ मियालस्यानुदयेशनन्तानुबन्यदये सति। साखादनः सम्यग्दृष्टिः स्यादुलाषीत् षडावनीः ॥ ३१ ॥ सम्यक्तिम्यालयोगासुइत्तें मित्रदर्भनः। प्रविरतसम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये ॥ ३२ ॥ विरताविरतसु स्थाखत्यास्थानीदये सित । प्रमत्तसंयतः प्राप्तसंयमी यः प्रमाद्यति ॥ ३३ ॥

सोऽप्रमत्तसंयतो यः संयमी न प्रमाखित ।

उभाविष् प्राहत्वा स्थातामान्तर्मुहर्त्तिकौ ॥ ३४ ॥

कर्मणां स्थितिचातादीनपूर्वान् कुरुते यतः ।

तस्मादपूर्वकरणः चपकः शमकश्व सः ॥ ३५ ॥

यदादरकषायाणां प्रविष्टानामिमं मियः ।

परिणामा निवर्त्तन्ते निहत्तिबादरोऽिष तत् ॥ ३६ ॥

परिणामा निवर्त्तन्ते मिथो यत न यत्नतः ।

प्रनिहत्तिबादरः स्थात्चपकः शमकश्व सः ॥ ३० ॥

लोभाभिधः सम्परायः सूद्धाः किदीकतो यतः ।

स सूद्धासम्परायः स्थात्चपकः शमकोऽिष च ॥ ३८ ॥

प्रयोपशान्तमोष्टः स्थात्चपकः शमकोऽिष च ॥ ३८ ॥

सयोगिकवेनी चातिच्यादुत्यक्रवेननः ।

योगानां तु चये जाते स एवायोगिक्रवन्ती ॥ ४० ॥

## ॥ इति जीवतत्त्वम् ॥

षजीवाः स्युर्धभाधभाविष्ठायः कालपुत्तलाः । जीवेन सह पञ्चापि द्रव्यास्थेते निवेदिताः ॥ ४१ ॥ तत्र कालं विना सर्वे प्रदेशप्रचयात्मकाः । विना जीवमचिद्रपा सकर्त्तारस्य ते सताः ॥ ४२ ॥ कालं विनास्तिकायाः स्युरमूर्त्ताः पुत्तलं विना । उत्पादविगमधीव्याकानः सर्वेऽपि ते पुनः ॥ ४३ ॥

पुत्तलाः स्युः स्पर्धरसगन्धवर्णस्वकृषिणः । तेऽग्रस्कस्वतया देघा तत्नाऽवदाः किलाणवः ॥ ४४ ॥ वडाः स्त्रत्या गत्यशब्दमीच्यास्थील्याकृतिस्यशः। श्रन्थकारातपोद्योतभेदच्छायासका श्रपि॥ ४५॥ कर्मकायमनीभाषाचेष्टितीच्छासदायिन:। सुखदुःखजीवितव्यसृत्यूपग्रहकारिणः ॥ ४६ ॥ प्रत्येवसेवद्रव्याणि प्रभाषम्भी नभोऽपि च। त्रमूर्त्तानि निष्क्रियाणि स्थिरास्त्रिय च सर्व्वदा ॥ ४० ॥ एकजीवपरीमाणसंख्यातीतप्रदेशकी। लोकाकाशमभिव्याप्य धन्धाधन्त्रौँ व्यवस्थितौ ॥ ४८ ॥ स्वयं गन्तं प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु सर्वतः। सहकारी भवेषकः पानीयमिव यादसाम् ॥ ४८ ॥ जीवानां पुद्रलानां च प्रपत्रानां खयं स्थितिम्। अधर्मः 'सहकार्येष यथा च्छायाऽध्वयायिनाम् ॥ ५०॥ स्वगं खप्रतिष्ठं स्थादाकाशमवकाशदम्। लोकालोकौ स्थितं व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक् ॥ ५१ ॥ लोकाकाशप्रदेशस्या भिवाः कालाणवस्य ये। भावानां परिवर्त्ताय मुख्यः कालः स उच्चते ॥ ५२॥ च्योति:शास्त्रे यस्य मानमुचते समयादिकम्। स व्यावहारिक: काल: कालवेटिभिरामत: ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) कग सहकार्येषु।

नवजीर्णादिरूपेण यदमी भुवनीदरे।

पदार्थाः परिवर्त्तन्ते तत्कालस्यैव चेष्टितम् ॥ ५४ ॥

वर्त्तमाना चतीतत्वं भाविनो वर्त्तमानताम्।

पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते कालकीडाविडम्बिताः ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रजीवतत्त्वम् ॥

मनीवचनकायानां यत्याकार्यं स घायवः। शुभः श्रभस्य हेतुः स्वादशमस्वश्रभस्य च ॥ ५६॥

॥ इति चायवः॥

सर्वेषासास्त्रवाणां यो रोधहेतुः स संवरः । कर्मणां भवहेतूनां जरणादिह निर्जरा ॥ ५० ॥

॥ इति संवरनिर्जरे॥

वच्चन्ते भावनास्वेवास्ववसंवरिनर्जराः ।
तवात विस्तरेणोक्ताः पुनकक्तत्वभीकभिः ॥ ५८ ॥
सक्तवायतया जीवः कभ्रयोग्यांसु पुद्रसान् ।
यदादत्ते स वन्धः स्थाज्जीवास्वातन्त्वाकारणम् ॥ ५८ ॥
प्रक्ततिस्थित्यनुभागप्रदेशा विधयोऽस्य तु ।
प्रक्रतिस्थित्यनुभागप्रदेशा विधयोऽस्य तु ।
प्रक्रतिस्थित्यनुभागप्रदेशा विधयोऽस्य तु ।
प्रक्रतिस्थ स्थानः स्थात् ज्ञानाहस्थादिरष्टधा ॥ ६० ॥
ज्ञानदृष्ट्याहती वेद्यं मोह्नीयायुषी अपि ।
नामगीनान्तरायास्य मूलप्रक्रतयो मताः ॥ ६१ ॥
निकर्षीत्वर्षतः कासनियमः कभ्रणां स्थितः ।
प्रमुभागो विपाकः स्थायदेशोऽंशप्रकर्णनम् ॥ ६२ ॥

मिथ्यादृष्टिरिवरितिप्रमादी च क्रुदादयः। योगेन सह पच्चेते विज्ञेया बन्धहेतवः॥ ६३॥

## ॥ इति बस्वतत्त्वम् ॥

सभावे बस्वहित्नां घातिकसँखयोइवे। केवले मित मोद्यः स्थाच्छेषाणां कसँगां खये॥ ६४॥ सुरासुरनरेन्द्राणां यसुखं भवनत्रये। स स्थादनन्तभागोऽपि न मोचसुखसम्पदः॥ ६५॥ स्वस्तभावजमत्यचं यदस्मिन् शाखतं सुखम्। चतुर्वगीयणीत्वेन तेन मोचः प्रकीर्त्तितः॥ ६६॥

## ॥ इति मोचतत्त्वम् ॥

मितशुताविधमनः पर्यायाः केवलं तथा ।
श्रमीभिः सान्वयैभेंदैर्ज्ञानं पश्चविधं मतम् ॥ ६० ॥
श्रवग्रहादिभिभिनं बह्वायौरितरेरिप ।
इन्द्रियानिन्द्रियभवं मितज्ञानमुदीरितम् ॥ ६८ ॥
विस्तृतं बहुधा पूर्वेरङ्गोपाङ्गः प्रकीर्षकः ।
स्याच्छव्दलाव्छितं न्नेयं श्रुतज्ञानमनेकधा ॥ ६८ ॥
देवनैरियकाणां स्यादविधभवसभवः ।
षड्विकत्यस्य ग्रीषाणां चयोपग्रमलचणः ॥ ७० ॥
सरज्जविपुल इत्येवं स्थायनः पर्ययो हिधा ।
विश्वदाप्रतिपाताभ्यां तहिशेषोऽवगम्यताम् ॥ ७१ ॥

यशेषद्रव्यपर्शयविषयं विश्वलोचनम् ।
यनन्तमेकमत्यस्तं 'केवलक्तानमुख्यते ॥ ७२ ॥
एवं च पञ्चभिर्कानैर्काततत्त्वसमुख्यः ।
यपवर्गहेतो रत्नचयस्याद्याङ्गभाग्भवेत् ॥ ७३ ॥
भवविटिपसमूलोक्मूलने मत्तदन्ती
जित्मितिमरनाशे पित्रनीप्राणनाथः ।
नयनमपरमेतिद्यितत्त्वप्रकाशे ।
करणहरिणवन्धे वागुरा ज्ञानमेव ॥ ७४ ॥ १६ ॥

#### दितीयं रत्नमाइ-

# रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्ष्यज्ञानमुच्यते । जायते तिज्ञसर्गेग गुरोरिधगभेन वा ॥ १०॥

जिनोतेषु तत्त्वेषु जीवादिवृत्तस्वरूपेषु या रुचिस्तत् यहानम्। निष्ठ ज्ञानमित्येव रुचिं विना फलसिहिः। ग्राकाबादिस्वरूपवेदिनाऽपि रुचिरहितेन न सौहित्यलचणं फलमवायते। युतज्ञानवतोऽप्य-ङ्गारमर्दकादेरभव्यस्य दूरभव्यस्य वा जिनीत्रतत्त्वेषु रुचिरहितस्य न विविच्चतं फलमुपश्रूयते। तस्य चीत्पादे हयी गतिः निसर्गी-ऽधिगमश्च। निसर्गः स्वभावो गुरूपदेग्रादिनिरपेचः सम्यक्षश्वान-कारणम्।

<sup>(</sup>१) ख क कोवलं जानम्।

#### तथाहि-

श्रनाद्यनन्तसंसारावर्त्तवर्त्तिषु देहिषु । 'ज्ञानदृष्यावृतिवेदनीयान्तरायकर्यंगाम् ॥ १ ॥ मागरोपमकोटीनां कोव्यसिंगत्परा स्थिति:। विंशतिगीं बनाकी स मी हनीय स सप्ति: ॥ २ ॥ ततो गिरिसरिद्वावघोलनान्धायतः खयम्। एकाव्यिकोटिकोव्यना प्रत्येकं चीयते स्थितः॥ ३॥ शेषाव्यकोटिकोञ्चनः स्थितौ सकलजन्मनः । यथाप्रहत्तिकरणाद्धित्र्यदेशं समिय्ति॥ ४॥ रागदेषपरीणामी दुर्भेदी ग्रस्थिर्चते। दुरुच्छेदो इढतर: काष्ठादैरिव सर्वदा ॥ ५ ॥ यन्यिदेशं तु संप्राप्ता रागादिप्रेरिताः पुनः । उत्कृष्टबन्धयोग्याः स्युवतुर्गतिज्ञषोऽपि ते ॥ ६ ॥ तेषां मध्ये तु ये भव्या भाविभद्राः गरीरिणः। चाविष्कृत्य परं वीर्यमपूर्वकरणे क्रते॥ ७॥ चितिकासन्ति सहसा तं चन्यं दुरतिक्रमम्। त्रतिकान्तमहाध्वानी घट्टभूमिमिवाध्वगाः॥ ८॥ अधानिहत्तिकरणादन्तरकरणे कते। मिष्यालं विरत्नीकुर्युर्वेदनीयं यदग्रत: ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) क क चानडक्याडतिवेद्याभिधानारायकभैवास्।

प्रान्तर्मु इर्त्तिकं सम्यग्दर्भनं प्राप्नुवन्ति यत्। निसर्गहेतुकिमदं सम्यकश्वहानमुख्यते ॥ १० ॥ गुरूपदेशमालम्बा सर्वेषामपि देहिनाम्। यत्तु सम्यक्षदानं तत्थादिधगमजं परम् ॥ ११ ॥ यमप्रमजीवातुर्वीजं ज्ञानचारित्रयोः। हितुस्तपः युतादीनां सद्दर्भनसुदीरितम् ॥ १२ ॥ स्नाच्यं हि चरणज्ञानवियुक्तमपि दर्शनम्। न पुनर्ज्ञानचारित्रे मिथ्यात्वविषद्विते॥ १३॥ न्नानचारिवहीनोऽपि यूयते येणिक: किल। सम्यग्दर्भनमाञ्चात्मात्तीर्यक्वतं प्रपत्यते ॥ १४ ॥ म्रधतचरणबोधाः प्राणिनो यणभावा-दसमसुखनिधानं मोक्तमासादयन्ति। भवजलनिधिपोतं दुःखकान्तारदावम्। ययत तदिह सम्यग्दर्भनं रक्षमेकम् ॥ १५ ॥ १० ॥

#### हतीयं रत्नमाइ--

सर्वसावद्ययोगानां त्यागशारिवमिष्यते । कीर्त्तितं तदहिंसादिवतभेदेन पञ्चधा ॥ १८॥

सर्वे न तु कितिपये ये सावद्ययोगाः सपापव्यापारास्तेषां त्यागी
ज्ञानश्रहानपूर्वकं परिहारः स सम्यक्चारितं ज्ञानदर्भनं विना
क्रितस्य चारितस्य सम्यक्चारित्रलानुपपत्तेः। सर्वप्रहणं
देशचारित्रव्यवच्छेदार्थम्। इदं च चारितं मूलोक्तरगुण्संदैन

हिविधं की क्तिसिखादिना मूलगुणक्यं चारित्रमाइ। पञ्चधिति व्रतमेदेन न तु स्वरूपतः॥ १८॥

## मूलगुणानेव कीर्चयति --

यहिंसासृत्रतास्तेयब्रह्मचर्यापरियहाः । पञ्चभिः पञ्चभिर्युक्ता भावनाभिर्विमुक्तये ॥१८॥

चित्रंसादयव पञ्चापि प्रत्येकं पञ्चविधभावनाभ्यक्तिः। सन्तः ख-कार्यजननं प्रति चप्रतिबद्दसामर्था भवन्तीति पञ्चभिरित्या-युक्तम्॥ १८॥

## प्रथमं मूलगुणमाइ-

न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।

तसानां स्थावराणां च तदिः साव्रतं मतम् ॥२०॥

प्रमादोऽज्ञानसंग्रयविपर्ययरागद्वेषस्मृतिभंग्योगदुष्पृणिधानधर्मा—

नादरभेदादष्टविधः । तद्योगाश्वसानां स्थावराणां च जीवानां

प्राणव्यपरोपणं हिंसा । तिवविधादहिंसा प्रथमं वतम् ॥ २०॥

## दितीयमा ह-

प्रियं पथ्यं वचल्तथ्यं सूनतव्रतमुच्यते ।

तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत् ॥२१॥

तथ्यं ववीऽस्वारूपसुचमानं स्टतव्रतसुचते । किं विधिष्टं तथ्यं

प्रियं पत्रं च तत्र प्रियं यत् श्रुतमातं प्रीखयित पत्रं यदायती हितम्। नतु तत्र्यमेवैकं विशेषणमतु सत्यत्रताधिकारात् प्रिय-पत्र्ययोस्तु कोऽधिकारः। त्रत साह। तत्त्रत्यमपीति व्यवहारापेचया तत्र्यमपि यदप्रियं यथा चौरं प्रति चौरस्वं कुष्ठिनं प्रति कुष्ठी व्यमिति तदप्रियत्वान तथ्यम्। तथ्यमप्यहितं यथा। स्गयुभिः पृष्टस्थारस्थे स्गान् दृष्टवतो मया स्गा दृष्टा इति तज्जन्तु- घातहितुत्वान्न तथ्यम्॥ २१॥

## वतीयमाह—

# अनादानमदत्तस्थास्तेयव्रतम्दीरितम्। बाद्याः प्राणा चणामर्थी हरता तं हता हि ते ॥२२॥

वित्तस्वामिना यदत्तस्य वित्तस्य यदनादानं तदस्तेयव्रतम्। तत्र स्वामिजीवतीर्थकरगुर्व्वदत्तभेदेन चतुर्विधम्। तत्र स्वाम्यदत्तं द्रणोपलकाष्ठादिकं तत्स्वामिना यददत्तम्। जीवादत्तं यत्स्वामि-नादत्तमिष जीवेनादत्तं यया प्रवच्यापरिणामिवकली मातापित्रभ्यां युद्धादि गुरुभ्यो दीयते। तीर्थकरादत्तं यत्तीर्थकरैः प्रतिषिद्धमाधा-कमिकादि ग्रह्मते। गुर्व्वदत्तं नाम स्वामिना दत्तमाधाकिमें-कादिदोषरिहतं गुरूनननुद्धाप्य यहुद्धते। नन्विसंपापरिकरत्वं सर्व्वव्रतानामदत्तादाने तु केव हिंसा येनास्त्रिंसापरिकरत्वं स्थादित्युकं बाह्याः प्राणा इत्यादि। यदि स्तेयस्य प्राणहरणस्वरूपं स्थाते तदा तदस्येव॥२२॥

## चतुर्घमाह—

# दिव्यौदारिककामानां क्रतानुमितकारितैः। मनोवाकायतस्थागो ब्रह्माष्ट्रश्या मतम्॥२३॥ दिवि भवा दिव्याः तं च वैक्रियशरीरमभवाः। श्रीदारिकाश्र श्रोदारिकतिर्यग्मनुष्यदेच्द्रप्रभवास्ते च ते काम्यन्त इति कामाश्र तेषां त्यागो ऽब्रह्मनिवेधासकं ब्रह्मचर्यव्रतम्। तश्राष्ट्रश्यामामसा शब्द्म न करोमि न कार्यामि कुर्वन्तमिष परं नानुमन्ये। एवं च वचसा कायेन विति दिव्ये ब्रह्मणि नवभेदाः। एवमौदारिकेऽपौत्यष्टादश्।

यदाइ---

दिव्यालामरतिसुखात् त्रिविधं त्रिविधेन विरितिरिति नवकम् । श्रीदारिकादिप तथा तक्क्काष्टादम्विकत्यम् ॥ १ ॥ इति ॥ कतानुमतिकारितैरिति मनोवाकायत इति च मध्ये कतत्वात्पूर्वीत्तरेष्विप महाव्रतेषु सम्बन्धनीयम् ॥ २३ ॥

#### पञ्चममारू--

सर्वभावेषु मृक्कायास्थागः स्थादपरिग्रहः । यदसत्स्विप जायेत मृक्किया चित्तविभ्रवः ॥२४॥ सर्वभावेषु द्रश्यचेत्रकालभावरूपेषु यो मृक्काया गार्धस्य त्यागो नतुः द्रश्यादित्यागमानं सोऽपरिष्ठद्रवतम्। नतु परिषठत्यागोऽपरिष्ठद्रवतं स्थात् किं मूर्कात्यागलक्षणेन तक्षक्षेन सत् भाड । यदसःस्वपीति । यस्नादसत्स्वयिवद्यमानेष्विप द्रव्यवेवकालभावेषु मूर्च्या चित्त-विद्ववः स्थात्। चित्तविद्ववः प्रश्रमसीस्थविपर्यासः। असत्यपि धने धनगर्धवतो राजग्रहनगरद्रमकस्थेव चित्तसंक्षेशो दुर्गतिपात-निवन्धनं भवति। सत्यपि वा द्रव्यचेत्रकालभावलच्ये सामग्री-विश्वेषे द्रव्याक्तस्याहिनिरुपद्रवमनसां प्रश्मसुखप्रात्या चित्त-विद्ववाभावः। सत एव धर्मोपकरणधारित्यां यतीनां शरीरे उपकर्षे च निर्ममलानामपरिग्रहलम्।

यदाह ---

यहत्तुरगः सत्स्वप्याभरणभूषणेष्वनभिषतः । तहदुपग्रहवानपि न सङ्गसुपयाति निर्यन्यः ॥ १ ॥

यथा च धर्मोपकरणवतामपि मूर्च्छारिहतानां भुनीनां न परिग्रहग्रहित्वदोषस्तथा व्रतिनीनामपि गुरूपदिष्टधस्यीपकरण-धारिणीनां रब्रव्यवतीनां तेन तासां धर्मोपकरणपरिग्रहमानेण मोचापवादः प्रनापमानम्॥ २४॥

> पश्वभि: पश्वभिर्युक्ता भावनाभिर्विमुक्तये इत्युक्तं तत्यस्तीति—

भावनाभिर्भावितानि पञ्चभिः पञ्चभिः क्रमात्।
महाव्रतानि नी कस्य साधयन्यव्ययं पदम्॥ २५॥
भाव्यनी वास्यनी गुणविशेषमारीप्यनी महाव्रतानि यकाभिस्ता
भावनाः॥ २५॥

#### यथ प्रथमवर्तस्य भावना चाह —

# मनोगुप्तेराषणादानेर्याभिः समितिभिः सदा। दृष्टान्नपानग्रहणे नाहिंसां भावयेत् सुधीः ॥२६॥

मनोगुप्तिर्वश्चमाण्डचणा तथेखेका भावना । एषणा विश्व पिण्डयहण्डचणा तस्यां या समितिः । श्रादानयहणेन निचेप
उपज्ञाते । तेन पीठादेर्यहणे स्थापने च या समितिः ।
ईरणमीर्या गमनं तत्र या समितिः । श्राभिरेषणादानिर्यासमितिभिर्देष्टयोरत्रपानयोर्यहणेनोपज्ञचण्वात् तद्ग्रासेनाहिंसां
भावयेदिति सम्बन्धः । इह च गुप्तिसमितीनां महाव्रतभावनात्वेन
गतार्थानामपि श्रयवा पश्चसमितीत्यादिग्रन्थेन पुनक्कीर्सनं
गुप्तिसमितीनासुत्तरगुण्लक्षापनार्थम् ।

यदा ह---

पिण्डसः जा विसोही समिईश्रो भावणा तवी दुविहो। पडिमा श्रभिगही चिय उत्तरगुणगोवियाणाहिं॥ १॥

इह च मनोग्रिभीवनालं हिंसायां मनोव्यापारस्य प्राधान्यात्। श्रूयते हि प्रसत्रचन्द्रराजिभीनोगुस्या श्रभाविताहिंसावतो हिंसा-मकुर्व्वविष सप्तमनरकपृथ्वीयोग्यं कथा निर्ममे एषणादानेयीस-मितयसु श्रहिंसायां नितरामुपकारिस्थ इति युक्तं भावनालम्। दृष्टात्रपानग्रहणं च संसक्तात्रपानपरिहारेणाहिंसाव्रतोपकारायेति पञ्चमी भावना॥ २६॥

## दितीयव्रतस्य भावना चाह-

# हास्यलोभभयक्रोधप्रत्यास्यानैर्निरन्तरम् । यालोच्य भाषणेनापि भावयत्मृत्तत्रतम् ॥२०॥

हसन् हि मिथ्या ब्र्यात्। लोभपरवशवार्थाकाङ्घया भयार्तः प्राणादिरचणेच्छया कृषः क्रोधतरिकतमनस्कतया मिथ्या ब्र्यादिति। हास्यादिप्रत्यास्थानानि चतस्त्रो भावनाः। त्रालोच्य भाषणं सम्यग्ज्ञानपूर्व्वकं पर्यालोच्य स्था माभूदिति मोहतिर-स्कारद्वारेण भाषणं पश्चमी भावना। मोहस्य च स्थावादहेतुत्वं प्रतीतमेव।

यदाइ—

रागाद्वा देवादा मोहाद्वा वाक्यमुखते ह्यातृतमिति ॥ २०॥ स्तीयव्रतस्य भावना आह ।

श्वालोच्यावग्रहयाच्ञाभीच्यावग्रहयाचनम्।

एतावन्मात्रभेवैतदित्यवग्रहथारणम्॥ २८॥

समानधार्मिकभ्यश्च तथावग्रहयाचनम्।

श्रनुज्ञावितपानाद्वाश्रनमस्तेयभावनाः॥२६॥ (युग्मम्)

श्रालोच्य सनसा विचिन्त्यावग्रहं याचेत । देवेन्द्रराजग्रहपतिग्रया-तरसाधर्मिकभेदाहि पञ्चावग्रहाः । श्रव च पूर्वः पूर्वी बाध्य उत्तर उत्तरो बाधकः । तत्र देवेन्द्रावग्रहो यथा सीधन्माधिपते-र्दिचण्लीकाईं ईशानाधिपतिकृत्तरलोकाईम् । राजा चक्रवर्त्ती

तस्यावग्रही भारतादिवर्षम् । यहपतिर्भेष्डनाधिपतिस्तस्यावग्रह-स्तमाखनादि। शयातरी वसतिस्वामी तदवग्रही वसतिरेव। साधर्मिकाः साधवस्तेषामवग्रन्थः ग्रयातरप्रदत्तं ग्रन्थादि । एता-नवयहान जाला यथायथमवयहं याचेत। अस्वामियाचने हि परस्परविरोधेन अकाण्डधाटनादय ऐहिका दोषा: परलोके-ऽपि चदत्तपरिभोगजनितं पापकर्मा। इति प्रथमा भावना। सत्तइ तेऽव्यवयहे स्वामिना यभीत्यं भूयो भूयोऽवयह्याचनं कार्थं पूर्व्वतकेऽवग्रहे ग्लानाद्यवस्थामूत्रपुरीषोक्तर्गपात्रकरचरण-प्रज्ञालनस्थानानि दात्वित्तपौडापरिहारार्थे याचनीयानि । इति दितीयभावना । एतावसावमेव एतावत्परिमाणमेवैतत त्रेवादि ममोपयोगि नाधिकमिति अवग्रहस्य धारणं व्यवस्थापनम्। एवमवग्रहधारणे हि तदभ्यन्तरवर्त्तिनीमृईस्थानादिक्रियामार्च-वसानी न दातुरूपरोधकारी भवति। याञ्जाकाल एवावयहा-नवधारणे विपरिणतिरपि दातुचेतिस स्वादासनोऽपि चादसपरि-भोगजनितकभावसः स्वादिति हतीयभावना। धर्मं चर-न्तीति धार्मिकाः समानासुखाः प्रतिपवैक्यासनाः साधवस्तभ्यः पूर्वपरिग्टहीतचेत्रेभ्योऽवग्रही याच्यस्तदनुज्ञानादि तत्नासितव्यं श्रन्यया स्तेयं स्थादिति चतुर्थी भावना। शनुज्ञापिते धनुज्ञया स्वीकते ये पानाचे तयोरणनं सुचीक्रेन हि विधिना प्रासुकमिषणीयं कल्पनीयं च पानावं लब्धमानीयालोचनापूर्वं गुरवे निवेद्यानुजाती गुरुणा मण्डस्यामेकको वा अश्रीयात्। उपलच्चमेतत् यत्-किञ्चिदीचिकीपग्रह्मिभेदमुपकरणं धर्मसाधनं तसर्वं गुरुणाऽन-

ज्ञातं परिभोक्तव्यम्। एवं विद्धानी नातिकामत्यस्तेयव्रतमिति पञ्चमो भावना।

## चतुर्घव्रतभावना आह --

स्तीष गढ पश्चमहेश्मासन कुड्यान्तरो जभनात्। सरागस्तीक थात्यागात्माग्रतस्मृतिवर्जनात्॥ ३०॥ स्तीरस्याङ्गेच गस्ताङ्गसंस्कारपरिवर्जनात्। प्रगीतात्यश्चनत्यागाद् ब्रह्मचर्यं तु भावयत्॥ ३१॥ (युग्मम्)

बियो देवमानुषभेदाहिविधाः एता व मिचत्ताः । श्रवित्तासु पुस्तलेप्यचित्रकर्मादिनिर्मिताः । षग्छास्त्रतीयवेदोदयवर्त्तिनो महामोहकर्माणः खोपंससेवनाभिरताः । पग्रवस्त्रियग्योनिजाः । तत्र
गोमिष्ठिषीवडवावालेयीश्वजाश्रविकादयः सभाव्यमानमैथुनाः ।
एभ्यः कतहन्त्रेभ्यो मतुः खोषग्रहपश्रमती च ते विश्रमासने च विश्रम
वसतिः । श्रासनं संस्तारकादि । कुद्यान्तरं यत्रान्तरस्थोऽपि
कुद्यादौ दम्पत्थोमीहनादिग्रब्दः श्रूयते ब्रह्मचर्यभङ्गभयादेषामुज्मनं
त्यागः । इति प्रथमा भावना । सरागस्य मोहोदयवतो या चीभिः
कथा खीणां वा कथा सरागाव ताः वियव ताभिस्तासां वा कथा
तस्यास्थागः । रागानुबन्धिनौ हि देशजातिकुलनेपथ्यभाषागितविश्वमिद्धितन्नास्थलीलाकटाचप्रगयकलह्यङ्गारसानुविद्धा कथा

वास्येव चित्तीदधेरवस्यं विचीममादधातीति हितीया भावना।
पात् प्रवच्याबद्वाचर्यात् पूर्वं ग्रहस्थावस्थायां यद्रतं स्त्रीभिः सह
निधुवनं तस्य स्मृतिस्तस्या वर्जनं प्राप्रतस्मरण्यनाहि कामाम्निः
सम्बन्धते। इति हतीया भावना। स्त्रीणामविविक्तिजनापेचया
यानि रम्याणि स्पृहणीयान्यङ्गानि मुखनयनस्तनजघनादीनि
तेषामीचणमपूर्वविस्मयरसनिर्भरतया विस्मारिताचस्य विलोकनम्। ईचणमातं तु रागदेषरहितस्यादुष्टमेव।

यदाह---

प्रशक्यं रूपसद्रष्टुं चक्क्षगींचरमागतम्। रागदेषौ तु यौ तव तौ बुधः परिवर्जयेत्॥१॥ इत्यादि॥

तया खस्यामनोऽङ्गं शरीरं तस्य संस्कारः स्नानविलेपनधृपननख-दन्तकेशसमार्जनादि स्त्रीरम्याङ्गेचणं च खाङ्गसंस्कारस तयोः परिवर्जनात्। खीरम्याङ्गेचणतरिक्तिविलोचनो हि दीपशिखायां शलभ दव विनाशमुपयाति। अश्चिशरीरसंस्कारमूटी हि तत्तदुक्तिकामयैर्विक लेपेवृंशामानमायासयतीति चतुर्थी भावना। प्रणीतो हृष्यः सिम्धमधुरादिरसः। अत्यशनमप्रणीतस्याऽपि रूचभेचस्याक ग्रहमुदरपूरणं तयोस्थागो निरन्तरहृष्य मधुरिस्वन्ध-रसप्रणीतो हि प्रधानधातुपरिपोषेण वेदोदयाद ब्रह्माऽपि चैवेत। सत्यशनस्य तु न केवलं ब्रह्मचितकारित्वा हर्जनं शरीरपीडा-कारित्वादिष। यदाष्ट---

श्वत्मसम्बस्य सन्वं जगस्य कुन्ना 'दगस्य दोभागे।
वाजपवियारणहा कब्भायं जणगं कुन्ना ॥ १ ॥
इति पञ्चमो भावना । एवं नवविधब्रह्मचर्यगुप्तिसंग्रहेण ब्रह्मचर्य-वतस्य पञ्च भावना: ॥ ३० ॥ ३१ ॥

पञ्चमत्रतस्य भावना चाह---

स्पर्शे रसे च गर्भे च रूपे शब्दे च हारिणि।
पञ्चित्वतीन्द्रियार्थेषु गाढं गार्डास्य वर्ज्जनम्॥३२॥
एतेष्वेवामनोज्ञेषु सर्व्वथा द्वेषवर्ज्जनम्।
याकिञ्चन्यव्रतस्यैवं भावनाः पञ्च कीर्त्तिताः॥३३॥
(युग्मम्)

सार्गीदिषु मनोहारिषु विषयेषु यहाठं गार्डास्याभिष्यङ्गस्य वर्जनम्। सार्गादिष्वेवामनोज्ञेष्विन्द्रियप्रतिकृतेषु यो देषोऽप्रीति-लक्षणस्तस्य वर्जनम्। गार्डावान् हि मनोज्ञे विषयेऽभिष्यङ्गवानम-नोज्ञान्विषयात्विदेष्टि मध्यस्यस्य तु मूर्च्छोरहितस्य न कवि-ग्रीतिरप्रीतिर्वा रागानान्तरीयकतया च देषस्योपादानम्। किञ्चन बाज्याभ्यन्तरपरियहरूपं नास्यास्तीत्यकिञ्चनस्तद्वाव-प्राकिञ्चन्यमपरियहता। श्राकिञ्चन्यं च तद्वतं च तस्यैताः पञ्च भावनाः॥ ३२॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) कगध्यः चक्दम्सः।

## मूलगुणक्यचारित्रमभिधायोत्तरगुणक्यं तदाइ—

# ष्यवा पञ्चसमितिगुप्तिवयपविवितम् । चरित्रं सम्यक्चारिवमित्यान्तुर्मृनिपुङ्गवाः ॥ ३४ ॥

समितिरिति पञ्चानां चेष्टानां तान्त्रिकी संज्ञा। श्रयवा सं सम्यक् प्रयस्ता श्रहेणववनानुसारेण इतिः चेष्टा समितिः पञ्चानां सिम-तोनां समाद्वारः पञ्चसमिति। गुप्तिरात्मनः संरचणं मुसुचोर्योग-निग्रह इत्यर्थः। गुप्तीनां त्रयं गुप्तित्रयं पञ्चसमिति च गुप्तित्रयं च ताभ्यां च पवितितं यचरितं यतीनां चेष्टा सा सम्यक्चारित-मुचते। सम्यक्ष्रष्टत्तिलचणा समितिः प्रवृत्तिनिष्टत्तिलचणा गुप्ति रत्यनयोविर्भेषः॥ ३४॥

## प्रथ समितीर्गुप्तीय नामत पाइ--

# र्द्र्याभाषेषणादाननिचेपोत्सर्गसंज्ञिकाः।

पञ्चादुः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात्॥३५॥

देशीसितिभीषासितिरिषणासितिरादानिनिषेपसितिरुक्षर्गस-मितिरित्येताः पश्चसितीर्बुवते तीर्थंकराः । विसंख्या योगास्ति-योगा सनोवाकायव्यापारास्तेषां नियहो निरोधः । प्रवचन-विधिना सार्गव्यवस्थापनसुकार्गनिवारणं च । नियहादिति हेती पश्चमी तेन सनोगुप्तिवचनगुप्तः कायगुप्तिरिति तिस्तो गुप्तीर्बुवते ॥ ३५ ॥

## र्यालचणमाह-

लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भाखदंशुभिः।
जन्तुरचार्यमालोक्य गतिरीर्या मता सताम्॥ ३६॥
नसस्यावरजन्तुजाताभयदानदीचितस्य मुनेरावस्यके प्रयोजने
गच्छतो जन्तुरचानिमित्तं स्वग्रीररचानिमित्तं च पादाग्रादारभ्य
युगमावचेतं यावत् निरीक्ष देरणमीर्या गतिस्तस्यां समितिरीर्यासमितिः।

यदाद्य:---

'पुरभी जुगमायाए पेइमाणी महिं चरे।
विज्ञांती बीयहरियाइं पाणे य दगमिटयं॥१॥
'भीवायं विसमं खाणुं विजनं परिवज्जए।
सक्क्षमेण न गच्छेजा विज्ञमाणे परक्षमे॥२॥

गतिस मार्गे भवति तस्य विशेषणं लोकातिवाहिते लोकैरित-वाहिते त्रत्यन्तत्तुसे । तुम्बिते स्पष्टे त्रादित्यिकरणैः प्रथमविशेषणेन परैर्विराधिते मार्गे गच्छतो यतेः घड्जीवनिकायविराधना न भवति । जन्मार्गेण न गन्तव्यमिति चाह । तथाविधेऽपि मार्गे

<sup>(</sup>१) पुरतो युगमालया प्रेचमाची महिं वरेत्। वर्जयम् बीजहरितानि प्राचान् च दकस्यस्तिकाम् ॥

 <sup>(</sup>३) ऋवपातं विषमं स्थायं विज्ञ चंपरिवर्जवेत्।
 संक्रमेखन गच्छेत् विद्यमः ने पराक्रमे॥

रात्री गच्छतः सम्मातिमसम्बिवराधना भवेदिति तत्परिचाराधं दितीयविग्रेषणम्। एवंविधोपयोगवतश्च गच्छतो मुनैः कर्याचित् प्राणिवधेऽपि प्राणिवधपापं न भवति।

यदाह----

उचालियमि पाए इरियासिमयस सङ्गमहाए। वावक्रेक कुलिङ्को मरिका तं जोगमासक्क ॥ १॥ न य तसा तिविभित्तो बंधो सङ्गोवि देसिश्रो समए। प्राथकको उपशोगेण सब्बमाविण सो जम्हा॥ २॥

तथा--

जिश्वदुव मरदुव जीवी श्रजदाचारसा निच्छश्री हिंसा। पयदसा गत्थि वंधी हिंसामित्तेग समिदसा॥ ३ ॥ ३६ ॥

#### भाषासमितिमाच-

भवद्यत्यागतः सर्वजनीनं मितभाषणम् । प्रिया वाचंयमानां सा भाषासमितिम्चते ॥३०॥

श्रवद्यानि भाषादोषा वाकाश्रद्धाध्ययनप्रतिपादिताः धूर्त्तकासुक-क्राव्यादचौरचार्वाकादिभाषितानि च तेषां निर्देश्वतया त्यागस्ततः सर्वजनीनं सर्वजनेभ्यो हितं सितं खल्पसप्यतिबहुप्रयोजनसाधकं तथ तक्षाक्कां च। यदाइ--

'महुरं निज्यां थोवं कच्चावडियं घगव्यियमतुच्छं। पुर्विमद्रसंकलियं भगंति जं धमानंजुत्तं॥१॥

एवंविधं यज्ञाषणं सा भाषासमितिः । भाषायां सम्यगिति-भीषासमितिः । सा च प्रिया श्रीभमता वाचंयमानां मुनीनाम् । यदाहुः—

<sup>र</sup>जाय सच्चान वत्तव्या सच्चामोसाय जा सुसा। जाय बुद्देहिं गाइस्साग तं भासेज्ज पसर्व॥ १॥ इति॥३०॥

एषणासमितिमा ह---

हिचलारिंशता भिचादोषैर्निखमदूषितम्। मुनिर्यदद्भगादत्ते सेषणासमितिर्मता॥ ३८॥

हाभ्यामधिका चलारिंगत् हिचलारिंगिईचादोषाः उद्गमीत्पाद-नैवणालचणाः तत्रोद्गमदोषा ग्रहस्यप्रभवाः षोडग । यदाथा--

> 'श्राहातम्मुहेसियपूर्वमा च मीसजाए य ! ठवणा पाहुडियाए पाउयरकीयपामिचे ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) मधुरं निष्णं क्तोकं कार्यापतितमगर्वितमतुष्कस्। पूर्वमतिसङ्कलितं भणन्ति यद्यसेसंयुक्तस्॥

<sup>(</sup>२) याच सत्यान वक्तव्यासत्यास्ट्याच यास्त्या । याच स्द्रैरनाचीर्यान तां भाषेत प्रश्लावान्॥

 <sup>(</sup>६) चाधाकर्गेद्देशिकपृतिकर्भचिवञ्चातंच।
 च्यापनाप्राव्यतिकाप्रादुक्तारकीतप्राविक्यस्य।

'परिषष्टिए षभिष्ठं उब्भिषे मासीष्ठं दय। षच्छिके षणिसर्हे पज्भीषरए य सीलसमे ॥ २॥

भाधाय विकल्पा यतिं मनसि कला सचित्तस्याचित्तीकारण-मचित्तस्य वा पाको निक्तादाधाकर्म॥ १॥

उद्देशः साध्वधं सङ्कत्यः स प्रयोजनमस्य चीद्देशिकां यत्पूर्वकत-मोदनमोदक चोदादि तत्साधू देशेन दध्यादिना गुडपाकेन च संस्कुर्व्वतो भवति॥२॥

भाधाकि श्वेकावयवसिवात्रं शहसिय यत्तत्पृतिकर्म शिचिद्रव्य-मिवाशिवद्रव्यसिवात्रम् ॥ ३॥

यदात्मार्थे साध्वर्थे चादित एव मिश्रं पच्चते तिमाश्रम् ॥ ४ ॥ साध्याचितस्य चीरादेः पृथकृत्य स्वभाजने स्थापनं स्थापना ॥ ५ ॥

कालान्तरभाविनो विवाहादेरिदानीं सिवहिताः साधवः सन्ति तेषामप्युपयोगे भविति वृद्धाः इदानीमेव करणं समय-परिभाषया प्रास्तिका सिवहिष्टस्य विवाहादेः कालान्तरे साधु-समागमनं सिच्चन्योक्षर्षणं वा ॥ ६ ॥

यदस्यकारत्र्यवस्थितस्य द्रव्यस्य विक्रप्रदीपमण्यादिना भिष्य-पनयनेन वा बिहिर्निष्कास्य द्रव्यधारणेन वा प्रकटकरणं तलादु-ष्करणम्॥ ७॥

यसाध्वधं मुख्येन क्रीयते तत्क्रीतम् ॥ ८॥

<sup>(</sup>१) परिवर्त्तितमभ्याङ्गतसङ्ख्यं मालापङ्कर्तामति । आक्षेद्यमनिख्दं सध्यवपूरकच्च घोडणः॥

यसाध्वर्यमद्गादि उद्यातकं रहिता दीयते तत्रामित्रकम् ॥८॥ स्वद्रव्यमपीयत्वा परद्रव्यं तत्सदृशं रहिता यहीयते तत्परि-वर्त्तिम्॥ १०॥

ग्रहपामादेः साध्वधं यदानीतं तदभ्याह्नतम् ॥ ११ ॥ कुतुपादिख्यः छतादेदीनार्धं यत्ग्रतिकाद्यपनयनं तदु-द्वित्रम् ॥ १२ ॥

यदुपरिभूमिकातः शिक्यादेर्भूमिग्टहाडा चाक्रचं साधुभ्यो दानं तक्सालापक्रतम्॥ १३॥

यदाच्छिदा परकीयं इठात् ग्रहीला खामी प्रभुवीरो वा ददाति तदाच्छेदाम्॥१४॥

यहोष्टीभक्तादिसर्वेरदत्तमननुमतं वा एकः कश्चिलाधुभ्यो ददाति तदनिस्टम्॥ १५॥

स्वार्धमिधययमे सित साधुसमागमयवणात्तदर्थे पुनर्यो धान्यादिवापः सोऽध्यवपूरकः ॥ १६ ॥

उत्पादनादोषा ऋषि षोडश ते च साधुप्रभवाः। तदाथा—

> 'धाई दूई निमित्ते चाजीववणीवगे तिगिच्छा य। कोहे माणे माया लीमे च हवन्ति दस एए॥१॥

<sup>(</sup>१) धालो दूती निभित्तं आजीववनीयने चिकित्सा थ । क्रोधो मानो माया खोभश्च मवन्ति दश्च एते॥

'पुर्विपच्छासंयविज्ञामन्ते च चुसजीए य । जपायणाद दोसा सोलसमे मूलकको य ॥ २ ॥

बातस्य चौरमज्जनमण्डनकीडनाङ्गारीपणकर्मकारिण्यः पञ्च-धात्राः एतासां कर्म भिचार्यं कुर्वतो मुनेर्धां नीपिण्डः ॥ १॥

मिय: सन्देशकथनं दूतीत्वं तत्कुर्वतो भिचार्घं दूती-पिग्छ:॥२॥

भतीतानागतवर्भमानकालेषु लाभालाभादिकथनं निमित्तं तक्किवार्थं कुर्वतो निमित्तिपिण्डः ॥ २ ॥

जातिकुलगणकर्षेत्रित्यादिप्रधानेभ्य षास्ननस्तत्तत्तुणत्वारोपणं भिचार्यमाजीविषण्डः ॥ ४ ॥

श्रमणब्राह्मणच्चपणातिथिष्वानादिभक्तानां पुरतः पिण्डार्थ-मालानं तत्तक्कक्तं दर्भयतो वनीपकपिण्डः ॥ ५ ॥

वमनविरेचनबस्तिकभादि कारयतो वैदाभैषज्यादि स्चयतो वा पिण्डार्थे चिकितापिण्डः॥ ६॥

विद्यातपः प्रभावच्चापनं राजपूजादिख्यापनं क्रोधफलदर्धनं वा भिचार्थं कुर्वतः क्रोधिपण्डः ॥ ७॥

लिक्षप्रशंसोत्तानस्य परेणोत्साहितस्यावसतस्य वा ग्रहस्था-भिमानसुत्पादयतो मानपिण्डः ॥ ८ ॥

नानाविषभाषापरिवर्त्तनं भिचार्थं कुर्वतो मायापिण्डः॥ ८॥

<sup>(</sup>१) पूर्वपश्चात्धंक्तविद्यामन्त्रं च वृर्णकोगसः।उत्पादनाया होषा घोडवो मृत्रकर्म च ॥

षतिलोभाद भिषार्थं पर्यटतो लोभपिण्डः ॥ १० ॥
पूर्वसंस्तवं जननीजनकादिवारेण पत्रात्संस्तवं खन्नृष्वग्ररादिः
दारेणात्मपरिचयाऽनुरूपं सम्बन्धं भिषार्थं घटयतः पूर्वपद्यात्संस्तवपिण्डः ॥ ११ ॥

विद्यां मन्त्रं चूर्णं योगं च भिचार्थं प्रयुद्धानस्य चलारो विद्यादिपिण्डाः—

मन्त्रजपहोमादिसाध्या स्त्रीदेवताधिष्ठाना वा विद्या ॥ १२॥
पाठमावप्रसिद्धः पुरुषाधिष्ठानो वा मन्त्रः ॥ १३॥
चूर्णान नयनाञ्चनादीनि धन्तर्द्धानादिफलानि ॥ १४॥
पादप्रतिपादयः सीभाग्यदीर्भाग्यकरा योगाः ॥ १५॥
गर्भस्तभगर्भाधानप्रसवस्रपनकमूलर्द्धावत्थनादिभिद्धार्थं कुः
वितो मूलकर्मापिण्डः ॥ १६॥

ग्टिसाधूभयप्रभवा एषणादीषा दश।

तद्यया---

'सङ्घियमं विखयनि विखत्ति पिश्वियसाञ्च रिश्वदाय गुम्मोचे । श्रमपिय वित्त च्छा जिल्ला एस गदीसा दस श्रवन्ति ॥ १ ॥ श्राधाक भैं का दिशङ्का कलु जिती यदका यादते तच्छा ङ्कितं यं च दोषं श्रङ्कते तमापदाते ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) शक्कितव्यक्तितिनिक्तिप्रीयक्तिसंह्रतदायकोश्चित्रस् । क्षमरिव्यतिषप्रकृतिं यसवादोश दश्च सर्वास्त ॥

पृथिव्युदकवनस्पतिभिः सचित्तैरिचत्तेरिष मध्वादिभिर्मिर्हतै-राश्चिष्टं यदत्रादि तन्मचितम् ॥ २ ॥

पृथिव्युदकतेजोवायुवनस्रातिषु चसेषु च यदकाद्यचित्तमिष स्थापितं तिकित्तिम्॥३॥

सचित्तेन फलादिना स्थगितं पिह्तिम्॥ ४॥

दानभाजनस्यमयोग्यं सचित्तेषु प्रथिव्यादिषु निक्तिप्य तेन भाजनेन ददतः संद्वतम् ॥ ५ ॥

वालहदपण्डकविषमानञ्चिरतान्धमत्तोत्रमत्तिच्च वकरचरण-निगडितपादुकारूठकण्डकपेषकभर्जककत्तेकलोठकवीं खकपिञ्च-कदलकव्यालोडकभोजकषड्कायविराधका दाळलेन प्रतिषिदा या च स्त्रो विलामासवती ग्रङ्गीतवाला बालवसा वा एभ्यो सन्नादि ग्रङ्गोतुं साधीन कर्ष्यत्॥ ६॥

देयद्रव्यं खण्डादि सचित्तेन धान्यकणादिना मित्रं ददत उन्नित्रम्॥०॥

देयद्रव्यं मित्रमित्तिलेनापरिणमनादपरिणतम् ॥ ८ ॥
वसादिना संस्ष्टेन इस्तेन पात्रेण वा ददतोऽत्रादि लिप्तम् ॥८॥
प्रतादि च्क्रईयन् यइदाति तत् क्रिंदं कर्यमाने प्रतादी
तत्रस्यस्यागन्तुकस्य वा सर्वस्य जन्तोमेष्ठविन्दूदाप्टरणेन विराधनाः
सम्भवात् ॥ १० ॥

तदेवमुद्रमोत्पादनैषणादोषाः संहता दिचलारिण्डवन्ति ते च भिचादोषास्तैरदूषितसद्यसम्बद्धस्यस्यभेदमुपलचणलात्पानं सीवीरादि तथा रजोहरणमुख्यस्त्रचोचपटपाचादिस्थविर- कल्पिकयोग्यद्यतुर्दशिवधी जिनकल्पिकयोग्यद्य द्वादशिवधः। श्रीपश्रीविक उपिः। श्रार्यिकायोग्यद्य पञ्चविंशतिविधः। श्रीपश्रीविक रायापीठफलकचर्मदण्डादिकपलक्षादेव परिग्रञ्चते।
निश्चीविकरजोन्दरणाद्यन्तरेण श्रीपग्रहिकपीठफलकाद्यन्तरेण च
वषीसु हिमन्तश्रीष्मयोरिप जलकण्विकाकुलायामनूपभूमी
महाव्रतसंरक्षणं कर्तुं समम्। एतद्दोषविश्रुडमन्नादि यसुनिरादत्ते सा एषणमेषणा यथागममन्नादेरन्वेषणम्। श्रव "द्ष्षीऽनिस्क्रायाम्"॥५।३।११२॥ इति स्त्रियामनस्तस्यां च समितिरिषणासमितिः। द्रयं गवेषणारूपा एषणाश्रासेषणाप्यनयोग्रपसक्ष्यते तस्यां च पञ्च दोषाः।

#### तद्यथा—

संयोजना १ प्रमाणातिरिक्तता २ यङ्गारो ३ धूम: ४ कारणाभावस ५ तत्र रमलोभाद्रव्यस्य मण्डकादेई व्यान्तरेण खण्ड प्रतादिना
ससते विहरन्तर्वा योजनं संयोजना ॥१॥ प्रतिबलसंयमयोगा यावता
न सीदन्ति तदा हारप्रमाणम् । अधिका हारस्तु वमनाय सत्यवे
व्याधये चेति तं परिहरेदिति प्रमाणातिरिक्ततादोषः ॥२॥ स्वादसं
तदातारं वा प्रगंसन् यद्भंके सरागामिना चरिनेन्यनस्याङ्गारीकरणादङ्गारी दोषः ॥३॥ निन्दन् पुनश्वारिकेन्यनं दहन् धूमकरणादुमो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैयाहस्थाकरणाद्रमो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैयाहस्था-

<sup>(</sup>१) स -दार्चरौद्रपरिहारेख।

धर्मेव्यानस्थिरीकरणं चेति भीजनकारणानि तदभावे भुज्जानस्य कारणाभावदोषः॥५॥

यटाष्ट

उत्पादनोद्रमेषणाधृमांगारप्रमाणकारणतः ।

संयोजनाच पिग्छं गोधयतामेषणासमिति: ॥१॥ इति ॥ ३८ ॥

षादाननिचेषसिमितिमाह—

भासनादीनि संवीच्य प्रतिलिख्य च यत्नतः। ग्रह्णीयाद्विचिपेदा यत्सादानसमितिः स्मृता॥ ३८॥

भासनं विष्टरः त्रादिशब्दाहस्त्रपात्रफलकदण्डादेः परिग्रहः। तान्यासनादीनि संबीच्य चत्तुषा प्रतिलिख्य रजोहरणादिना यत्नत दत्युपयोगपूर्व्वकम्। भन्यया सम्यक्प्रतिलेखना न स्यात्। यदाहः—

'पिडिलीहणं कुणंतो मिही कष्ठं कुणद जलवयक्ष्ठं वा।
देद व पचक्वाणं वाएद मयं पिडिच्छद वा॥१॥
'पुढवीश्राउकाएतेजवाजवणसादतमाणं।
पिडिलेहणायमत्तो कुण्हंपि विराहगी भणिश्रो॥२॥

 <sup>(</sup>१) प्रतिखेखनां कुर्वन् सिथः कथां करोति अनगदकथां वा ।
 इराति वा प्रस्ताख्यानं वावयति खासं प्रतीच्छति वा ॥

<sup>(</sup>३) प्रश्यिव्यप्कायतेजोवायुवनस्पतित्वसानास् ।प्रतिस्वेखनाप्रमक्तः प्रस्ताविष् विराधको भिष्यतः ॥

यहुक्कीयादाददीत निचिपेत् स्थापयेसंवीचितप्रतिनिखित-भूमी। सा प्रादानिनिचेपसमिति:। भीमो भीमसेन प्रति 'न्यायादादानसमिति:॥ ३८॥

## उसर्गसमितिमाइ—

# कामृत्रमलप्रायं निर्जन्तुजगतीतले। यबाद्यदुत्मृजेत्साधुः सोत्मर्गसमितिर्भवेत्॥४०॥

कफ: श्रेषा मुखनामिकामञ्चारी मूत्रं प्रश्रवणं मली विष्ठा प्राय-ग्रञ्जणादन्यदिष परिष्ठापनायोग्यं वस्त्रपातभक्तपानादि ग्टज्ञते। निर्जन्तुस्त्रसस्थावरजन्तुरिहता स्वयं च निर्जन्तुर्यो जगती तस्था-स्तलं स्थण्डिलमित्यर्थः। तत्र यत्नादुपयोगपूर्वकं यदुकृजेलाषुः सोक्तर्गसमितिः। श्रथ गुप्तीनामवसरः॥ ४०॥

## तत मनोगुप्तिमाह—

# विमुत्तकल्पनाजालं समत्वे सुप्रतिष्ठितम्। त्रात्मारामं मनम्तज्ज्ञैर्मनोगुप्तिकदाद्वता ॥ ४१॥

इह मनोगुप्तिस्त्रिधा। त्रात्तरौद्रध्यानानुबन्धिकत्यनाजालवियोगः प्रथमा। शास्त्रानुसारिणो परलोकसाधिका धर्मध्यानानुबन्धिनौ माध्यस्यपरिणतिर्द्वितीया। कुणलाकुणलमनोहत्तिनिरोधेन योग-निरोधावस्थाभाविन्यात्मारामता ढतीया। ता एतास्तिस्नोऽपि विशेषणत्रयेणाइ। विमुक्तकत्यनाजालिमिति समत्वे सुप्रतिष्ठित-मिति श्वात्मारामिति च एवंविधं मनो मनोगुप्तिः॥ ४१॥

<sup>(</sup>१) ख च न्यायाश्वादानसमितिः।

## वाग्गुप्तिमाह्र-

## संज्ञादिपरिहारेण यन्गीनस्यावलम्बनम्।

वाग्हत्ती: संहित्तर्वा या सा वाग्गुप्तिरिष्ठोच्यते॥४२॥
संज्ञा मुखनयनभ्विकाराष्ट्रव्याच्छोटनादिका पर्यस्विकाविष्टाः
प्रादिग्रव्याक्षोष्टचेपोर्द्वीभावकासितदुङ्कतादोनि ग्रष्ट्यन्ते। संज्ञादोनां यः परिष्ठारस्तेन यन्तीनमभाषणं तस्यावलम्बनमभिग्रष्टः।
संज्ञादिना हि प्रयोजनानि स्चयतो मौनं निष्फलमेवेत्येका
वाग्गुप्तिः। वाचनप्रच्छनपृष्ट्याकरणादिषु लोकागमाविरोधेन
मुखवस्त्रिकाच्छादितवक्कस्य भाषमाणस्यापि वाग्वत्तेः संहत्तिर्वागिवनियत्वणं दितीया वाग्गुप्तिः। ग्राभ्यां भेदाभ्यां वाग्गुप्तेः सर्वया
वाग्निरोधः सम्यग्भाषणं च स्वरूपं प्रतिपादितं भवति भाषासमितौ तु सम्यग्वाक्पृष्टत्तिरेवित वागुप्तिभाषासमित्योभेदः।

यदाइ:---

सिमा नियमागुत्ती गुत्ती सिमयत्तणिका भयणिका । कुसलवयमुद्देरंती जं वद्दगुत्तीवि सिमयीवि ॥ १ ॥ यथ कायगुप्तिः सा च डिधा चेष्टानिहत्तिलक्षणा यथासूत्रं चेष्टा-नियमलक्षणा च ॥ ४२ ॥

#### तवाद्यामाई --

उपसर्गप्रसङ्गेऽपि कायोत्सर्गजुषो मुनै: । स्थिरीभाव: शरीरस्य कायगुप्तिर्निगद्यते ॥ ४३ ॥ उपसर्गा देवसानुषतिर्यकृता उपद्रवा: । उपनचणलात् चृत्यिपा- सादयः परीष हा पि ग्रह्मान्ते तेषां प्रसङ्गः सिवपातः । पि शब्दात्तदभाविऽपि सुनैः साधोः कायः शरीरं तस्कोक्तर्यस्यागस्तव निरपेचताल च पस्तं जुषते तत्तस्य कायोव्यग्जुषो यः स्थिरीभावो नियलता योगनिरोधं कुर्वतः सर्वथा शरीरचेष्टापरिकारो वा यः सा कायगुप्तिः ॥ ४३॥

## दितीयामाह —

# शयनासननिचेपादानचंक्रमणेषु यः। स्थानेषु चेष्टानियमः कायगुप्तिस्तु सापरा ॥४४॥

भयनमागमोको निद्राकालः स च रावावेव न दिवा। भन्यत्र म्लानाध्यशान्तहर्वादेः । तवापि प्रयमयामिऽतिक्रान्ते गुरूनाप्टच्छा प्रमाणयुक्तायां वसतौ संवीच्य प्रमुच्य च भूमिं संहत्यास्तीर्य च संस्तरणपष्टकहयमूईमध्य कायं सपादं मुख्यन्तिकारजोष्टरणाभ्यां प्रमुच्यानुद्वापितसंस्तारकावस्थानः पठितपञ्चनमस्कारसामायिक-स्त्रः क्रतवामबाह्रपधान भाकुश्वितजानुकः कुकुटोविहयित प्रसारितजङ्गो वाप्रमार्जितचोणोतलन्यस्तचरणो वाभूयः सङ्गोच-समये प्रमार्जितसंदंग्रकः । उद्दर्भनकाले च मुख्यस्त्रिकाप्रमुट-कायो नात्यन्ततीव्रनिद्रः भयीत । प्रमाण्युक्ता तु वसितर्हस्तवय-प्रमित भूपदेशे प्रत्येकं सभाजनानां साधूनां यचावस्थानं सकलाव-काण्यूरणं च स्थात् । भासनमुपवेशनं तद्यत्र प्रदेशे चिकोणितं तं चचुषा निरीच्य प्रमुच्य च रजोहरणेन बहिनिषद्यामास्तीर्योप-विशेत् उपविष्टोऽप्याकुञ्चनप्रसारणादि तथैव कुर्व्वीत वर्षादिष्ठ

च विषीपीठादिषु सयेव समाचार्यीपविशेत्। निचेपादाने च दण्डा खुपकरण्विषये ते भपि प्रत्यवेक्ष प्रमुक्य च विभेये चंक्रमणं गमनं तद्यावश्यकप्रयोजनवतः साधीः पुरस्ता खुगमा च-प्रदेशसिवविशितह हेरप्रमत्तस्य चसस्यावरभूतानि संरचतोऽत्वरया पदन्यासमाचरतः प्रशस्तं स्थानमूई स्थिति चच्पमवष्टभादि च प्रत्यवेचितप्रमार्जितप्रदेशविषयम्। एतेषु चेष्टानियमः स्वच्छन्द-चेष्टापरिहारो यः सा भपरा दितीया कायगु प्रिरिति॥ ४४॥

एतासामागमप्रसिदं मात्रलमुपद्भैयति-

एताश्चारित्रगावस्य जननात्परिपालनात्।

संशोधनाच साधूनां मातरोऽष्टी प्रकीर्त्तिताः ॥४५॥

एताः ममितिगुप्तयः शास्त्रेऽष्टी मातर इति प्रसिष्ठाः। मात्रत्वे हित्नाह। साधूनां सम्बन्धिचारित्रमेव गात्रमङ्गं तस्य जननाद-भूतस्य प्रादुर्भावनात् जनितस्य च चारित्रगात्रस्य परिपालनास्तर्वी-पद्रवनिवारणेन पोषणेन च हिन्यनात् चारित्रगात्रस्यैवातिचार-मिलनस्य सतः संशोधनात्रिर्मेलीकरणादिति ॥ ४५ ॥

चारित्रं व्यास्यायोपसंहरति-

सर्वातमना यतीन्द्राणामेतचारितमीरितम्। यतिधर्मानुरक्तानां देशतः खादगारिणाम्॥४६॥ हिधा चारित्रं सर्वदेशभेदात्। सर्वाक्षना चारित्रं सर्वसावद्ययोग-विरतिसचणम्। यतीन्द्राणामनगारिश्रेष्ठानामेतमूलगुणोक्तरगुण- सक्ष्यमीरितम्। धात्नामनेकार्थवास्यतिपादितम्। देशचारितं तु क्षेषामित्याहः। भगारिणां ग्रहस्थानां देशत एकदेशविरति-लच्चम्। किं विशिष्टानामगारिणां यतिधर्मानुरक्तानां यतिधर्मे सर्वविरतिचारित्रकृषे भनुरक्तानां संहननादिदीषादक्षवैतामपि प्रोतिसताम्।

### यदा ह--

सर्वविरतिनानमः खन् देशविरतिपरिणामः यतिधर्मानु-रागरिहतानां तु ग्रष्टस्थानां देशविरतिरिप न सम्यगिति देशतः स्थादगारिणामित्युक्तम्। तत्र यादृशो ग्रष्टस्थो धर्माधि-कारो तादृशसुपद्भीयितुं तथाहीत्यनेन प्रस्तावनामाह ॥ ४६ ॥

### तथा ही खुपदर्शने निपातसमुदायः —

न्यायसम्प्रद्गविभवः शिष्टाचारप्रशंसकः ।
कुलशोलसमैः सार्षे क्रतोहाहोऽन्यगोवजैः ॥ ४०॥
पापभीकः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् ।
खवर्सवादी न क्वापि राजादिषु विशेषतः ॥ ४८॥
खनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिविश्मिके ।
खनकिनर्गमहारविवर्जितनिकेतनः ॥ ४८॥
क्वतसङ्गः सदाचारैर्मातापिवोश्च पूजकः ।
त्यजद्गपश्चतं स्थानसप्रष्टतस्य गर्षिते ॥ ५०॥

व्ययमायोचितं कुर्वन् वेषं वित्तानुसारतः।

प्रष्टिभर्धीगुणैर्युक्तः श्रुण्वानो धर्ममन्वह्म् ॥ ५१॥

प्रजीर्णे भोजनत्यागी काले भोक्ता च सात्यतः।

प्रन्योऽन्याप्रतिवस्वेन चिवर्गमिप साध्यन् ॥ ५२॥

यथावदितयौ साधौ दौने च प्रतिपत्तिक्वत्।

सदानभिनिविष्टस्य पच्चपातौ गुणेषु च ॥ ५३॥

पदेशाकालयोश्वयौ त्यजन् जानन् बलावलम्।

वत्तस्यज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः॥ ५४॥

दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकविष्ठभः।

सलज्जः सदयः सौम्यः परोपक्रतिकर्मठः॥ ५५॥

प्रन्तरङ्गारिषड्वर्गपरिहारपरायणः।

वशौक्रतिन्द्रयग्रामो ग्रिष्टधम्माय कल्पते॥ ५६॥

(दश्भिः कुलकम्)

स्वामिद्रोहमित्रद्रोहित्रस्वसितवञ्चनचीर्योदिगर्ह्यार्थोपार्जनप-रिहारेणार्थोपार्जनोपायभूतः स्वस्ववर्णानुरूपः सदाचारो न्याय-स्तेन सम्मन्न उत्पन्नो विभवः सम्पद्यस्य स तथा। न्यायसम्पन्नो हि विभव इहलोकहिताय। अग्रङ्गनीयतया स्वग्ररीरेण तत्पन्त-भोगासितस्वजनादी संविभागकरणाव। यदाह्र---

सर्वेत श्रुचयो घोराः स्वक्तमंबलगर्विताः । क्रकमंतिज्ञतासानः पापाः सर्वेत ग्रङ्किताः ॥ १ ॥

परलोकहिताय च सत्पात्रेषु विनियोगाहीनाटी क्षपया वितरणाच । चन्यायोपात्तलु लोकदयेऽप्यहितायैव । इहलोके हि लोकविकद्वकारिणो वधबन्धादयो दोषाः परलोके नरकादि-गमनादयः । यद्यपि कस्यचित्पापानुबन्धिपुस्पकम्पवशादैहिक-लीकिकी विपन्न दृश्यते तथाप्यायत्यामवश्यक्षाविन्येव ।

यदाष्ट—

पापेनैवार्थरागान्धः फलमान्नोति यत् कचित्।
बिद्यामिषवत्तत्तमिवनाम्यः न जीर्यति॥१॥
न्याय एव परमार्थतोऽधीपार्जनोपायोपनिषत्।
यदाञ्च

निपानिमव मण्डूकाः सरः पूर्णिमवाण्डजाः ।

ग्रुभक्तमीणमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः ॥ १ ॥
विभवन्तं च गार्डस्थ्ये प्रधानं कारणिमत्यादी न्यायसम्पद्गविभव इत्युक्तम् ॥ १ ॥

तथा शिष्टाचारप्रशंसकः शिष्यन्ते स्म शिष्टा हत्तस्वज्ञानहदः सेवोपलव्यविग्रद्दशिचाः पुरुषविश्रेषास्तेषामाचारव्यरितम् । यथा---

> लोकापवादभी रूलं दीनाभ्युदरणादरः । कृतज्ञता सुदाचित्र्यं सदाचारः प्रकीर्त्तितः ॥१॥ दत्यादि ।

प्रथम: प्रकाश:।

तस्य प्रशंसकः।

यथा--

विषयुचै: स्थैयं पदमनुविधेयं च महतां प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मालनमसुमङ्गेऽप्यसुकरम् । श्रमन्तो नाभ्यर्थाः सुहृद्धि न यास्यस्तनुधनः

सतां केनोहिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्॥ १॥ २॥ तथा कुलं पिटपितामहादिपूर्वपुरुषवंगः ग्रीलं मद्यमांस-निग्राभोजनादिपरिहाररूपः समाचारस्ताभ्यां समालुल्याः मम-क्षलगीला द चर्यः। गोतं नाम तथाविधैकपुरुषप्रभवो वंगस्तव जाता गोत्रजाः तेभ्यो बन्धेबन्यगीत्रजास्तैः साहै क्रतीहाही विहितविवाह:। ग्रम्मिदेवादिसाचिकं पाणिग्रहणं विवाह:। स च लोकेऽष्टविष:। तवालङ्कत्य कत्यादानं ब्राह्मग्रो विवाह: १ विभवविनियोगीन कन्यादानं प्राजापत्यः २ गोमिथ्नदानपूर्वक-मार्षः ३ यत्र यज्ञार्थेमृतिजः कन्याप्रदानमेव दिचला स दैवः ४ एते धक्षेत्रा विवाहायलारः । मातुः पितुर्वस्वनां चाप्रामाखात्पर-स्परानुरागेल मिथः समवायाहार्य्यवः ५ पणवन्धेन कन्धाप्रदान-मासुर: ६ प्रसञ्चकन्यायहणाद्राचस: ७ सुप्तप्रमत्तकन्यायहणा-त्पैशाचः ८। एते चत्वारीऽप्यधर्मगाः। यदि वध्वरयोः परस्परं क्चिरिस्ति तदा अधर्मगा अपि धर्म्याः। शुक्रकलब्लाभफलो विवाह: । अग्रुडभार्यादियोगेन नरक एव । तत्फलं वधूरचण-माचरतः सुजातसुतसन्तितरनुपङ्कता चित्तनिवृत्तिर्गृष्ठक्रत्यसुवि-हितलमाभिजात्याचारविशुद्दलं देवातियिवात्ववसत्वारानवद्यलं

चेति। वधूरचणीपायास्त्रेते। ग्रन्तकर्मविनियोगः १ परिमितीऽर्ध-संयोगो २ ऽस्वातन्त्राम् ३ सदा च माष्टतुः खस्त्री लोकावरोधन-४ मिति॥ ३॥

पापानि दृष्टादृष्टापायकारणानि कर्माणि तेभ्यो भीकः।
ततः दृष्टापायकारणानि चौर्यपारदारिकत्वयूत्रमणादीनि दृष्टलोकेऽपि सकललोकप्रसिद्धविडम्बनास्थानानि । श्रदृष्टापायकारणानि मद्यमांसंवेवनादोनि शास्त्रनिक्षपितनरकादियातनाफलानि ॥ ४ ॥

प्रसिद्धः तथाविधापरिशष्टसकाततया दूरं कृदिमागतः।
देशाचारो भोजनाच्छादनादिचित्रक्रियाक्षकः सकलमण्डलव्यवहारस्तं सम्यगाचरन् तदाचारातिलङ्घने हि तद्देशवासिजनतया विरोधसम्भावनादकत्थाणलाभः स्थात्॥५॥

भवर्षीऽस्राघा तं वदतीत्वेवंशीलोऽवर्णवादी न काषि। जवन्योत्तममध्यमभेदेषु जन्तुषु परावर्णवादी हि बहुदोषः।

यदाह---

परपरिभवपरिवादादाकी लाजी च बहाते कथा। नीचैगीतं प्रतिभवमने कभवको टिदुमीचम् ॥ १॥

तदेवं सक्तजनगोचरोऽप्यवर्षवादो न श्रेयान्। किं पुना-राजामात्यपुरोहितादिषु बहुजनमान्येषु। राजाद्यवर्णवादाहि 'विक्तप्राणनाशनादिरिप दोषः स्थात्॥ ६॥

<sup>(</sup>१) भागक विस्ताधनामाहिर्ण।

तथा भनेकं बहु यकिंगमहारं उपलक्ष्यातासदेव च प्रवेशहारं तेन विवर्ज्जितं निकेतनं यस्य स तथा। बङ्घ हि निर्गमप्रविशदारे-ष्वनुपन्नस्त्रमाणनिर्गमप्रवेशानां दृष्टनोकानामापाते स्त्रीदृविणादि-विम्नवः स्थात्। यत चानेकदारतायाः प्रतिषेधेन विधिरांचिष्यते। ततः प्रतिनियतदारसरचितग्रहो ग्रहस्यः स्थादिति लभ्यते । तथा-विधमपि निकेतनं स्थान एव निवेशयितं युत्रं नास्थाने । स्थानं तु ग्रन्थ।दिदोषरहितं बहुलदूर्वीप्रवालकुग्रस्तस्वप्रग्रस्तवर्णगन्धसृत्ति-कासुखादजलोहमनिधानादिमच। स्थानगुणदोषपरिज्ञानं ग्रकुनखप्रोपञ्चतिप्रश्वतिनिमित्तादिवलेन । स्थानमेव विशिन्षि । चतिव्यक्तमतिप्रकटमतिगुप्तमतिप्रच्छवं तित्रविधादनतिव्यक्तगुप्तम्। तत्र प्रतिव्यते ह्यसिविहितग्रहान्तरतया परिपार्श्वतो निरावरण-तया चौरादयोऽभिभवेयु:। भतिगुप्ते च सर्वतो यहानारैनिंदन-लान स्रयोभां सभते। प्रदीपनकाद्युपद्रवेषु च दुःखनिर्ममप्रवेषं ग्टहं भवति। पुनः कद्यंभूते स्थाने सुप्रातिविश्मिके शोभनाः मोत्तादिसम्पदाः प्रातिविश्मिका यत । कुशीलप्रातिविश्मिकले हि तदालापत्रवणतचेष्टादर्भनादिवशात् खतः सगुणस्थापि गुणहानिः स्यात्। दुष्पातिविश्मिकास्वेते भासप्रतिषिदाः---

खरियातिरिक्वजोणीतालायरसमणमाइणसुसाणा।
विगृतिश्ववाहगुन्मियइरिएसपुलिंदमच्छंधा॥१॥०॥
तथा क्रतः सङ्गो येन स क्रतसङ्गः सन् श्रोभन श्वाचार दहपरलोकहिता प्रवृत्तिर्येषां ते सदाचारास्तैने तु कितवधूर्त्तविटभद्रभण्डनटादिभिस्तकाङ्गे हि सदिष शीनं विनीयेत।

### यदा ह ---

यदि सत्तक्किनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । भयासञ्जनगोष्ठोषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ १ ॥ सक्कः सर्वात्मना त्याच्यः स चेत्त्यक्तं न प्रकाते । स सिक्कः सन्द कर्त्तियः सन्तः सक्कृत्य भेषजम् ॥ २ ॥

॥ इति च ॥ ८ ॥

तथा माता जननी पिता जनकस्तयोः पूजकस्तिसस्यं प्रणामकरणेन परलोकहितानुष्ठाननियोजनेन सकलव्यापारेषु तदाज्ञया प्रष्टक्या वर्णगन्धादिप्रधानस्य पुष्पफलादिवनुन उपढौकनेन तज्ञोगे भोगेन चात्रादीनामन्यत्र तदनुचितादिति माता च पिता च मातापितरी "श्राहन्हे" ॥३।२।३८॥ इत्यालं मातुष्राभ्यर्हितलात्पूर्वनिपातः।

### यनानु:---

जवाध्याया दशाचार्य द्याचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितुर्माता गौरवेणातिरिचते ॥ १ ॥ ८ ॥

तथा त्यजन् परिहरन् उपप्नुतं स्वचक्रपरचक्रविरोधाद्दर्भिच-मारीतिजनविरोधादेशास्त्रस्थीभूतं यत् स्थानं यामनगरादि। प्रत्यज्यमाने हि तस्मिन् धर्मार्थकामानां पूर्वार्जितानां विनाशेन नवानां चानुपार्जनेनोभयलोकभंग्र एव स्थात्॥ १०॥

तथा गर्हितं देशजातिकुलापेचया निन्दितं कर्मा तचाप्रवृत्तः। देशगर्हितं यथा—

सीवीरेषु क्रविकर्म । साटेषु मधसन्धानम्।

### जात्यपेचया यथा-

बाह्मणस्य सुरापानं तिललवणादिविक्रयस्य । कुलापेच्या यथा---

ची लुक्यानां मद्यपानम्। गर्हितकर्मे कारिणो हि शेषमपि धर्म्यं कर्मीपहासाय भवति ॥११॥

तथा व्ययो भक्तंव्यभरणसभोगदेवतातिथिपूजनादिप्रयोजने द्रव्यविनियोगः। श्रायः क्विपाग्रपास्थवाणिज्यसेवादिजनितो द्रव्यसाभः तस्योचितमनुरूपं व्ययं कुर्वन्।

यदाइ---

'लाभोचियदाणे लाभोचियभोगे लाभोचियनिहिकरे सिया।
प्रायोचितत्र व्ययसतुर्भागादितया कैसिदुचते।
यदाह---

पादमायादिधिं कुर्यात्पादं वित्ताय खदृयेत्। धर्मीपभोगयोः पादं पादं भर्त्तव्यपोषणे ॥१॥

### केचिचाडु:---

भायादर्वं नियुच्चीत धर्मे समधिकं ततः। श्रेषेण श्रेषं कुर्वीत यत्नतस्तुच्छमैहिकम्॥१॥

भायानु चितो हि व्ययो रोगमिन भरीरं क्रशीकत्य विभव-सारमखिलव्यवहारासमधं पुरुषं कुर्वीत ।

<sup>(</sup>१) चाभौवितदानं चाभौवितभोगो चाभौवितनिधिकरः सात्।

**তরাম্ব** 

चायव्ययमनालोच्य यसु वैश्ववणायते । चित्रिणैव कालेन सोऽत्र वैश्वमणायते ॥१॥१२॥

तथा विषो वस्त्रालक्षरणादिभोगः। वित्तं विभव उपलक्षणा-हयोऽवस्वादेशकालजात्यादिग्रहः। तदनुसारेण तदानुरूप्येण कुर्व्वविति सम्बद्धाते। विभवादाननुसारेण विषं कुर्वतो जनोप-हसनीयतातुच्छत्वान्यायसभावनादयो दोषाः। भथवा व्यय-मायोचितं कुर्ववेव वेषं वित्तानुसारेण कुर्व्ववेवत्यपरोऽर्धः। यो हि सत्यप्याये कार्पस्थाद व्ययं न करोति सत्यपि वित्ते कुर्वेवत्वादिभर्मा भवति। स लोकगर्हितो धर्मोऽप्यनिधका-रीति॥१३॥

तथा चष्टिभिधींगुणैर्युक्तः धियो बुहेर्गुणाः ग्रन्नूषादयः। ते लमी--

> श्रृषा अवणं चैव श्रृषं धारणं तथा। जहोऽपोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा:॥१॥

तन ग्रुश्वा श्रोतुमिच्छा। श्रवणमाकर्णनम्। ग्रहणं ग्रासार्थी-पादानम्। धारणमिवस्मरणम्। जहो विज्ञातमर्थमवलम्बान्धेषु तथाविधेषु व्यास्या वितर्कणम्। श्रपोह उत्तियुक्तिस्यां विरुद्धादर्थात् हिंसादिकात् प्रत्यपायसभावनया व्यावर्त्तनम्। श्रथवा जहः सामान्यज्ञानमपोद्धी विशेषज्ञानम्। श्रथविज्ञानमूहापोहयोगा-स्रोहसन्देहविपर्यासव्युदासेन ज्ञानम्। तत्त्वज्ञानमूहापोहविज्ञान-विग्रदमिदमित्यमेवेति निषयः। ग्रुश्वादिभिद्धि उपाहितप्रज्ञा- प्रकर्षः प्रमान कदाचिदकस्थाणमाप्रोति। एते च बुहिगुणा यथासभावं द्रष्ट्याः ॥ १४ ॥

तथा शृखानस्ताच्छीखोन धर्मसम्युदयनिःश्रेयसहेतुं शृखन् प्रन्तहं प्रतिदिनं धर्मश्रवणपरी हि 'मनःखेदापनीदादिक-माप्रोति।

यदाष्ट---

क्कान्तमपोज्मति खेदं तप्तं निर्वाति बुद्धाते मूटम् ।
स्थिरतामेति व्याकुनमुपयुक्तसभाषितं चेतः ॥ १ ॥
प्रत्यदं धर्मश्रवणं चोत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तिसाधनत्वात्रधानमिति श्रवणमानाद्द्विगुणादस्य भेदः ॥ १५ ॥

तथा भर्जीणें सजरणे पूर्वभोजनस्य सथवा सजीणें परिपाक-मनागते पूर्वभोजने नवं भोजनं त्यजतीत्येवंगीतः। सजीणे-भोजने हि सर्वरोगमूलस्थाजीणस्य दृष्टिरेव कता भवति।

यदाह—

श्रजीर्णप्रभवा रोगा इति। श्रजीर्णं च लिङ्गतो ज्ञातव्यम्।

यदाइ--

मलवातयोर्विगन्धो विड्मेदो गावगौरवमरुचम्।
पविग्रद्वसोद्गारः षडजीर्थव्यक्तलिङ्गानि॥१॥१६॥
तथा काले बुभुचासमये भोका प्रदाख्पजीवकः। भोकेति

<sup>(</sup>१) गक्क मनःखेदायनोहनाहिकं करोति।

साधी तन् तेन लील्यपरिहारेण यथान्निवलं मितं भुन्नीत।
श्रतिरिक्तभोजनं हि वमनविरेचनमरणादिना न साधु भवति
यो हि मितं भुङ्को स बहु भुङ्को। श्रह्मधितेन श्राम्यतमि
भुक्तं भवति विषम्। तथा ज्ञुल्लालातिक्रमादबहेषो देहसादश्र
भवति। विध्यातेऽग्नी किंनामेश्वनं कुर्योदिति।

पानाहारादयो यस्याविकदाः प्रक्रतेरपि। सुखिलायावकस्यन्ते तत्सात्मामिति गीयते॥१॥

एवं लचणासासाग्रात् भाजमा सास्प्रेम भुक्तं विषमपि पथ्यं भवति। परमसास्प्रामपि पथ्यं भेवति न पुनः सास्प्राप्तमप्यपथ्यम्। सर्वे बलवतः पथ्यमिति मत्वा न कालकूटं खादेत्। सुधिचितो-ऽपि विषतन्त्रको स्वियत एव कदाचिदिषात्॥ १०॥

तथा विवर्गी धर्मार्थकामस्तव यतोऽभ्युदयिनःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सीऽर्थः। यत प्रामिमानिक-रसानुविद्धा सर्वेन्द्रियप्रीतिः स कामः। ततोऽन्योऽन्यस्य परस्यरं योऽप्रतिबन्धोऽनुपचातस्तेन विवर्गमपि नत्वेकैकं साध्येत्।

यदाह-

यस्य तिवर्गश्रन्थानि दिनान्थायान्ति यान्ति च। स लोहकारभस्तेव खसन्निप न जीवति॥१॥

तत्र धर्मार्थयोरूपघातेन तादात्विक विषयसुख लुखी वनगज इव को नाम न भवत्यास्पदमापदाम्। न च तस्य धनं धर्मः यरीरं वा यस्य कामिऽत्यन्तासिकः। धर्मकामातिक्रमाड नसुपा-र्जितं परेऽनुभवन्ति स्वयं तु परं पापस्य भाजनं सिंह इव सिश्चरवधात्। प्रधंकामातिक्रमेण च धर्मसेवा यतीनामेव धर्मी न ग्रह्मानाम्। न च धर्मबाधयाऽर्धकामी सेवेत। बीजभोजिन: कुटुम्बिन इव नास्यधार्मिकस्यायत्यां किमिष कस्याणम्। स खलु सखी योऽसुत्र सुखाविरोधेन इहलोकसुख्मनुभवति। एवमर्थ-बाधया धर्मकामी सेवमानस्य ऋणाधिकत्वम्। कामबाधया धर्मार्थी सेवमानस्य गाईस्थाभाव: स्थात्।

एवं च तादालिकमूलहरकदर्येषु धर्मार्थकामानामन्धोऽन्ध-बाधा सुसमैव।

### तयाहि--

यः किमप्यमिश्वन्योत्पन्नमधैमपत्रीत स तादालिकः। यः पित्रपैतामहमर्थमन्यायेन भचयित स मूलहरः। यो सत्यात्म पीडाभ्यामधे सिश्वनोति न तु क्षचिद्धि व्ययते स कद्येः। तत्र तादालिकमूलहरयोरर्थभंग्रेन धर्मकामयोर्विनाणान्नास्ति कल्याणं कद्यस्य लार्थसंग्रहो राजदायादतस्कराणां निधिनेतु धर्मकामयोर्दिति। धनेन च तिवर्गवाधा स्टहस्थस्य कर्तुमनुचितेति प्रतिपादितम्। यदा तु दैववणाद्वाधा सभवित । तदोत्तरोत्तर-वाधायां पूर्वस्य पूर्वस्य वाधा रच्चणीया।

### तथा हि--

कामबाधायां धर्मार्थयोबीधा रचणीया तयो: सतो: कामस्य सुकरीत्पादकत्वात्। कामार्थयोसु बाधायां धर्मी रचणीय: धर्ममूललादर्थकामयोः। उत्तं च

धर्मश्रेवावसीदेत कपालेनापि जीवतः।

श्राक्योऽस्मीत्यवगन्तव्यं धर्मवित्ता हि साधवः ॥ १ ॥ १८ ॥ तथा न विद्यते सततप्रवृत्तातिविष्यदेकाकारानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिनविभागो यस्य सोऽतिथिः ।

यधोक्तम-

तियिपवेतिसवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना।

श्रतिथि तं विज्ञानीयाच्छेवमभ्यागतं विदुः॥१॥

शाधः श्रिष्टाचाररतः सकललोकाऽवगीतः। दीनी दीङ्च् चय

इति वचनात् ज्ञीणसकलधभौष्येकामाराधनशक्तिः तेषु प्रतिपत्तिकत् प्रतिपत्तिरूपचारोऽज्ञणानांदिरूपः। कथं यथावत्
श्रीचित्यानतिक्रमेण्।

यदाइ---

श्रीचित्यमेकमेकत्र गुणानां कोटिरेकतः। विषायते गुणगाम श्रीचित्यपरिवर्जितः॥१॥१८॥

तथा अनिभिनिविष्टोऽभिनिवेशरहित:। अभिनिवेशय नीति-पथमनागतस्थापि पराभिभवपरिणामेन कार्यस्थारभः। स च नीचानां भवति।

यदाह---

दर्भः श्रमयति नीचाविष्णस्ननयविगुणदुष्करारश्येः। श्रोतोविलोमतरणव्यसनिभिरायास्यते मत्स्येः॥१॥ धनभिनिविष्टलं च कादाचिलं शाळाचीचानामपि सक्थव-त्यत भाइ। सदेति॥२०॥

तथा गुणेषु सोजन्योदार्यदाचिष्यस्यैर्यप्रयपूर्वप्रथमाभिभाष-णादिषु स्वपरयोक्षयकारकारणेष्वाक्षधमेषु पचपाती । पचपातस्व बहुमानतव्यग्रंसासाहाव्यकरणादिना चनुकूला प्रवृत्तिः । गुण्यच-पातिनी हि जीवा चवन्त्यपुष्यबीजनिषेकेणेशामुत च गुण्याम-सम्पदमारोष्टन्ति ॥ २१ ॥

तथा प्रतिषित्रो देशोऽदेशः प्रतिषित्रः कालोऽकालः तयोर-देशाकालयोश्वर्या चरणं तां त्यजन् परिहरन् प्रदेशकालचारी हि चौरादिभ्योऽवश्यसुपट्रवसाप्रोति॥ २२॥

तया जानन् विदन् बलं ग्रातिं खस्य परस्य वा द्रव्यचित्रकाल-भावकातं सामर्थ्यम्। अवलमपि तथैव बलावलपरिकानि हि सर्वः सफल श्रारमः श्रन्यथा तु विपर्ययः।

### यदाह ---

स्थाने प्रमवतां प्रक्त्या व्यायामे वृद्धिरङ्किनाम्। भयथावलमारस्थी निदानं चयसम्पदः॥१॥ इति॥ २३॥

तथा वृत्तमनाचारपरिद्वारः सम्यगाचारपरिपालनं च । तत्र तिष्ठन्तीति वृत्तस्याः । ज्ञानं हेयोपादेयवसुविनिश्वयस्तेन वृद्वा महानाः । वृत्तस्याश्च ते ज्ञानवृद्वाश्च तेषां पूजकः । पूजा च सेवा-श्वत्यासनाभ्युत्यानादिकव्यवा । वृत्तस्यज्ञानवन्तो हि पूज्यमाना नियमात्वस्यतरव दव सदुपदेशादिफवैः फलन्ति ॥ २४ ॥ तथा पोष्पा प्रवश्यभर्त्तव्या माद्धपित्रग्रहिष्यपत्यादयस्तान् योगन्निमकरणेन पोषयतीति पोषकः॥२५॥

तथा दीर्घकालभाविताहीर्घमर्थमन्धे च पश्चति पर्यालोचय-तीत्येवंशीलो दीर्घदर्शी ॥ २६ ॥

तथा वस्त्वसुनोः क्रत्याक्रत्ययोः खपरयोर्विशेषमन्तरं जानाति निश्चिनोतोति विशेषज्ञः। श्रविशेषज्ञी हि पुरुषः पशोनीतिरिश्चर्त। श्रयवा विशेषमात्मन एव गुणदोषाधिरोहलचणं जानातीति विशेषज्ञः।

यदाइ--

प्रत्य ई प्रत्यवेदीत नरश्चरितमात्मनः।

किंतु मे पश्चिमसुन्धं किंतु सत्पुरुषैरिति॥१॥२०॥ तया कतंपरोपकतं जानाति न निक्कृते कतन्नः एवं हि तस्य कुश्चन्ताभो यदुपकारकारिणो बहु सन्धते क्षतन्नस्य तुनिष्कृति-रेव नास्ति।

यदा ह —

क्ततन्ने नास्ति निष्कृतिरिति॥ २८॥

तया लोकानां विशिष्टजनानां विनयादिशुणैर्वक्षभः प्रियः। की हि शुणवतः प्रति प्रीतो न भवति। यसु न लोकवक्षभः स न किवलमानानं खस्य धर्मानुष्ठानमपि परैदूषयन् परेषां बोधिलाभ-भंगहेतुर्भवति॥ २८॥

तया लज्जा वैयात्याभावः सह लज्जया सल्जः। लज्जावान् हि प्राणप्रहाणेऽिष न प्रतिज्ञातमपत्रहाति।

### यदाह---

तजां गुणीघजननीं जननीमिवार्थामत्यन्तश्रद्धद्यामनुवर्त्तमानाः ।
तेजित्तनः सुखमसूनिष सन्यजन्ति
सत्यस्थितिव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥ १ ॥ ३० ॥

तथा सह दयया दु:खितजन्तुदु:खत्नाणाभिनावेण वर्त्तत इति सदय:। धर्मस्य दया मूनमिति द्यामनन्ति। तदवश्यं दयां कुर्वीत।

### यदाह --

प्राणा यथाकानोऽभीष्टा भूतानामिष ते तथा।
प्राक्षीपस्थेन भूतानां दयां क्विति मानव ॥ १ ॥ ३१ ॥
तथा सीस्थोऽक्रूराकारः क्रूरो हि लोकस्थोडेगकारणम् ॥३२॥
तथा परोपक्षती परोपकारे कक्षेटः कक्षेश्र्रः कक्षेशिण घटते "तव घटते कक्षेण्ष्ठः" ॥ ७ । १ । १३७ ॥ इति ठः परोपकारपरो हि पुमान् सर्वस्थ नेत्रास्ताञ्जनम् ॥ ३३ ॥

तथा अन्तरक्षसामाविष्यद्वर्गसान्तरक्षारिषद्वर्भस्तस्य परि-ष्टारोऽनासेवनं तत्र परायणस्तत्परः । तत्रायुक्तितः प्रयुक्ताः काम-क्रोधलोभमानमदद्वर्षाः शिष्टग्रद्वस्थानामन्तरक्षोऽरिषद्वर्गः । तत्र परपरिग्रहीतास्वनृद्धासु वा सीषु दुरभिसन्धिः कामः । परस्थात्मनी वा अपायमविचार्य कोपकरणं क्रोधः । दानाहेषु स्वधनाप्रदानं निष्कारणं परधनयद्दणं च लोभः । दुरभिनिविधारोही युक्तोक्ता- ग्रष्ठणं वा मानः । कुलबलैखर्यक्पिविद्यादिभिरहक्षारकरणं पर-प्रधर्षनिवस्वनं वा मदः । निर्निमित्तं परदुःखीत्पादनेन खस्य व्यूतपापर्धगाद्यनर्धसंश्रयेण वा मनःप्रमोदो हर्षः । एतेषां च परिहार्यत्वमपायहेतुत्वात् ।

### यदाह-

दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद्वाद्वाणकन्यामिमन्यमानः सबस्याद्वी विननाम करालय वैदेहः १ कोधाज्जनमेजयो बाह्यणेषु विकान्तस्यालजङ्ग्य स्थापु २ लोभादेलयातुर्वर्ण्यमस्यान्याः हारयमाणः सौवीरयाजबिन्दः ३ मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन् दुर्यीधनो राज्याद्भंगं च ४ मदादश्रोद्ववो भूतावमानी हैहययार्जुनः ५ हर्षाद्वातापिरगस्यमभ्यामादयन् वृष्णिसङ्ग्य हैपायन ६ मिति ॥ ३४ ॥

तथा वशीकतः खच्छन्दतां त्याजित इन्द्रियशामी ऋषीक-समूहो येन स तथा। अत्यन्ताशिक्तपरिहारेण स्पर्शनादीन्द्रिय-विकारनिरोधकः। इन्द्रियजयो हि पुरुषाणां परमसम्पदे भवति।

### यदाच---

भापदां कथितः पत्र्या इन्द्रियाणासस्यमः । तज्जयः सम्पदां सार्गी येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ १ ॥ इन्द्रियाख्येव तत्सर्वं यत् स्वर्गनरकावुभी । निग्रहीतविद्यष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ २ ॥ सर्वेथेन्द्रियनिरोधस् यतीनामेव धर्षः इह तु त्रावकधर्मोचित-ग्रहस्यस्वरूपमेवाधिकतमित्येवसुक्तम् ॥ ३५ ॥

एवंविधगुणसमयो मनुष्यो याश्चिषाय कत्यते प्रधिक्ततो भवतीति ॥ ५६॥

इति परमाईतश्रीकुमारपालभूपालग्रश्रृषिते पाचार्यश्रीहेमचन्द्र-विरचितेऽध्याक्षोपविषवाचि सञ्जातपद्दवन्धे श्रीयोगशास्त्रे स्रोपम्नं प्रथमप्रकाशविवरणम् ।

### चईम्

### दितीयः प्रकाशः।

ग्टिहिधसीय कल्पत इत्युक्तं ग्टिहिधसीय यावकधसी: स च सम्यक्तसूलानि दादशव्रतानि तान्धेवाह—

सम्यक्त्ममूलानि पञ्चागुव्रतानि गुणास्त्रयः। शिचापदानि चत्वारि व्रतानि ग्रहमेधिनाम्॥१॥

सम्यक्तं मृतं कारणं येषां तानि सम्यक्तमूलानि । अणूनि महा-व्रतापेचया लघूनि व्रतानि अहंसादीनि पञ्च एतानि मूलगुणाः । गुणास्त्रय उत्तरगुण्क्षपाः ते च गुण्वतानि दिग्वतादीनि वीणि । शिचणं शिचा अभ्यासः शिचाये पदानि स्थानानि चत्वारि सामायिकादोनि प्रतिदिवसाभ्यसनीयानि तत एव गुण्वतेभ्यो भेदः । गुण्वतानि हि प्रायो यावज्ञोविकानि । एवं द्वादण्वतानि गरहमेधिनां आवकाणाम् ॥ १॥

सम्यक्तमूलानीत्युक्तं तत सम्यक्तं विभजति—
या देवे देवताबुिंडगुरी च गुरुतामितः ।
धर्मी च धर्माधीः शुद्धा सम्यक्तमिदमुच्यते ॥ २ ॥
या देवे गुरी धर्मे च वस्त्रमाणलच्चेष देवत्वगुरुत्वधर्मत्वद्विरयमेव
देवो गुरुर्धमे इति निश्चयपूर्वा रुचिः यद्वानमिति यावत् शद्धाः
श्रद्धानसंग्यविषयोसनिराकरण्येन निर्माना सा सम्यक्तम् । यद्यपि

रिचिर्जिनोक्ततस्विषिति यतियावकाषां साधारणं सम्यक्काचणस्वक्षम् । तयापि स्टब्सानां देवगुरुधमेंषु पूच्यत्वीपास्यत्वानुष्ठेयत्वस्वक्षणेपयोगवयाद देवगुरुधभातत्वप्रतिपत्तिस्वणं सम्यक्षं पुनरिमिर्स्तम् । ननु तत्त्वार्यरुचिस्त्रक्षे सम्यक्षे देवगुरुधमाणां का
तत्त्विश्नमावः । उत्यते देवागुरुवश्व जीवतत्त्वे धर्मः ग्रुभायवे संवरे
चान्तर्भवित । सम्यक्षं च तिधा श्रीपश्मिकं चायोपश्मिकं चायिकं
च । तत्रोपश्मो भस्मच्छत्राम्वित् मिय्यात्वमोद्दनीयस्थानन्तानुबिथ्नां च क्रीधमानमायात्वोभानामनुदयावस्था । उपश्मः
प्रयोजनं प्रवर्त्तकमस्य श्रीपश्मिकं तत्रानादिमिय्यादृष्टेः करण्वयपूर्वकमान्तर्मोद्धत्तिकं चतुर्गतिगतस्थापि जन्तोभवतीत्युक्तप्रायम् ।
यदा उपश्मश्रेस्वाहृदस्य भवति ।

यदाइ---

'जवसामगरेदिगयस होइ जवसामियं तु सनातं जो वा श्रक्यतिपुंजी श्र खिवयिमच्छी लहह सन्धं ॥ १ ॥ श्रयो मिथ्यात्वमोहनीयस्थानस्तानुबिधनां च उदितानां देशती निर्मूलनायः श्रनुदितानां चीपश्रमः । द्ययेष युक्त उपश्रमः श्रयोपश्रमः स प्रयोजनमस्य चायोपश्रमिकं तत्र सत्तर्भवेदनाहे-दक्तमप्युच्यते । श्रीपश्रमिकं तु सत्तर्भवेदनारहितमित्योपश्रमिकः श्रायोपश्रमिकयोभेदः ।

<sup>(</sup>१) उपयमकनेषिगतस्य भवति औषयभिकं त सम्बद्धान्। को वादस्तिनिष्क्षसः चितिनिष्को सभते सम्बद्धाः

### यदाइ--

विएइ संतक्षं खषीवसमिएस नास्तावं सी उवसंतकसाची उच विएइ न संतक्षं वि। एतस्य च स्थिति: षट्षष्टि: सागरोपमाणि साधिकानि। यदाइ---

'दो वारे विजयादम्य गयसम् तिस्त्रभुए श्रष्टव ताइं। श्रद्भरिगं नरभवियं नामाजीवाण सब्बदं॥१॥ ज्यो मिष्यात्वमोष्ट्रनीयस्थानन्तानुबन्धिनां च निर्मूलनाशः। ज्यः प्रयोजनमस्य ज्ञायिकं तच्च साद्यनन्तम्।

त्रव चान्तरञ्जोका:---

मूलं बोधिद्रुमस्येतत् हारं पुर्णपुरस्य च।
पीठं निर्वाणक्ष्म्यस्य निधानं सर्वसम्पदाम् ॥१॥
गुणानामेक घाधारी रक्षानामिव सागरः।
पातं चारित्रवित्तस्य सम्यक्षं द्वाच्यते न कैः॥२॥
घवतिष्ठेत नाषानं जन्तौ सम्यक्षवासिते।
प्रचारस्तमसः कीटक् भुवने भानुभासिते॥३॥
तिर्यम्मरकयोद्दारे दृढा सम्यक्षमर्गना।
देवमानवनिर्वाणसुखदारैककुष्विका॥४॥

वेदयति सत्कर्भ चायोषधामिक्रेषु नातुभावं सः ।
 उपधानकषायः पुनर्वेदयति न सत्कर्भाषि ॥

 <sup>(</sup>२) हो वारान् विजवाहिषु गतस्य लीचि अच्छितेऽधवा तानि ।
 चितरेकं नरभविकं नानाजीवानां सर्वोद्वस् ॥

भवेद्देमानिकोऽवश्यं जन्तुः सम्यक्तवासितः ।
यदि नोद्दान्तसम्यक्को बद्दायुर्वीपि नो पुरा ॥ ५ ॥
श्रन्तर्मुहर्त्तमपि यः समुपास्य जन्तुः
सम्यक्करत्नममलं विजहाति सदाः ।
बश्रुम्यते भवपत्रे सुचिरं न सोऽपि
तद्दिभतस्वरतरं किसुदीरयासः ॥ ६ ॥ इति ।

विवक्तज्ञाने सति विवक्तितं सुज्ञानं भवतीति सन्यक्कविपक्तं

मिथातमाइ--

अदेवे देवबुिबर्या गुरुधीरगुरी च या। अधर्मे धर्माबुिबस्र मिथ्यात्वं तिहपर्ययात्॥ ३॥

महेवोऽगुरुषभाष वक्तमाण्डचणस्त्र देवलगुरुत्वधभाव-प्रतिपत्ति ज्ञचणं मिष्यात्वं तस्य ज्ञचणं तद्विपर्ययादिति तस्य मस्यक्तस्य विपर्ययः तसाहेतोः सस्यक्तविपर्ययद्भपत्वादित्यर्थः तथा च ददमपि संग्रहीतं देवे महेवत्वस्य गुरावगुरुत्वस्य धर्मे भक्षभावस्य प्रतिपत्तिरिति।

सिथालं च पञ्चधा श्राभिग्रह्मिमनाभिग्रह्मिमाभिनिवे-शिकं सांश्रयिकमनाभीगिकं च ।

तत्राभिग्रहिकं पाखिष्डिनां स्वस्त्रशासनियन्त्रितविवेका-स्रोकानां परपचप्रतिचेपदसाणां भवति ॥१॥

श्वनाभिग्रहिकं तु प्राक्ततत्त्रीकानां सर्वे देवा वन्दनीया न निन्दनीया एवं सर्वे गुरवः सर्वे वर्मा इति ॥ २॥ माभिनिवेशिकं जानतोऽपि यथास्थितं वसु दुरभिनिवेश-लेशविद्वावितिधियो जमालेरिव भवति ॥ ३ ॥

सांग्रयिकं देवगुरुधर्मेष्वयमयं वेति संग्रयानस्य भवति ॥ ४॥ ग्रनाभोगिकं विचारगृत्यस्यैकेन्द्रियादेवी विग्रेषविज्ञान-विकलस्य भवति॥ ५॥

### यदाइ--

'धाभिगहियं 'श्रणभिगहं च तह श्रभिणिवेसियं चेव। संसद्यमणाभीगं मिच्छत्तं पंचहा होद्र॥ १॥

### यवान्तरश्लोकाः---

मियातं परमो रोगो मियातं परमं तमः।
मियातं परमः शतुर्मियातं परमं विषम्॥१॥
जन्मन्येनत दुःखाय रोगो ध्वानं रिपुर्विषम्।
प्रिप जन्मसद्दसेषु मियात्ममितिक्तित्मम्॥२॥
मियात्वेनातीढिचित्ता नितान्तं

तत्वातत्वं जानते नैव जीवा:।

किं जात्यन्थाः कुलविदसुजाते

रम्यारम्यव्यक्तिमासादयेयु:॥३॥

<sup>(</sup>१) काभियहिकमनभियहं च तथा काभिनिनेधिकं चेत । सांध्यिकमनाभोगं सिष्टात्वं पञ्चभा भनति ॥

<sup>(</sup>१) क अवस्तिमाहिकं।

देवादेवगुर्वगुरुधर्माधर्मेषु सम्वायितयोषु देवसम्माम् — सर्वन्तो जितरागादिदोषस्त्रेलोक्यपूजितः । यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेप्रवरः ॥ ४ ॥ देवस्य देवले चत्ररोऽतिग्रयानाच्चते विचन्नणाः ।

নহাযা---

श्वानातिशय:१ श्रवायापगमातिशय: २ पूजातिशय: ३ वागतिशयश्वध तत्र सर्वन्न श्रव्यनेन सक्तज्जीवाजीवादितत्त्वज्ञतया ज्ञानातिशय-माइ। नतु यथादुविश्वद्वज्वादिन: परे।

सर्वे परवत् वा मा वा तस्विमष्टं तु परवत् ।

कीटसंख्यापरिचानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ १ ॥

दूरं परवत् वा मा वा तस्विमष्टं तु परवत् ।

प्रमाखं दूरदर्शी चेदेतान् रह्यानुपास्महे ॥ २ ॥ इति ॥

निह विविच्चतस्यैकस्यापीष्टस्यार्थस्य ज्ञानमग्रेषायच्चानमन्तरेण

भवति । सर्वे हि भावा भावास्तरैः साधारणासाधारणक्या

'इत्यग्रेषचानमन्तरेण सा सच्चवैसच्च्यास्यां नैकीऽपि ज्ञातो

भवति ।

यदाडु:-

एको भाव: सर्वधा येन हष्टः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन हष्टाः। सर्वे भावाः सर्वेषा येन दृष्टाः

एको भावस्तत्त्वतस्तेन दृष्टः ॥ १॥

जितरागादिदोष इत्यनेनापायापगमातिशयमाह तत्रेदं सर्वजनप्रतीतम्। यथा सन्ति रागहेषादयः। ते च दोषास्तैरामनो
दूषणात्। ते च जिताः प्रतिपचसेवनादिभिभगवतिति जितरागादिदोष इत्युत्तम्। सदा रागादिरहित एव कवित्युक्षविश्रेषोऽस्तीति
तु वार्त्तामात्रम्। प्रजितरागादेशास्त्रदादिवव देवत्वमिति।
वेक्षोक्यपूजित इत्यनेन पूजातिश्यमाह। कतिपयप्रतारितसुग्धवृद्धिपूजायां हि न देवत्वं स्थात्। यदा तु चिक्ततासनैः सुरासुरैनीनादेशभाषाव्यवंहारिवसंस्थुलैभैनुष्येः परस्परिनक्षवेरैः सख्यसुपागतैस्तियेगिस्य समवसरणभूमिमभिपतिद्वरहमहमिकया
सेवाच्चिलपूजागुणस्तोवधर्मदेशनास्तरसाखादादिभिः पूज्यते
भगवान् तदा देवत्वमिति। यथास्थितार्थवादीत्वनेन वागतिश्रयः
यथास्थितं सङ्गृतमथें वदतीत्वेवंशीलो यथास्थितार्थवादी।
यदाचस्महि सृती—

चयच्यातिन परोच्चमाणा हयं हयस्याप्रतिमं प्रतीम:। यथास्थितार्थप्रथनं तर्वेतदस्थाननिर्वन्थरसं परेषाम्॥ १॥ यथा वा

वियोत वाडन्यै: सहमोक्तियेत वा तवांक्रियोठे नुठनं सुरिमितः।
इदं यथावस्थितवसुदेशनं परै: कथक्कारसपाकरिष्यतं ॥ २ ॥
देव इति नक्षपदं दीव्यते स्तूयते इति देव: स च सामर्थाः
दर्भन् परमेष्वरो नान्यः ॥ ४ ॥

## चतुरतिशयवतो देवस्य ध्यानोपासनग्ररणगमनशासनप्रतिपत्तीः साधिचेपसुपदिश्रति—

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽयमयं शरणमिष्यताम् ।

श्रस्यैव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनास्ति चेत् ॥ ५ ॥

श्रयं देवो ध्यातव्यः पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतरूपतया श्रेणिकीनेव । श्रेणिको हि वर्णप्रमाणसंस्थानसंहननचतुस्त्रिंशयदित्ययादियोगिनं भगवन्तं श्रीमहावीरमनुध्यातवान् । तदनुभावात्र तहणेप्रमाणसंस्थानसंहननातिशययुक्तः पद्मनाभस्तीर्थकरो भविष्यति ।

यदाचन्नाहि—

'तह तम्मएण मणसा वीरजिणो भाइयो तए पुर्व्वि । जह तारिसो चिय तुमं घहेंसि ही जोगमाहप्यं॥ १॥ घागमय---

ैजस्तीलसमायारी बरिहा तित्यंकरी महावीरी।
तस्तीलसमायारी होहि ह बरिहा महापउमी॥२॥
उपास्य: सेवाञ्जलसंबन्धादिना ध्रयमेव देव: दुष्कृतगर्हीसुक्ततानुमीदनापूर्वकमयमेव देवो भवभयात्तिभेदी ब्ररणमिष्यताम्।
प्रस्यैवोक्तलक्षणस्य देवस्य ब्रासनमाज्ञा प्रतिपत्तव्यं स्त्रीकरणीयम्।

<sup>(</sup>१) तथा तन्त्रयेन सनसा वीर्राजानी ध्यातस्त्या पूर्वस्। यथा ताहण एव त्वनासीः ही योगसाहाक्षप्रस्॥

 <sup>(</sup>२) यच्छी बसमाचारी अर्हन् तीर्थं करो महावीरः ।
 तच्छी बसमाचारी भविष्यति खन्नु अर्हन् महापद्मः ॥

यासनान्तराणि हि निरितिशयपुरुषप्रणिष्टकाणि न प्रतिपत्ति-योग्यानि । चेतनास्ति चेदिल्यिचिचेपः चेतनावत एव प्रत्युपदेशस्य सफललात् । अचेतनं तु प्रति विफल उपदेशप्रयासः ।

यदाह ---

चरखरदितं करं यवग्रीरमुद्दत्तितं खपुच्छमवनामितं विधरकर्णजापकतः । स्थले कमलरोपणं सुचिरमूषरे वर्षणं तदन्यमुखमण्डनं यदबुधे जने भाषितम्॥ १॥ ५॥

श्रदेवनचण्माह-

ये स्त्रीयस्त्राचमृतादिरागादाङ्कननङ्किताः। निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्त्रुने मुक्तयं॥ ६॥

स्त्री कामिनी यसं यूनादि यचस्तं जपमाना तान्यादी येषां नाट्यादृष्टामादीनां ते सीयसाचस्त्रादयः राग यादियंषां तं रागादयः यादियन्दाद् देषमोष्टपरियष्टः रागादीनामक्षायिक्षानि सीयसाचस्त्रादयः ते रागाद्यक्षाय तैः कनक्षिता दूषितास्त्रत स्त्री रागचिक्र गस्त्र देषचिक्षं यचस्यं मोष्टचिक्रम्। वीतरागी ष्टि नाक्ष्रनासङ्ग्राग्भवति। वीतदेषो वा कथं गस्तं विश्वयात्। गतमोष्टी वा कथं विस्मृतिचिक्र जपमानां परिग्छत्तीयात्। रागदेषमोष्टैः सर्वदोषाः संग्रहीतास्त्रस्नुलत्वात्रसर्वदोषाणाम्। निग्रहो वधवन्धादिः सर्वदोषाः संग्रहीतास्त्रस्नुलत्वात्रसर्वदोषाणाम्। निग्रहो वधवन्धादिः यनुग्रहो वरप्रदानादिः तौ परी प्रकष्टो येषां ते तथा। निग्रहानुग्रहोविष रागदेषयोसिक्षे। य एवंविधास्ते देवा न भवन्ति सुक्रये

इति सुतिनिमत्तम्। देवलमात्रं तु क्रीडनादिकारिणां प्रेत-विशाचादीनामिव न वार्यते॥ ६॥

### मुक्तिनिमित्तत्वाभावमेव व्यनिक्त---

### नाखादृहाससङ्गीतायुपप्रविवसंख्युलाः । लक्षयेयुः पदं शान्तं प्रपद्मान् प्राणिनः कथम्॥०॥

इष्टमकलमांमारिकोपप्रवरहितं शान्तं पदं मुक्तिकैवल्यादि-श्रष्टाभिधेयमस्तीत्यत नास्ति विप्रतिपत्तिः । तत्तादृशं शान्तं पदं नाट्यादृहासमङ्गीतादिविसंख्युलाः स्वयमुपहतदृत्तयः कथमात्रित-जनान् प्रापयेयुः । नश्चेरण्डतकः कल्पतक्लीलामुद्दहित । तत्रव रागदेषमीहदोषविविक्तितो जिन एको देवो मुक्तये नेतरे दोष-दूषिताः ।

### भवान्तरश्लोकाः--

न सर्वज्ञा न नीरागाः ग्रह्मस्त्रह्मविष्णवः।
प्राक्षतेभ्यो मनुष्येभ्यो प्रयममञ्ज्ञसहित्ततः॥१॥
स्वीसङ्गः काममाचष्टे देषं चायुषसंग्रहः।
स्थामोहं चाचस्वादिरशीचं च कमण्डनुः॥२॥
गौरी कदस्य मावित्री ब्रह्मणः श्रीमुरिदिषः।
प्रचीन्द्रस्य रवे रक्षादेवी दक्षात्मजा विधोः॥३॥
तारा ष्ट्रस्यतेः स्वाहा वङ्गेषेतोभुवो रतिः।
धूमोर्णा श्राह्मदेवस्य दारा एवं दिवीकसाम्॥४॥

सर्वेषां ग्रस्तसम्बन्धः सर्वेषां मोहन्यितम्। तदेवं देवसन्दोष्टो न देवपदवीं स्प्रमेत ॥ ५ ॥ बुइस्यापि न देवलं मोशाच्छ्न्याभिधायिन:। प्रमाणिसिंडे शुन्यत्वे शून्यवादकथा हथा॥ ६॥ प्रमाणस्थैव सस्त्वेन न प्रमाण्विवर्जिता। शुन्धसिद्धिः परस्यापि न स्वपचस्थितिः कद्यम ॥ ७ ॥ सर्वया सर्वभावेषु चिणकत्वे प्रतिश्रुते। फलेन सह सम्बन्धः साधकस्य कथं भवेत्॥ ८॥ वधस्य वधको हेतुः कयं चणिकवादिनः। स्मृतिय प्रत्यभिज्ञा च व्यवहारकरी कथम्॥ ८॥ निपत्य ददतो व्याघ्राः खकायं क्रमिसक्नुलम्। देयादेयविमुढस्य दया बुदस्य कीहमी ॥ १० ॥ स्तजनाना एवा वाजनन्यदरदारिण:। मांसोपदेशदातुष कयं शी बोदर्नर्या ॥ ११ ॥ यो ज्ञानं प्रकतिर्देशीं भाषते सा निर्धिकम्। निर्गुणो निष्त्रियो सूढः स देवः कपिनः कथम् ॥ १२ ॥ श्रार्थाविनायकस्कन्दसमीरणपुरस्नराः। निगद्यन्ते कयं देवा: सर्वदोषनिकेतनम् ॥ १३ ॥ या पशुर्ग्यमश्चाति खपुतं च द्वषस्थति। मृङ्गादिभिर्मती जन्तून् सा वन्द्यातु कयं नुगी:॥ १४॥

<sup>(</sup>१) क प्रकाशिकातव्यवद्वारकरी कथस् ।

पय:प्रदानसामर्थाहरूबा चेकाहिषी न किम्।
विश्वेषी दृश्वेत नास्यां मिह्नषीती मनागिष ॥ १५ ॥
स्थानं तीर्थिषिदेवानां सर्वेषामिष गीर्यदि।
विक्रीयते दृश्वेत च इन्यते च कयं ततः ॥ १६ ॥
सुमलोद्खले चुन्नी देहली पिप्पली जलम्।
निम्बोऽर्कशापि यै: प्रीक्रा देवास्तै: केऽत्र वर्जिता: ॥१९॥

वीतरागस्तोवेऽप्युक्तमसाभिः।

क्षतार्था जठरोपखदुखितैरपि दैवतैः । भवाद्यानिक्रुवते हत्ता देवास्तिकाः परे॥१८॥०॥

### गुरुलचणमाह--

महाव्रतधरा धीरा भैचमाबोपजीविनः। सामायिकस्था धर्मीपदेशका गुरवो मताः॥ ८॥

महाव्रतानि श्रष्टिंसादीनि तानि धरन्तीति महाव्रतधराः। महा-व्रतधारित एवायं हेतुः धीरा इति धेये द्यापत्खय्यवैद्धव्यं तद्योगादि श्रुखण्डितमहाव्रतधरा भवन्ति । मूलगुणधारित्वमुद्धा उत्तरगुण-धारित्वमाहः। भैक्षमात्रोपजीविन इति भिक्षाणां समूष्टो भेक्षं श्रुवपानधर्मीपकरण्ड्पं तन्त्रात्रमेवोपजीवन्ति लोकाव पुनर्धन-धान्यहिरण्ययामनगरादि । मूलगुणीत्तरगुणधारणकारणभूतगुण-वत्त्वमाहः। सामायिकस्था इति समो रागदेषविकल श्राका समस्य श्रायी विशिष्टश्चानादिगुणलाभः। समायः स एव सामायिकं विनयादितादिकण् तत्र तिष्ठन्तीति सामायिकस्थाः। सामायिकस्थी हि मूलगुणोत्तरगुणभेदभिन्नं चारितं पालयितं चमः। एतद्यतिमात-साधारणलच्चणम्। गुरीलु असाधारणलच्चणं धर्मीपदेशका इति धर्मं संवरनिर्जराक्ष्पं यतिश्रावकसम्बन्धिमेदभिन्नं वा उपदिशन्तीति धर्मोपदेशकाः।

यदुक्तमसाभिरभिधानचिक्तामसी-

गुरुर्धभौपदेशक इति ग्रंगन्ति सङ्कृतं शास्त्रार्थमिति गुरव:॥८॥

### यगुरुलचणमाह---

सर्वाभिलाषिणः सर्वभोजिनः सपरियहाः। अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु॥ ८॥

सर्वमुपदेश्यसम्बन्धस्तीधनधान्य हिर ख्यंत्र व वासु चतु च्यदा च भिलावन्ती स्वां भवा सर्वे भवा स्वां भवा स्वां स्वां

#### द्वाह---

### परिग्रहारसमम्मास्तारयेयुः कथं परान् । खयं दरिद्रो न परमौखरीकर्त्तुमौखरः ॥ १० ॥

परियहस्यादिरारको जम्हिसानिबन्धनं सर्वाभिनावित्सर्वः भोजित्वादिः। ताभ्यां मम्ना भवाची बुडिताः कयं परानुपदेश्यान् भवाकोषेस्तारयेयुस्तारणममर्थाः स्युः। साधकं दृष्टान्तमाह स्वय-मित्यादि सप्टम्॥ १०॥

### धर्मालक्षमाह--

### दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाडर्म उच्चते । संयमादिर्दशविधः सर्व्वज्ञोक्तो विमुक्तये ॥ ११ ॥

दुर्गती नरकतिर्यम्बचणायां प्रयतन्ती ये प्राणिनस्तेषां धारणा-हेतीर्दमे उच्यते। धर्मग्रब्दार्थीऽयं इट्मेव च बच्चणं धर्मस्य। धत्ते वा नरसुरमोच्चस्थानेषु जन्तृनिति निरुत्ताद्वर्भः।

### यदाह---

दुर्गतिप्रस्तान् जन्तून् यस्मादारयते ततः । धत्ते चैतान् श्रमे स्थाने तस्मादक्षे इति स्मृतः ॥ १ ॥

स तु वस्त्रमाणैः संयमादिभिभेदैदेशधा । सर्वश्चोक्तत्वाहिसु-क्षये भवति । देवतान्तरप्रणीतस्वसर्वश्चवकृकत्वाच प्रमाणम् । ननु सर्वश्चोक्तत्वाभावेऽप्यपौक्षयवचनोपश्चस्य धर्मस्य प्रामाणिकत्वमस् ।

#### यदाष्ट्र--

चोदना हि भूतं भवनं भविष्यनं स्त्यं स्पूलं व्यवहितं विष्रक्षष्टमेवं जातीयकमर्थमवगमयितं शक्तोति नान्यिक्षिनेन्द्रिय-मिति। चोदना च षपीक्षेयत्वेन पुरुषगतानां दोषाणामप्रविशात् प्रमाणमेव।

### यदाइ--

यन्दे दोषोद्भवस्तावदक्कधीन इति स्थितम्। तदभावः कचित्तावद्गुणवदक्रृकत्वतः॥१॥ तद्गुणैरपक्कष्टानां यन्दे संक्रान्त्यसभावात्। यदा वक्षुरभावेन न स्युदीषा निराययाः॥२॥

### विश्व---

दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु युज्यते । वेदे कर्त्तरभावाच दोषामङ्केव नास्ति नः ॥ ३ ॥ ११ ॥

### इत्याइ--

अपीर्षयं वचनमसभावि भवेदादि। न प्रमाणं भवेदाचां द्याप्ताधीना प्रमाणता॥ १२॥

पुरुषेण क्वतं पौरुषेयं तल्यतिषेधादपौरुषेयम्। उच्यते स्थान-करणाभिधातपूर्वकं पुरुषेण प्रतिपाद्यत इति वचनम्। तदिदं परस्परविरुद्धम्। धपौरुषेयं वचनं चेति। तदेवाइ। धसस्यवि न ह्यस्ति सम्यवो वचनस्य तसरेणोरिवाकाये। न चामूर्कस्य सतोऽयदर्शनमिति वतं युत्तं प्रमाणाभावात्। सभिव्यक्षकवशा-क्टब्द्यवणमेव प्रमाणमिति चेत् न। तस्य जन्यलेऽप्युपपत्तेः। प्रभिव्यक्ष्यले प्रत्युत दोषसभावः। एकशब्दाभिव्यक्त्यवे स्थानकरणा-भिवाते शब्दान्तराणामपि तद्देश्यानामभिव्यक्तिप्रसङ्गः। न च प्रतिनियतव्यक्षकव्यक्ष्यता शब्दानां भवति व्यक्ष्यान्तरेषु तद-दर्शनात्।

#### तथाच--

ग्रहे दिश्वधीं द्रष्टुमाहिती ग्रहमिथिना।
श्रम्पानिय तहेश्यान् प्रकाशयित दीपकः॥१॥
तदेवं वचनस्यापीक्षेयता न सभवित । श्रयाप्यप्रामाणिकहेवाकवसादाकाश्रादिवच्छन्दस्यापीक्षेयता यदि भवेत् तथापि
प्रामाण्यं न सभवित । हि यस्रादाप्तवकृकत्वेन वाचां प्रामाण्यं
नास्यया।

### यत: —

शब्दे गुणी इवस्तावदक्कधीन इति स्थितम्। तदभावः कवित्तावहीषवदकृकत्वतः॥१॥ तहीषैरपकष्टानां शब्दे संकास्यसम्भवात्। यद्वा वक्तुरभावेन गुणा न स्युनिरात्रयाः॥२॥

### किश्च-

गुषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु युज्यते। वेदे कर्त्तुरभावाच गुषाणक्षेत्र नास्ति नः ॥ ३ ॥ १२ ॥

# एवं तावदपीक्षेयवचनाभिक्तिस्यासभावादिना सभावसभिधायासर्वज्ञपुक्षवक्षृकस्य धर्भस्यापासाणिकत्वसाह—

मिट्यादृष्टिभिराम्नातो हिंसादीः कलुषीक्रतः। स धर्मा दूति विचोऽिष भवभ्रमणकारणम्॥१३॥

मियादृष्टिभिहेरिहरहिरख्यभंकिपलबुहादिभिराकात प्राक्षी-पत्तत्या प्रतिपादितः। यत्तदोनित्याभिसम्बन्धाद्यो मिष्पादृष्टि-भिराकातः स धर्मलेन सुखबुहीनां प्रसिद्धोऽपि भवभ्रमण-कारणमधर्म एवेत्यद्येः। कुत इत्याह । हिंसाद्यैः कलुषीकृत इति । मियादृष्टिप्रणीता द्यागमा हिंसादिदीषदृषिताः॥ १३॥

इ.दानीमदेवागुर्व्वधकाणां साचिपं प्रतिचेपमाइ--

सरागोऽपि हि देवश्चेद् गुरुरब्रह्मचार्यपि। क्रपाद्यीनोऽपि धर्माः स्थात्कष्टं नष्टं हहा जगत् ॥१४॥

रागग्रहणस्पन्तकणं देवमोह्योः । अब्रह्मचारितस्पनकणं प्राणा-तिपातादीनाम् । कपाहीनत्मपनकणं मूलीत्तरगुणहीनत्वस्य । चेच्छन्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । चाचेपं प्रकटयति । कष्टमिति खेदे नष्टं जगत् देवगुरुधमेशून्यत्वेन विनष्टं दुर्गतिगमनात् । इहा नियासः खेदातिशयस्चकः । यदाह---

'रागी देवो दोसी देवो मामि सुबंधि देवो मक्के धम्मो मंसे धम्मो जीवहिंसाइ धम्मो। रत्ता मत्ता कमामत्ता जे गुरू तेवि पुका हाहा कर्ड नही लोघो घटमटं कुर्णतो॥१॥

तदेवमदेवागुर्वधर्मपरिशारेण देवगुरूधर्मप्रतिपत्तिलक्षणं सम्यक्षं सुव्यवस्थितम्। तच ग्रभाक्षपरिणामरूपमस्मदादीनामप्रत्यक्षं केवलं लिक्केलेक्यते॥ १४॥

### तान्येवाह---

शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्यलचर्णैः । लच्चगैः पञ्चभिः सम्यक् सम्यक्तुमुपलच्यते ॥१५॥

पञ्चभिर्त्तचर्णेलिङ्गेः परस्थं परोचमिप सम्यक्तं सम्यगुपतक्ति। तिङ्गानि तु शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिकास्वरूपाणि। शमः प्रथमः क्रूराणामनन्तानुबन्धिनां कषायाणामनुदयः। स च प्रक्तत्था वा कषायपरिणतेः कटुफलावलोकनादा भवति।

<sup>(</sup>१) रागी देवो दोषी देवो सखे श्रूत्योऽिं देवः सद्ये धर्मी सांसे धर्मः जीविश्वंसावां धर्मः । रक्का सत्ताः कान्नासक्का वे गुरुवः तेऽिं पृक्काः श्राष्ट्रा कष्टं नष्टौ खोको खडुमहं कुर्वन् ॥

यदाह--

'पहर्ष कथाणं नाजणं वा विवाससर्हित । जि. श्री. श्री. श्री. श्री. श्री. विवाससर्हित । जि. श्री. विवाससर्हित । जि. श्री. विवाससर्थे स्वकालंपि ॥ १॥

पन्ये तु क्रीधकण्कृविषयढणीपश्मः श्म इत्याद्यः प्रिधित सम्यग्दर्शनो हि साधूपासनावान् कयं क्रीधकण्डृ विषयढणाया च तरलीक्रियेत । नतु क्रीधकण्कृविषयढणीपश्मसेष्क्रमस्तर्षि कण्येणिकादीनां सापराधे निरपराधिऽपि च परे क्रीधवतां विषयढणातरिलतमनसां च कयं श्रमः । तदभावे च सम्यक्तं न गम्येत । नैवम् । लिक्किन सम्यक्ते सित लिक्केरवश्यभाव्यमिति नायं नियमः । द्रश्यते हि धूमरहितोऽप्ययस्तारग्रहेषु विष्ठः अस्रष्क्रवस्य वा वक्केने धूमलेशोपीति प्रयं तु नियमः सुपरीचिते लिक्के सित लिक्की भवत्येव ।

यदाच---

लिङ्के लिङ्की भवत्वेव लिङ्किन्वेवेतरत्पुन: । नियमस्य विपर्यासे सम्बन्धो लिङ्कलिङ्किनो: ॥ १ ॥

सम्मुलनकषायोदयाद्वा क्षणादीनां क्रोधकण्डूविषयत्वर्णे सम्मुलना भपि केचन कषायास्तीव्रतया भननानुबन्धिसहग्र-विपाकवन्त इति सर्वमवदातम्। संवेगी मोन्नाभिलाषः। सन्यग्-

 <sup>(</sup>१) मकत्वाः कर्मवां जात्वा वा विपाकसञ्चलनिति ।
 कपराधेऽपि न कुण्यति अपग्रसतः सर्वकावसपि ॥

<sup>(</sup>२) का का प्रश्वकाः ।

दृष्टि नरेन्द्रसरेन्द्राणां विषयसुखानि दु:खानुषङ्गाद्:खतया मन्यमानी मीचसुखमेव सुखत्वेन मन्यते सभिलवित च। यदाह--

'नरविवृहेसरसीक्वं' दुक्यं चिय भावश्री श्र मनंती। संवेगश्री न मोक्वं मोत्तृणं किंचि पच्छे इ॥१॥

निवेदी भववैरायाम् । सम्यग्दर्शनी हि हु:खदीर्गत्यगहने भव-कारागारे कर्मदर्खपागिकस्तथातयाकदर्थमानः प्रतिकर्त्तुमचमी ममलरहितव दु:खेन निर्व्विखो भवति।

यदाह-

भारयतिरियमरामरभवेसु निव्वेयस्रो वसद दुक्तं। प्रकथपरलीयमगो ममत्तविसवे<sup>8</sup>गरहिषी य ॥ १ ॥

चन्ये तु संवेगनिवेंदयोरर्थविपर्ययमाद्यः संवेगो भवविरागः निवेदी मोचाभिलाष इति। अनुकम्पा दुःखितेषु अपचपातेन दु:खप्रहाणेच्छा । पच्चपातेन तु करुणा खपुत्रादी व्याघ्रादीनामप्य-स्येव। साचानुकम्पाद्रव्यतो भावतत्र भवति। द्रव्यतः सत्यां शती दु:खप्रतीकारेण। भावत बाई हृदयलेन।

<sup>(</sup>१) नर्विव्धेश्वरतीस्थं दुःसमेव भावतश्व मन्यमानः। संवेगतो न भोकं सक्का किञ्चित् प्रेकते॥

<sup>(</sup>२) च ठ -कुक्खं।

<sup>(</sup>३) नारकतिर्यङ्गरायरभवेष् निर्वेदतः वस्रति दुःखम् । वाहतपर खोकमार्गी ममलविषयेगर कित्य ॥

<sup>(</sup>g) জাগখত - কাং- 1

#### यदाइ--

'दृष्ण पाणिनिवहं भीमे भवसायरिय दुक्वत्तं । १ प्राप्ति प्रविद्यावि सामच्छत्रो कुण्ड ॥१ ॥

प्रस्तीति मितरस्थेत्यास्तिकस्तस्य भावः कमे वा प्रास्तिक्यम् ।

तत्त्वास्तरप्रविश्वि जिनोक्ततत्त्वविषये निराकाङ्का प्रतिपित्तः ।

प्रास्तिक्येन हि जीवधर्मतया प्रप्रत्यचं सम्यक्कं लच्चते । तदान् हि

प्रास्तिक इत्युच्यते ।

यदा ह ---

'मतद तमेव सर्च नीसंकं जं जिल्लीहं पत्रतं । अति सहपरिणामी सन्यं कंखादिवसृत्तिश्वारिष्ट्यो ॥१॥
पन्ये तु शमादीनि लिङ्गान्यन्यथा व्यावच्चते सुपरीचितप्रवत्नृप्रवाच्यपवचनतत्त्वाभिनिवेशान्त्रिव्याभिनिवेशोपश्मः शमः।
स सम्यग्दर्शनस्य लच्चणम्। यो द्यातत्त्वं विद्यायात्मना तत्त्वं प्रतिपत्नः
स लच्चते सम्यग्दर्शनवानिति। संवेगी भयं जिनप्रवचनानुसारिणो
हि नरकेषु शरीरं मानसं च शौतीणादिजनितं च संक्षिष्टासुरीदीरितं च परस्परीदीरितं च तिर्यं सुभारारोपणाद्यनेकविधं मनुजेषु
दारिद्रादीर्भाग्यादि च दुःखमवलोकयतस्त् क्षीक्तया तत्रश्मोपायभूतं धन्धमनुतिष्ठतो लच्चते विद्यतेऽस्य सम्यग्दर्शनमिति। निवेदी

 <sup>(</sup>१) टडा प्राचिनिवर्स भीने भवसागरे दुःखार्त्तम् ।
 चित्रभेषतोऽसुकस्मां द्विविधासि सः मर्थ्यतः करोति ॥

<sup>(</sup>२) सागच ठ दुइ।वि।

 <sup>(</sup>६) सन्यते तदेव सत्सं निःशक्तं यदुः जिनैः प्रशामितम् ।
 ग्रुभपरिचामः सम्बक् काङ्काहित्यस्थलकारहितः ॥

विषयेष्यनिभिष्यकः यया इक्सीक एव प्राणिनां दुरन्तकाम-भोगाभिष्यक्रोऽनेकोषद्रवफ्तः परसोकेऽप्यतिकटुकनरकिर्यम्-मनुष्यजयफलप्रदः। अतो न किश्विदनेन । उजिभतस्य एवाय-मिति । एवंविधनिवेंदेनापि सक्यतेऽस्थस्य सम्यग्दर्भनमिति । अनु-कम्मा क्रपा यथा सर्व्य एव सत्त्वाः सुखार्थिनो दुःखप्रक्राणार्थिनश्च । ततो नैषामत्यापि पीडा मया कार्येत्यनयापि सक्यतेऽस्थस्य सम्यक्तमिति । सन्ति खलु जिनेन्द्रप्रवचनोपदिष्टा अतीन्द्रिया जीवपरलोकादयो भावा इति परिणाम श्वास्तिकाम् । भनेनापि सक्यते सम्यग्दर्भनयुक्तोऽयमिति ॥ १५ ॥

सम्बन्धान्युक्ता भूषणान्याह— स्थैयें प्रभावना भक्तिः कीशलं जिनशासने । तीर्यसेवा च पञ्चास्य भूषणानि प्रचचते ॥ १६॥

भस्य सम्यक्तस्य पश्च भ्षणानि भूष्यते चल्लियते येस्तानि भूषणानि जिनगासने जिनगासनविषये। एतश्च सर्वत्न सम्बध्यते। स्थैयाँ जिनधमाँ प्रति चलितचित्तस्य परस्य स्थिरलापादनं स्वयं वा परतीर्थिक हि-दर्शनेऽपि जिनगासनं प्रति निष्युकम्पता। प्रभवति जैनेन्द्रशासनं तस्य प्रभवतः प्रयोजकलं प्रभावना। सा चाष्ट्रधा प्रभावकमेदेन।

यदाह--

'पावयकी धन्मकन्ती बाई नेमित्तिको तवस्ती य। विज्ञा सिंदी क कई य कड्डेव प्रभावगा भक्तिया॥१॥

<sup>(</sup>१) प्रवचनी धर्मकची वादी नैजित्तकः तपस्ती च । विद्यावान् विद्वच कविच समेव प्रभावका अस्तिताः ॥

ः सतः प्रवचनं द्वादशाङ्गं गणिपिटकं तदस्यास्त्यतिशयवदिति प्रवचनी युगप्रधानागम: । धर्मकथा प्रश्रस्थास्त्रीति धर्मकथी शिखादिलादिन्। वादिप्रतिवादिसभ्यसभापतिलचणायां चतुः रङ्गायां सभायां प्रतिपचनिरासपूर्वकं खपचस्थापनार्थमवस्यं वस्तीति वादी। निमित्तं चैकाखिकं खामाखामादिप्रतिपादकं शासं तहे लाधोते वा नैमित्तिकः। तपो विकष्टमष्टमाद्यस्थास्तीति तपत्नी । विद्याः प्रज्ञाखादयः गासनदेवतास्ताः साहायजे यस्य स विद्यावान । अञ्चनपादलेपतिलकगुटिकासकलभूताकर्षण-निष्कार्वणविक्रियत्वप्रस्तयः सिड्यस्ताभिः सिडार्तस्य सिडः । कवतं गद्यपद्यादिभिः प्रबन्धेर्वर्णनां करोतीति कविः। एतं प्रवचन्या-द्योऽष्टी प्रभवता भगवच्छासनस्य यथायथं देशकालाद्यीवित्येन साहायक करणात्रभावकास्तेषां कर्म प्रभावना दितीयं भूषणम्। भिता: प्रवचने विनयवैयाहस्यरूपा प्रतिपत्ति: सम्यग्दर्भनज्ञान-चारितादिगुणाधिकेष्वभ्युत्यानमभियानं शिरस्यञ्जलिकरणं खयमा-सनढीकनमासनाभिग्रही वन्दना पर्युपासना चनुगमनं चेत्यष्टविध-कर्मविनयनादष्टविध उपचारविनयः। व्याहत्तस्य भावः कर्म वा वैयाद्यम् । तद्वाचार्योपाध्यायतपिविध्यचकम्बानकुलगणसङ्गसाध्-समनोज्ञेषु दशस्त्रवणनवस्त्रपात्रप्रतित्रयणीठकफलकसंस्तारादिभि-र्भक्षसाधनेक्षपग्रहः ग्रयूषाभैषजिक्तयाकान्तारविवसदुर्गीपसर्गेष्य-म्युपपत्तिय। जिनगासनविषये च कीशलं नैपुख्यम्। ततो हि व्यवितादिरप्यथौ विषयीक्रियते। यथानार्यदेशवर्त्ती ग्रार्ट्रे जनुमारः स्रेणिकपुर्वेणाभयकुमारेण कीशलाखतिबोधित इति । तीर्थं नदादे-

रिव संसारस्य तरणे सुखावतारी मार्गः। तच 'हिधा द्रव्यतीर्थं भावतीर्थं च। द्रव्यतीर्थं तीर्थं कतां जन्मदीचाज्ञाननिर्व्वाणस्थानम्। यदाङ्र—

ैजमां दिक्ता नाणं तिस्ययराणं महाणुभावाणं। जत्य य किर निव्वाणं आगाढं दंसणं ही द्र॥१॥ भावतीर्थं तु चतुर्विधः समणसङ्घः प्रथमगणधरी वा।

यदा ह ---

<sup>8</sup>तिस्यं भन्ते तिस्यं तिस्ययरे तिस्यं गोयमा श्ररिहा ताव नियमा तिस्यं करे तिस्यं पुणचाउव्यक्ते समणसंवि पढमगणहरे वा।

तीर्थस्य सेवा तीर्थसेवा ॥ १६ ॥

श्रस्थाकास्य भूषणान्युक्ता द्रषणान्याः —
शक्काकाङ्गाविचिकित्सामिध्यादृष्टिप्रशंसनम् ।
तत्संस्तवश्च पञ्चापि सम्यक्त्वं दूषयन्यलम् ॥ १० ॥
पञ्चापि शक्कादयो निर्दोषमपि सम्यक्तं दूषयन्ति जलमित्रयोन ।
शक्का सन्देन्दः सा च सर्वविषया देशविषया च । सर्वविषया श्रस्ति
वा नास्ति वा धभी दलादि । देशशक्का एकैकवन्तुधभीगोचरा ।

<sup>(</sup>१) खळ हेथा।

<sup>()</sup> अन्यां दीचा ज्ञानं तीर्धकराणां महानुभावानास्। सन्न च किन्न निर्वाणं आगाटं दर्शनं भवति॥

<sup>(</sup>३) गक चतुर्वर्गः।

<sup>(8)</sup> तीर्घं सगवन् तीर्घं तीर्घकर तीर्घं गौतमा अर्हन् ताविद्यसेन तीर्घं-करकीर्घं प्रनशः तुर्वरर्धे अमणसङ्खे प्रयमगणभरे वा।

यथा यस्ति जीवः नेवलं सर्वगतोऽसर्वगतो वा सप्रदेशोऽप्रदेशो विति । इयं च दिधाऽपि भगवदर्षकाणीत'प्रवचनेषु अप्रत्ययक्षा सम्यक्तं दूषयति । नेवलागमगम्या अपि हि पदार्थो अस्मदादि-प्रमाणपरीचानिरपेचा आप्तप्रणिखनत्वात्र सन्देग्धं योग्याः । यत्नापि मोचव्यात् वचन संग्रयो भवति तत्नाम्यप्रतिचतेयमर्गला । यथा—

> 'कत्य य मद्दुव्बक्षेण तिब्बहायरियविरह्यी वावि। नियगहणत्तिणे य नाणावरणोदएणं च ॥ १ ॥ 'हेजदाहरणासंभवे य सद्द सु जं न बुज्के ज्ञा। सव्बद्धमयमवितहं तहावि तं चिंतए मद्रमं॥ २ ॥ 'श्रणुवक्यपराणुम्महपरायणा जं जिणा जगण्यवरा। जियरागदोसमोहा य नक्षहा वादणो तेणं॥ ३ ॥

यथा वा स्त्रोत्तस्य कस्याप्यरोचनादच्चरस्य भवति नरः सिथ्यादृष्टिः ।
स्त्रं हि नः प्रमाणं जिनाभिह्नितम् । काङ्का अन्यान्यदर्धनप्रशः ।
सापि सर्वेविषया देशविषया च । सर्वेविषया सर्वेपाखिष्डभर्मीकाङ्कारूपा । देशकाङ्का त्वेकादिदर्शनविषया यथा सुगतेन

<sup>(</sup>१) खगळ -प्रवचने।

<sup>(</sup>२) का च सतिदुर्वजेन तहिभाचार्यविरहतो वापि । ज्ञेयमङ्गलेन च ज्ञानावरखोद्येन च ॥

 <sup>(</sup>१) चेत्रहाइरचारंभवे च सति स्वष्ट्र वच्च बुध्येत ।
 सर्वज्ञमतमवितयं तथापि तिज्ञन्तयित सतिमान्॥

<sup>(</sup>६) अनुपक्षतपरात्रयस्परायसा यिकाना जमत्यवराः ।जितरागरोषमो स्वास नाम्यसा वाहिनक्षेत्र ॥

भिचूणामक्षेत्रको धर्म उपिट्ट: सानासपानाच्छादनगयनीयादिषु सुखानुभवडारेण।

यदाच -

सही शय्या प्राप्तक्याय पेया
सध्ये भक्तं पानकं चापराह्ने
द्राचाखण्डं शर्करा चार्डराते
सोज्ञ्यान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥ १ ॥ इति

एतदपि घटमानकमेव न दूरापेतम्। तथा परिवार्भीतब्राह्मणादयो विषयानुपभुद्धाना एव परलोकेऽपि सुखेन युज्यन्त
इति। साधीयानेषोऽपि धर्म इति। एवं च काङ्कापि परमार्थतो
भगवदहेलाणीतागमानाम्बासकपा सम्यक्षं दूषयति। विचिकित्सा
चित्तविद्भवः। सा च मत्यपि युक्त्यागमोपपने जिनधर्मोऽस्य
महतस्तपःक्षेत्रस्य सिकताकण्कवनविद्धादस्यायत्यां फलसम्पइवित्री। श्रय क्षेत्रमात्रमेवेदं निर्जराफलविकलमिति। उभयथा
हि क्रिया दृश्यन्ते सफला श्रफलाय कषीबलादीनामिव द्यमपि
तथा सभाव्यते।

यदाह--

'पुळपुरिसा जहीदसमणचगा घडद तीस फलजोगी स्रम्हेस य धीसंघयणविरहस्रो न तह तीस फलं॥१॥ इति॥

<sup>(</sup>१) पूर्वपुरुषा यथोचितसार्गवरा घटते तेषां मलयोगः। कासास च घीसंपङ्खविरहतः न तथा तेषां फलस्॥

विचिकित्सापि भगवहचनानाखासक्पत्वात्सम्बद्धस्य दोषः । न च मङ्गातो नेयं भिद्यते । मङ्गा हि सक्त सक्त स्वप्य प्रभाक्षेन द्रव्य गुणविषया द्रयं तु कियाविषयेव । यहा विचिकित्सा निन्दा सा च सदाचार सुनिविषया यथा चन्नानेन प्रस्तेद असक्त सम्मत्रता हुर्ग स्विवपुष एत इति । को दोषः स्वाद्यदि प्रासुक्त वारिणा चङ्ग-चातनं कुर्वीरिकिति । इयसपि तत्त्वतो भगवह मानाखासक्पत्वात् सम्यक्त दोषः । सिय्या जिनागमविषरीता दृष्टिर्दर्भनं येषां ते सिय्या-दृष्य स्वेषां प्रमंसनं प्रमंसा तच सर्वविषयं देशविषयं च । सर्वविषयं सर्वास्थिप किषादिदर्भनानि युक्तियुक्तानीति माध्यस्यसारा सुतिः सम्यक्तस्य दृष्णम् ।

यदावद्माहि सुती-

सुनिधितं मक्तरिणो जनस्य न नाथ सुद्रामितिशेरते ते। माध्यस्यमास्थाय परीचका ये मणौ च कावे च समानुबन्धाः॥१॥

देशविषयं तु इदमेव बुद्दवनं साङ्घ्यकणादादिवननं वा तत्त्वमिति। इदं तु व्यक्तमेव सम्यक्तदूषणम्। तैर्मिष्यादृष्टिभिरेकत्व संवासात्पर-स्परालापादिजनितः परिचयः संस्तवः। एकत्ववासे हि तत्प्रक्रिया-व्यवणात्तित्रयादर्थनाच दृद्धसम्यक्कवतोऽपि दृष्टिभेदः सन्धाव्यते। किसृत मन्द्वुदेनेवधन्त्रस्य इति संस्तवोऽपि सम्यक्कदूषणम्। एवंविधं च सम्यक्कं विशिष्टद्रव्यच्विकालभावसामग्रां सत्यां गुरोः समीपे विधिना प्रतिपद्य व्यावको यथावत्पालयति।

#### यदाष्ट---

'समणीवासकी तस्य मिक्कत्ताकी पिडकिमे।
दलकी भावकी पुल्लिंसकात्तं पिडविक्तर॥१॥
'न कप्पए से परितिस्थियाणं तहिव तिसं चिय देवयाणं
परिगाहे ताण य चेदयाणं पहावणावंदणपूर्यण।इं॥२॥
वेलीयाण तिस्येस सिणाणदाणं पिडप्पयाणं हण्णं तवं च
संकंतिसीमगाहणाइएमं पभूयलीयाण पवाहकिकं॥३॥

एवं तावसागरोपमकोटीकोव्यां शेषायां कि श्विटूनायां मिण्यालमोश्वनीयस्थिती जन्तः सम्यक्तं प्रतिपद्यते। सागरोपम-कोटीकोव्यामप्यविष्टायां पद्योपमप्रयक्तं यदा व्यतीतं भवति तदा देशविरतिं प्रतिपद्यते।

#### यदाच--

<sup>8</sup>सम्मत्तम् उ नदे पिनयपुद्दतेण सावधी ष्टोज्जित्ति ॥ १७ ॥

<sup>(</sup>१) त्रमचौपासकस्तत्र मिळ्यालात्रातिकाचेत्। हव्यतो भावतः पूर्वं मस्यक्षं प्रतिपद्यते॥

<sup>(</sup>२) न कल्पते तस्य परतीर्थिकानां तथैव तेषामेव देवतानाम् । यरियक्ते तेषां च चैत्यानां प्रभावनावन्दनय्जनादि ॥

 <sup>(</sup>३) खोकानां तीर्थेषु स्नानदानं पिश्डप्रदानं घूननं तपस्य।
 शंकाःन्तिशोगस्पङ्खादिकेषु प्रभूतलोकानां प्रवाहकस्यग् ॥

<sup>(</sup>४) सम्यक्षे त जन्ने पल्योपमप्रधक्षेत आवको भवेदिति।

## सम्यक्तमूलानि पञ्चाणव्रतानीत्युक्तं तव सम्यक्त-मभिद्यितीमदानीमणव्रतान्याः —

# विरतिं स्यूलहिंसादेर्डिविधविविधादिना । यहिंसादीनि पञ्चागुव्रतानि जगदुर्जिनाः ॥१८॥

ख्ला मिथ्यादृष्टीनामपि हिंसालेन प्रसिद्धा या हिंसा सा खून-हिंसा स्पृतानां वा तसानां जीवानां हिंसा स्पृतहिंसा। स्युलग्रहणमुपलचणम्। तेन निरपराधसङ्गस्पपूर्वकहिंसानामपि प्रकृषं भादिग्रक्षात् खूनानृतस्तेयात्रद्वाचर्यापरिग्रक्षाणां संग्रहः। ् खुन्नहिंसादिभ्यो या विरतिर्निटक्तिस्तामहिंसादीनि महिंसास्तृतास्तेयत्रचाचर्यापरियहान् पञ्चाण्वतानीति जिना-स्तीर्धकरा जगदुः प्रतिपादितवन्तः। किमविर्धिषेण विरति-नेंत्याह । दिविधितविधादिगा भङ्गजालेन दिविध: क्रत-कारितरूपस्तिविधी मनीवाकायभेदेन यत स दिविधिविध एको भड़ा:। इह यो हिंसादिभ्यो विरतिं प्रतिपद्मतें। स दिविधां क्षतकारितभेदां त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन चेति। एवं च भावना स्यूल हिंसांन करोत्यात्मना न कारयत्यन्येन मनसा वचसा कायेन चेति। अस्य चानुमतिरप्रतिषिका अपत्यादि-परिग्रहसद्भावात् तैर्हिंसादिकरणे च तस्यानुमतिप्राप्तेः । चन्यया परिचहापरिचह्नवीरविभेषेण प्रविज्ञताप्रविज्ञतयीरभेदापत्ते:। नतु भगवत्यादावागमे विविधं विविधेनेत्यपि प्रत्याख्यानमुत्त-

मगारिणः। तच युतीक्तात्वादनवद्यमेव तक्तस्माकीच्यते। उच्यते।
तस्य विशेषविषयत्वात्। तथान्ति यः किल प्रविव्रजिषुरेव
प्रतिमाः प्रतिपद्यते। पुत्रादिसन्तिपाननाय यो वा विशेषं
स्वयंभूरमणादिगतं मह्यादिमांसं स्थूलहिंसादिकं वा कविदवस्याविशेषे प्रत्यास्थाति स एव विविधं विविधेनेति करोति।
इत्यत्यविषयत्वाकोच्यते। बाहुत्येन तु द्विविधं विविधेनेति।
दिविधविविध प्रादिथस्य दिविधविविधादेभेष्टजानस्य तन॥

दिविधं दिविधेनिति दितीयो भद्गः दिविधमिति स्कूलिंसां न करोति न कारयित दिविधेनित मनसा वचसा यदा मनसा कार्यन यदा वाचा कार्यनिति। तत्र यदा मनसा वाचा न करोति न कारयित। तदा मनसा अभिसन्धिरिहत एव वाचापि हिंसकमञ्ज्ञवेव कार्यनैव दुवेष्टितादिना असंज्ञिवल्करोति। यदा सनसा कार्यन न करोति न कारयित तदा मनसाभिस्थिरिहत एव कार्यन दुवेष्टितादि परिहरवेवानाभोगादाचैव हिंस घातयामि विति बूते। यदा तु वाचा कार्यन न करोति न कारयित। तदा मनसीवाभिसिक्ष करोति कारयित च। अनुमतिस्यु विभिरिष सर्वजैवास्ति। एवं श्रेषविकस्था अपि भावनीयाः।

हिविधमेकविधेनेति त्रतीयः हिविधं करणं कारणं च एकविधेन मनसायदा वचसायदा कायेन।

एक विधं विविधनिति चतुर्यः एक विधं करणं यद्दा कारणं सनमा वाचा कार्येन च। एकविधं दिविधेनेति पश्चमः एकविधं करणं यदा कारणं दिविधेन मनसा वाचा यदा मनसा कायेन यदा वाचा कायेन।

एकविधमेकविधनेति षष्ठः एकविधं करणं यदा कारणं एकविधन मनसा यदा वाचा यदा कायेन।

### यदाइ--

'दुविहतिविहेण पढमो दुविहं दुविहेण बीयस्रो होइ दुविहं एगविहेणं एगविहं चेव तिविहेण एगविहं दुविहेणं एगेगविहेण कृष्मो होइति।

एतं च भङ्गाः करण्विकेण योगिविकेण च विशेष्यमाणाः एकोनपञ्चाणञ्चवन्ति ।

### तथ।हि--

हिंसां न करोति मनसा १ वाचा २ कायेन ३ मनसा वाचा ४ मनसा कायेन ५ वाचा कायेन वा ६ मनसा वाचा कायेन च ७ एते कर्णन मप्त भङ्गाः।

एवं कारणेन सप्त । अनुमत्या सप्त । तथा हिंसां न करीति न कारयित च मनसा १ वाचा २ कायेन ३ सनसा वाचा ४ सनसा कायेन ५ वाचा कायेन वा ६ सनसा वाचा कायेन च ७ । एते करणकारणाभ्यां सप्त भङ्गाः ।

<sup>(</sup>१) दिविधितिविधेन प्रथमी दिविधं दिविधेन दितीयो भवति दिविधं एक-विधेन एकविधं चैव त्विधेन एकविधं दिविधेन एकैवविधेन घटको भवतीति।

एवं करणानुमितिभ्यां सप्त । कारणानुमितिभ्यामिष सप्त । करणकारणानुमितिभिरिष सप्त । एवं सर्वे मीलिता एकोन-पञ्चागद्भवन्ति । एते च विकालविषयत्वात् प्रत्याख्यानस्य काल-त्रयेण गुणिताः सप्तचत्वारिणदिधकं यतं भवन्ति ।

यदाह-

'सेयालं भंगसयं पचक्छाणिका जस्म उवलहं।
सो खलु पचक्छाणे कुमलो सेसा चकुसलाची॥१॥
क्रिकालविषयता चातीतस्य निन्दया साम्मतिकस्य संवर्णन
चनागतस्य प्रत्यास्थानिति।

यदाह---

'अइयं निंदािम पडुणवं संवरिम यणागयं पचक्खािमत्ति। एते च भङ्गा यहिंसावतमाि त्योपद्यीपद्यिताः व्रतान्तरेष्यपि दृष्ट्याः॥१८॥

एवं सामान्येन हिंसादिगोचरां विरितिसुपदर्ध्यं प्रत्येकं हिंसादिषु तासुपदिदर्शयिषुहिंसायां तावदाह-पङ्गुकुष्ठिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधी:। निरागस्त्रसजन्तूनां हिंसां सङ्गल्पतस्त्यजेत्॥१८॥ इह नादृष्टपापफलाः पापात्रिवर्त्तना इति पापफलसुपदर्शयन्

 <sup>(</sup>१) सप्तनस्वारियन्भद्गातं प्रत्याख्याने यस्य उपजन्यम् ।
 स सन् प्रत्याख्याने तुग्वः येवा अतुग्रकाः॥

<sup>(</sup>२) बातीतं निन्दानि प्रत्युत्पद्यं संष्टचोमि खनागतं प्रत्याख्यामीति ।

हिंसाविरितत्रतस्पदिगित। पङ्गः सत्यपि पारे पारविहरणास्तमः कुष्ठी लग्दीषी कुणिविकलपाणिः तेषां भावः पङ्गकुष्ठीकुणित्वम्। प्रादिग्रहणात्पङ्गत्वीपलचितमभःकायवेगुस्थम्। कुष्ठित्वीपलचितं सकतरोगजातम्। कुणित्वीपलचितस्पपिकायवेगुस्थं संग्रद्धाते। एतिहंसाफलं दृष्टा सुधीरिति बुहिमान् स हि शास्त्रवलेन हिंसायाः फलमेतदिति निश्चित्व हिंसां त्यजेत्। सत्र विधी सप्तमी। केषां निरागस्त्रसजन्तूनां निरागसी निरपराधास्त्रसा हीन्द्रियादयस्तेषां सङ्गत्येन सङ्गत्यतः याद्यादित्वान्तृतीयान्तान्तसः। निरागस दिति निरपराधजन्तुविषयां हिंसां प्रत्याचष्टे सापराधस्त्र तु न नियमः। वस्त्रहणैनैकेन्द्रियविषयां हिंसां प्रत्याचष्टे सापराधस्त्र तु न नियमः। वस्त्रहणैनैकेन्द्रियविषयां हिंसां नियमिति न स्त्रमाति सङ्गत्यपूर्वकं हिंसां वजीवेत्। भारभाजा तु हिंसा भग्नकप्रत्यास्थानित तत्र यतनामेव कुर्योदिति।

#### श्रवालास्त्रीकाः---

येषामेकान्तिको भेदः समातो देखदेहिनोः।
तेषां देखविनाग्रेऽपि न हिंसा देखिनो भवेत्॥१॥
ग्रभदेकान्तवादेऽपि खोक्ततं देखदेखिनोः।
देखनाग्रे देखिनाग्रात्परकोको ऽस्तु कस्य वै॥२॥
भिन्नाभिन्नतया तस्माच्चीवे देखास्रतिश्रुते।
देखनाग्रे भवेत्पीडा या तां हिंसां प्रचस्रते॥३॥
दुःखोत्पत्तिभैनःक्रेगस्तत्पर्यायस्य च चयः।
यस्यां स्थासा प्रथनेन हिंसा होया विपिश्वता॥४॥

प्राणी प्रमादतः कुर्याखलाणव्यपरीपणम्। सा हिंसा जगदे पान्नविजिं संसारभूक्षः ॥ ५ ॥ शरीरी िमयतां मा वा भ्वं हिंसा प्रमादिन:। सा प्राण्थ्यपरोपेऽपि प्रमादरहितस्य न ॥ ६ ॥ जीवस्य हिंसा न भवेत्रित्यस्यापरिकासिनः। चिणिकस्य स्वयं नामात्कयं हिंसीपपदाताम ॥ ७ ॥ निलानिले तती जीवे परिणामिनि युच्यते। हिंसा कायवियोगेन पीडात: पापकारणम ॥ ८॥ केचिइटन्ति इन्तव्याः प्राणिनः प्राणिधातिनः। हिंस्रस्वेकस्य घातं स्वाद्रचणं भूयसां किल ॥ ८ ॥ तदयत्तमशेषाणां हिंस्रवात्राणिनामिह। **इन्त**ञ्चता स्यात्तज्ञाभिमच्छोर्मू नचितः 'स्फुटा॥१०॥ श्रहिंसासम्भवो धर्मः: स हिंसातः कथं भवेत। न तीयजानि पद्मानि जायन्ते जातवेदसः ॥ ११ ॥ पापहितुर्वेषः पाषं कथं केत्तुमलं भवेत्। सृत्युहितु: कालकूटं जीविताय न जायते ॥ १२ ॥ संसारमोचकास्वाहर्दः खिनां वध द्रश्यताम्। विनाशे दु:खिनां दु:खिवनाशो जायते किल ॥ १३ ॥ तदव्यसामातं ते हि हता नरकगामिनः। भनन्तेषु नियोज्यन्ते दुःखेषु स्वस्पदुः खकाः ॥ १४ **॥** 

<sup>(</sup>१) घडः क स्फटम्।

किं च सीख्यवतां घाते धनाः खात्यापवारचात्। इ.सं विचार्य हेयानि वचनानि कुतौर्धिनाम् ॥ १५॥ चार्वाकाः प्राइरासीव तावनास्ति कथश्वन। तं विना कस्य सा हिंसा कस्य हिंसाफलं भवेत ॥ १६ ॥ भूतेभ्य एव चैतन्यं पिष्टादिभ्यो यथा मदः। भूतसंहतिनाशे च पञ्चलिमिति कथाते॥ १०॥ त्राकाभावेच तक्सनः परलोको न युज्यते। त्रभावे परलोकस्य पुरवापुरवक्या व्या॥ १८॥ तपांसि यातनाश्विताः संयमी भीगवञ्चना । इति विप्रतिपत्तिभ्यः परेभ्यः परिभाष्यतं ॥ १८ ॥ खसंवेदनतः सिंहः खदेहे जीव इथताम । श्रहं दु:खी सुखी वाहमिति प्रत्यययोगतः ॥ २०॥ घटं वेद्याहिमत्यव चित्रयं प्रतिभामते। कमी किया च कत्ती च तलती किं निषिध्यते ॥ २१॥ शरीरमेव चेलार्न् न वर्त्त् तदचेतनम्। भूतचैतन्ययोगाचेचेतनं तदसङ्गतम् ॥ २२ ॥ मया दृष्टं युतं सृष्टं द्वातमास्वादितं स्तृतम्। प्रत्येककर्त्त्वाभावात् भूतचिद्वादिनः कथम् ॥ २३ ॥ खसंबेदनतः सिंदे खंदेहे चैतनाकानि। परदेहेऽपि तिकादिरनुमानेन साध्यते ॥ २४ ॥ बुिबपूर्वा कियां हद्दा खदेहे (न्यत्र तहति:। प्रमाणवलतः सिदा कीन नाम निवार्यते ॥ २५ ॥

तत्परलोकिनः सिबी परलोको न दुर्घटः ।

तथा च पुर्ख्यपापादि 'सर्वमेवोपपद्यते ॥ २६ ॥

तपांसि यातनासिचा इत्याद्युक्यत्तभाषितम् ।

सर्वतनस्य तत्कस्य नोपद्यासाय जायते ॥ २९ ॥

निर्वाधोऽस्ति ततो जीवः स्थित्युत्पादव्ययात्मकः ।

जाता दृष्टा गुणी भोका कर्त्ता कायप्रमाणकः ॥ २८ ॥

तदेवमात्मनः सिबी हिंसा किं नोपपद्यते ।

तदस्याः परिद्वारेणाहिंसाव्रतसुदीरितम् ॥ २८ ॥ १८ ॥

हिंसानियमे सप्टं द्रष्टान्तमाइ-

बात्मवत्मर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये । चिन्तयद्वात्मनोऽनिष्टां हिंसामन्यस्य नाचरेत् ॥२०॥

सुखग्रब्देन सुखसाधनमत्रपानस्रक्चन्दनादि ग्रह्मते। दुःखग्रब्देन दुःखसाधनं वधवत्थमारणादि। ततो ययात्मनि दुःखसाधनमप्रियं तथा सर्वभूतेष्वपि। एवं चिन्तयन् दुःखसाधनत्वादप्रियां परस्य हिंसां न कुर्वीत। सुखग्रहणं दृष्टान्तार्थम्। यथा सुखसाधनं प्रियमेवं दुःखसाधनमप्रियम्। तथा सर्वभूतेष्वपि दुःखसाधन-मप्रियमित्यर्थः।

यदाचुर्नौिकका अपि---

त्रूयतां धर्ममर्थवं स्रुला चैवावधार्यताम् । बात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥१॥ इति ॥२०॥

<sup>(</sup>१) क च खरमे ।

ननु प्रतिविद्याचरणे दोषः प्रतिविद्या च नसजीवविषया हिंसा स्थावरेषु त्वप्रतिविद्यहिंसेषु यथेष्टं चेष्टन्तां ग्रहस्था दत्याह—

निर्धिकां न कुर्वीत जीवेषु स्थावरेष्ट्रिषि । हिंसामहिंसाधर्मन्नः काङ्गन्मोचमुपासकः ॥२१॥

स्थावराः 'पृथिव्यस्युतेजोवायुवनस्थतयस्तेष्वि जीवेषु हिंसां न कुर्वीत। किं विशिष्टां निरिधिकां प्रयोजनरहितां धरीरकुटुस्व-निर्वाहिनिसित्तं हि स्थावरेषु हिंसा न प्रतिविद्या या त्वनिर्धिका धरीरकुटुस्वादिप्रयोजनरहिता तादृशीं हिंसां न कुर्वीत। उपा-सकः यावकः किं विधिष्टः श्रृहिंसाधर्मजः श्रृहिंसाख्यां धर्मे जानातीति श्रृहिंसाधर्मजः। न हि प्रतिविद्यवतुविष्ययेवाहिंसा-धर्मः। किन्त्वप्रतिषिद्वेष्यि सा यतनाकृषा। ततस्र तथाविधं धर्मे जानन् स्थावरेष्यपि निरिधिकां हिंसां न विद्धीत। ननु प्रतिविद्यविषयेवाहिंसालु किमनया स्त्रोचिकया हत्याह। काङ्गसोचं स हि सोचाकाङ्गी यतिवत् कयं निरिधिकां हिंसामाचरेत्॥ २१॥

नतु निरन्तरिंसापरोऽपि सर्वस्वं दिस्णां दस्वा पापविश्विं विद्यात् किमनेन हिंसापरिहारक्षेत्रेन इत्याह— प्राणी प्राणितलोभेन यो राज्यमपि सुञ्चति । तद्वधोत्यमघं सर्वीवीदानेऽपि न शास्यति ॥ २२ ॥

<sup>.</sup> (१) गच ज प्रचिव्यप्तेजो-।

प्राची जन्तुः प्राचितं जीवितव्यं तस्य लोभेन राज्यमपि तत्सालीप-स्थितं परिचरति ।

यदाह---

मार्थमाणस्य हेमाद्रिं राज्यं वाय प्रयच्छतु । तदनिष्टं परित्यच्य जीवो जीवितुमिच्छति ॥ १॥

तत्त्रथाविधप्राणितप्रियप्राणिवधसकावं पापं सकलप्रव्यीदानी-नापि न ग्राम्यति । भूदानं हि सकलदानिभ्योऽभ्यधिकमिति युति: ॥ २२ ॥

भय स्नोतचतुष्टयेन हिंसाकर्त्तुर्निन्दामाह—

वने निर्पराधानां वायुतीयत्रणाशिनाम्। निम्नन् सृगाणां मांसार्थी विशिष्येत कयं ग्रानः॥२३॥

सगाणामिति "निप्रेभ्यो छः" ॥ २ । २ । १५ ॥ इति कर्मलप्रिति विधाच्छेषे षष्ठौ । वने वनवासिनां नतु परस्तीकतभूमिवासिनां तथाविधा प्रिप सापराधाः स्युरित्याङ । निरपराधानां परधनहर-णपरग्रहभङ्गपरमारणाद्यपराधरिहतानां निरपराधत्वे हित्नमाह । वायुतोयत्वणाप्रिनाम् । न हि वायुतोयत्वणानि परधनानि येन तद्भचणात्वापराधत्वं स्थात् । मांसार्थीति प्रवापि स्थाणामिति सम्बध्यते । स्थाणां यन्त्रांसं तदर्थयते स्थायङ्गेन। टविकाः प्राणिनो ग्रह्मत्ते । एवंविधस्थामांसार्थी स्थावधपरायणो निरपराधमानुष-पिचण्डिका मांसलुन्थाच्छुनः कथं विशिष्येत स्रोत्याधः॥ २३॥

# दीर्यमानः कुशेनापि यः खाक्के इन्त दूयते। निर्मन्तृन् स कयं जन्तृनन्तयेद्विशितायुधैः॥ २४॥

दीर्यमाची विदार्यमाचः कुश्रेन दर्भेच श्रापि शब्दादास्तां शक्षेष यः स्वाक्ते शरीरे इन्तेति प्रतिवीध्यामन्त्रचे दूयते उपतप्यते। निश्चेन्त्र्विरपराधान् जन्तृन् स क्यं श्रन्तयेदन्तं प्रापयेत्। निश्चितायुषेः कुन्तादिभिः श्रान्तानुसारेचापि परपीडामजानविदं निन्धते।

तयाच सगया व्याप्तान् चित्रयान् प्रति केनचिदुन्नम्---

रसातलं यात् यदच पीइषं
'का नीतिरवाऽग्ररस्थी ह्यदोषवान्।
निष्ठन्यते 'यद्दलिनातिदुर्बलो
एषा मक्ष्यकस्मराजकं जगत्॥१॥२४॥

निर्मातुं क्रूरकर्माणः चिणिकामात्मनो धृतिम्। समापयन्ति सकलं जन्मान्यस्य शरीरिणः॥ २५॥

क्रूरं रीद्रं कर्म हिंसादि येषां ते क्रूरकर्माणी लुधकादयः । चालनः स्वस्य प्रति स्वास्यवस्यं निर्मातुमिति सस्वन्धः । प्रतिविशेषणं स्विणिकामिति पाजस्याखितवप्रतिनिमित्तं कदाचित्विधि-

<sup>्</sup>र (1) च श्रनीत-

हिरुहमिव क्रियेत। चिषकिष्टतिनिर्माणार्थं तु समापयन्ति समाप्तिं नयन्ति जना चन्यस्य वध्यस्य शरीरिणः। चयमर्थः परप्राणिमांस-जन्यचिषकदृप्तिहेतोराकालिकं परस्यायः समाप्यत इति महदिदं वैश्वस्

यदाह-

योऽत्राति यस्य तन्त्रांससुभयोः पर्यतान्तरम् । एकस्य चलिका त्रितः प्राणैरन्यो वियुच्यते ॥१॥ २५॥

सियखेख्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः। मार्यमाणः प्रहरणेर्दाक्णेः स कयं भवेत्॥ २६॥

िस्यस्व त्वसित्युच्यमानोऽपि न तु मार्यमाणो देशी जन्तुर्जाय-मानस्त्युरिव दुःखितो भवतीति सर्वपाणिप्रतीतम्। प्रहरणैः कुन्ततोमरादिभिर्मार्थमाणो विनाध्यमानः स वराको देशी कथं भवेत्। परमदुःखित एव भवेदित्यर्थः। मरणवचनेनाऽपि दूयमानस्य निधितैः शर्वमारणमिति स्तमारणं तत्कथं सक्षणैः कुर्यादिति निन्दा॥ २६॥

हिंसाफलं दृष्टान्तदारेणाह-

श्रूयते प्राणिघातेन रौद्रध्यानपरायणी। सुभूमो ब्रह्मदत्तस सप्तमं नरकं गती॥ २०॥

श्रृयते चाकर्ण्यते एतदागमे । यदुन प्राचिघातेन हेतुना सुभूम-

ब्रह्मदत्ती चक्रवर्त्तिनी सप्तमं नरकं गती। हिंसाया नरकगमन-हेतुलं न रीद्रध्यानमन्तरेण भवति। चन्यया सिंहवधकतपिस्तिनी-ऽपि नरक: स्थादित्युक्तं रीद्रध्यानपरायणी हिंसानुबन्धिध्यानयुक्ता-वित्यर्थ:। यथा ती नरकं गती तथा कथानकहारेख दर्श्वते।

तथाहि--

वसन्तपुरनामायां पुर्यामुच्छववंशकः। श्रासीच्रत इवाकाशादिककी नाम दारकः॥ १॥ सीऽन्यदा चलितस्तसात् स्थानाहेशान्तरं प्रति। सार्थोदीन: परिश्वास्यवगमत्तापसात्रमम् ॥ २ ॥ तमग्निं तनयलेनाग्रहीलानपतिर्ज्जमः। जमदग्निरिति ख्यातिं स लोकेषु ततीऽगमत्॥ ३॥ तप्यमानस्तपस्तीच्यं प्रत्यच इव पावकः। तेजसा दुःसङ्गासी पप्रथे प्रथिवीतसे ॥ ४ ॥ भवान्तरे महाश्राही नामा वैम्बानर: सर:। धन्तन्तरिश्च तापसभक्तो व्यवदतामिति॥ ४॥ एक बाहाईतां धर्मः प्रमाणमितरः पुनः। तापसानां विवादेऽस्मिन् व्यधातामिति निर्णयम् ॥ ६ ॥ षाईतेषु जघन्यो यः प्रक्रष्टस्तापसेषु यः । परीक्षणीयावावास्यां को गुणैरतिरिक्षते॥ ७॥ तदानीं मिथिलापुथीं नवधर्मपरिष्कृतः । श्रीमान् पद्मरवो नाम प्रस्थितः एथिवीपतिः ॥ ५ ॥

दीकां त्रीवासपुज्यान्ते पहीतं भावती यतिः। गच्छं बन्धापुरीं ताभ्यां देवाभ्यां दृहमे पथि ॥ ८ ॥ परीकाकाक्कया ताभ्यां पानावे दीकिते रूप:। हिषत: चित्राज्यीज्याज्या सत्त्वाचलन्ति न ॥ १०॥ क्रकचैरिव चक्राते क्रूरै: कर्करकण्टकै:। पीडां देवी ऋदेवस्य ऋदुनी: पादपन्नयो: ॥ ११ ॥ पाटाभ्यां प्रक्रदुत्तधाराभ्यां ताहश्चिम । तृलिकातलसञ्चारं संचेरे च तथापि सः॥ १२॥ निर्ममे गीतनृत्वादि ताभां चीभाय भूपते:। तबोधमभवत्तर दिव्यास्त्रमिव गोवजे॥ १३॥ ती सिद्युतक्षेण प्रशेभ्येदम्चतः। तवादापि महाभाग महदायुर्ववासि च ॥ १४ ॥ खच्छन्दं भंच्छ तद्वीगान् का धीर्यधीवने तपः। निशीषक्रत्यं कः प्रातः कुर्यादुद्योगवानिय ॥ १५ ॥ यीवने तदतिकान्ते देश्दीर्बस्यकारणम्। ग्रह्मीयास्वं तपस्तात दितीयमिव वार्वकम ॥ १६ ॥ राजीचे यदि बहायर्बहुपुष्यं भविचाति । जलसानेन निसनीमासं हि परिवर्दते ॥ १७ ॥ लोलिन्द्रिये यीवने हि यसपस्तसपो नन्। दाक्लाखे रणे यो हि शुर: शुर: स उच्चते ॥ १८॥ तिस्मन्नचिति सच्चाकाधु साध्विति वादिनी। ती गती तापसीलाष्टं जमदिनं परीचित्न ॥ १८॥

न्ययोधमिव विस्तारिजटासंस्टम्तसम्। वसीकाकीर्षपादानां दानां ती तमपखतान् ॥ २०॥ तस्य समञ्जलताजाले नीडं निर्माय मायया। तहैष देवी चटकमिथ्नीभूय तस्वतः॥ २१॥ चटकबटकाम् वे यास्यामि हिमवद्गिरौ। पन्धासको नैचिसि त्वसिति तं नान्वसंस्त सा॥ २२॥ गोघातपातकेनाइं ग्रह्मे नायामि चेत्रिये। दत्युक्तयपर्यं भूयवटकं चटकाऽब्रवीत् ॥ २३ ॥ ऋषेरस्थेनमा राज्ये शरीया दति वेलिय। विस्जामि तदैव लां प्रयानः सन्त ते शिवाः ॥ २४ ॥ इत्याकर्ष्य वदः कहो जमदम्मिस्निस्ततः। उभाभ्यामपि इस्ताभ्यासुभी जगाइ पश्चिमी ॥ २५॥ षाचचचे ततो इन्त क्वांग दुष्करं तपः। चक्तरसाविव ध्वान्तमाः पापं मयि कोह्यम् ॥ २६ ॥ चयविं चटकोवाच मा कपस्ते सुधा तपः। षपुत्रस्य गतिनीस्तीत्वत्रीवीस्यं न विः श्रुतिमः॥ २०॥ तत्त्रया मन्धमानोऽयं मुनिरेवमचिन्तयत्। ममाकलवपुतस्य प्रवाहे सुवितं तपः ॥ २८ ॥ चुभितं तं परिचाय विग भान्तस्तापमेरिति । जन्ने धन्वन्तरि: नाम: प्रत्येति प्रत्ययाच कः ॥ २८ ॥ बभूवतुरदृखी च ताविप बिद्यी तदा। जमदिनिय सम्माप पुरं नेमिककोष्टकम् ॥ ३० ॥

जितरात्महीपाचं तत भूयिष्ठकन्यकम्। स प्रेष्: कन्यकासिकां दर्च इर दवागमत् ॥ ३१ ॥ कलाभ्यत्यानसुर्वीगः प्राञ्जलिस्तमभाषत । किमर्थमागता यूयं ब्रुत किं करवाण्य हम्॥ ३२॥ कन्यार्धमागतीऽस्मीति सुनिनोक्ते तृपीऽब्रवीत्। मध्ये प्रतस्य कन्यानां त्यां येच्छति ग्टहाण ताम्॥ ३३॥ स कन्यान्तःपुरं गला जगाद तृपकन्यकाः। धर्मपत्नी मम काचित्रवतीभ्यी भवत्विति ॥ ३४ ॥ जिटनः पनितः चामी भिचाजीवी वद्विदम्। न नजमे लिमिति ता: क्षतयूकारमूचिरे ॥ ३५ ॥ समीरण दव क्रुंडो जमदग्निमुनिस्तत:। प्रधिज्येवामयद्याभाः कन्याः कुक्षीवकार ताः ॥ ३६ ॥ श्रयाकृषे रेखपुश्चै रममाणां नृपात्मजाम्। एकामालोकयामास रेखकेत्यब्रवीच ताम् ॥ ३० ॥ स तस्या रक्कसीत्युक्ता मातुनिक्तसदर्भयत्। तया प्रसारितः पाणिः पाणियङ्णस्चकः ॥ ३८॥ तां मुनिः परिजयाङ रोरो धनमिवोरसा । सार्ड गवादिभिस्तस्रो ददौ च विधिवसूप: ॥ ३८ ॥ स खाली संस्थान सारे को नं कन्य का ग्रतम्। सज्जीचक्रे तप:शक्त्या धिग्मूटानां तपोव्यय:॥ ४०॥ नीलायमपदं तां च स मुख्यमधुराक्षतिम्। इरिक्शीमव लोलाची प्रेम्का मुनिरवर्षयत्॥ ४१॥

पङ्गलीभिर्गणयती दिनाम्बस्य तपस्तिनः। यीवनं चारुकन्दर्भनीनावनमवाप सा ॥ ४२ ॥ साचीक्षतञ्चलटम्बिमटम्बिम्सितः। यथावद्पर्येमे तां भूतिय इव पार्वतीम् ॥ ४३॥ ऋतुकाले स जरे तां चहं ते साध्याम्यहम्। यया ब्राह्मणसूर्वन्यो धन्य उत्पद्यते सुतः ॥ ४४ ॥ सोवाच इस्तिनपुरेशननावीयस्य भूपते:। प्रवास्ति मत्स्वसा तस्यै चरः चात्रोऽपि साध्यताम् ॥ ४५ ॥ ब्राह्मं सप्तमेचारिखे चात्रं तज्जामयेऽपरम्। ं स चर्र साधवामास पुत्रीवसुपजीवितुम् ॥ ४६ ॥ साचिन्तयद्दं तावदभूवमटवीसगी। माभूबाहक सुतोऽपीति चात्रं चरुमभच्चयत् ॥ ४७ ॥ सादाहाद्यं चर्च खस्त्रे जाती च तनयी तयोः। तव रामी रेखकायाः क्रतवीर्यय तत्स्वसः॥ ४८॥ क्रमेण वड्डे राम ऋषित्वे पैत्रकेऽपि मः। चात्रं प्रदर्भयंस्तेजो इताशनमिवाश्वसि ॥ ४८ ॥ विद्याधरीऽन्यटा तत कोऽप्यागाटतिसारकी। विद्या तस्यातिसारार्च्या विस्तृताकाशगामिनी ॥ ५० ॥ रामेण प्रतिचरितो भेषजाद्यैः स बस्ववत् । रामाय सेवमानाय विद्यां पारमवीं ददी ॥ ५१ ॥ मध्येगरवणं गला तां च विद्याससाधयत्। रामः परश्ररामोऽभूत्ततः प्रश्नृति विश्वतः ॥ ५२ ॥

पन्धेयः पतिमारच्या रेखनोलच्छिता सन्:। जगाम इस्तिनपुर प्रेम्सो दूरे न किञ्चन ॥ ५३ ॥ ग्यासीति सासयन् सोससीचनां तत्र रेखनाम्। चनन्तवीर्योऽरमयत्वामः कामं निरङ्गः ॥ ५४ ॥ ऋषिपद्धाः तथा राजाइखयेव पुरन्दरः। चन्त्रभ्य यथाकामं सक्षीगसुखसम्पदम् ॥ ५५ ॥ प्रनम्तवीर्यात्तनयो रेखकायामजायत। ममतायामिकोतयः संधर्मिखां ब्रह्मतः ॥ ५६॥ तेनापि सइ पुत्रेच रेखुकामानयस्ति:। स्तीषां लुब्धो जनः प्रायो दोषं न खलु वीचते ॥ ५०॥ तां पुत्रसहितां वज्ञीमका सफलितासिव। सञ्जातकोषः परश्ररामः परश्रनाऽच्छिनत् ॥ ५८ ॥ तद्गगिन्या स हत्तान्तीऽनन्तवीर्यस्य शंसितः। कोपसुद्दीपयामास क्रशानुमिव मादत: ॥ ५८ ॥ ततसावार्यदीवीयीऽनन्तवीयी महीपति:। जमदम्यात्रमं गलाभाङ्गीयात्त इव दिय: ॥ ६० ॥ तापसानां कतवासः समादाय गवादि सः। सन्दं मन्दं परिकामन् वेसरीव न्यवर्त्तत ॥ ६१ ॥ वस्यसपस्तितुमुसं युला जाला च तां कथाम्। क्र्यः परग्ररामीऽयाधावलाचादिवान्तवः॥ ६२ ॥ सुभटग्रामसंग्रामकौतुकी जमद्ग्निजः। पर्भना खण्डगयके दावयहाक्षेत्र तम्॥ ६३ ॥

राज्ये निवेशयाञ्चले तस्य प्रकृतिपूर्वः। क्रतवीर्यो सङ्घिर्यः स एव त वयोलघः ॥ ६४ ॥ स तु मात्रमुखाच्छुत्वा मृत्युव्यतिकरं पितुः। भादिष्टाहिरिवागत्व जमदिम्ममारयत् ॥ ६५॥ रामः पित्रवधक्रदो द्रागत्वा इस्तिनापुरे। षमारयत्क्रतवीर्यं किं यमस्य दवीयसि ॥ ६६ ॥ जामदम्बस्ततसस्य राज्ये चिविगत स्वयम्। राज्यं हि विक्रसाधीनं न प्रमाखं क्रमाक्रमी ॥ ६७ ॥ रामाकान्तपुराद्राजी जतवीर्यस्थार्विणी। व्याचाचातवनादेषीवागमत्तापसायमम् ॥ ६८ ॥ क्षपाधनैर्भृग्रहान्तः सा निधाय निधानवत् । तपिखिभिगींप्यते स्म क्रूरात्परश्ररामतः ॥ ६८॥ चतुर्दशमहास्त्रप्रचितोऽस्याः सुतोऽजनि । यज्ञन् भूमिं सखेनाभूखुभूमो नामतस्ततः॥ ७०॥ चित्रयो यत्र यत्नासीत्तत्र तत्राप्यदीप्यत । पर्शः परश्ररामस्य कोपाम्निरिव सूर्त्तिमान् ॥ ७१ ॥ रामोऽगादन्यदा तत्रायमे पर्शुंच मोऽज्वलत् । चतं चास्त्वयसूम इव धूमध्वजं तदा ॥ ७२ ॥ किमत चित्रवोऽस्तीति प्रष्टास्तेन तपस्तिनः। इत्युषुस्तापसीभूताः चित्रया वयसासाहे ॥ ७३ ॥ रामोऽप्यमणीविः चर्चा सप्तकत्वी वसुन्धराम्। निर्ममे निस्तुणां शैलतटीमिव दवानलः ॥ ७४ ॥

न्तसन्तियदंष्ट्राभी रामः स्थालमपूरयत्। यमस्य पूर्णकामस्य पूर्णपात्रश्चियं दघत् ॥ ७५ ॥ रामः पप्रच्छ 'नैमित्तानन्धेयुमें कुतो वधः । भिदा वैरायमाणा हि शङ्घन्ते परतो सृतिम् ॥ ७६ ॥ यो दंषाः पायसीभूताः सिंहासन इह स्थितः। भीच्यतेऽमूस्ततस्यस्ते वधी भावीति तेऽब्रवन् ॥ ७० ॥ रामोऽय कार्यामास सत्नागारमवारितम । धरि सिंहासनं तचास्यापयतस्यालमयतः॥ ७८॥ श्रयायमे प्रतिदिनं लालयद्भिस्तपस्तिभः। निन्धेऽक्रणद्रम इव सुभूमो वृद्धिमङ्गताम्॥ ७८ ॥ विद्याधरो मेघनादोऽन्येद्यनिमित्तिकानिति। परिषप्रच्छ पद्मश्रीः कन्या मे कस्य दीयताम् ॥ ८०॥ तस्या वरं वरीयांसं सुभूमं तेऽप्युपादिशन्। दत्त्वा जन्यां ततस्तस्मै तस्यैवाभूत्रस सेवक: ॥ ८१ ॥ कूपमेक दवानन्यगोऽय पप्रच्छ मातरम । सुभूमः विभियानेव सीकोऽयमधिकोऽपि किम्॥ ८२ ॥ माताप्यचीकयटयो लोकोऽनम्तो हि वसक। मिचकापदमात्रं हि लोकमध्येऽयमायमः ॥ ८३॥ श्रस्मिन् लोनेऽस्ति विख्यातं नगरं इस्तिनापुरम्। पिता ते कतवीयींऽभूत्तत्र राजा महाभुजः ॥ ८४॥

<sup>(</sup>१) च ड नैमित्तानदान्धेद्यः कृती मग ।

<sup>(</sup>१) च क वधी।

ष्टचा ते पितरं रामी राज्यं खयमणित्रियत्। चितिं नि:चित्रयां चन्ने तिष्ठामस्तद्भयादिष्ठ ॥ ८५ ॥ तलानं हास्तिनपुरे सुभूमो भीमवज्ज्वलन्। जगाम वैरिणे ऋषः चात्रं तेजो हि दुर्धरम्॥ ८६॥ तत सते ययी सिंह इव सिंहासनेऽविभत्। दंष्ट्रास्ताः पायसीभूताः सुभुजी बुभुजे च सः ॥ ८० ॥ उत्तिष्ठमाना युदाय ब्राह्मणास्त्र रचकाः। जिप्तिरे मैघनाटेन ब्याघ्रेण हरिणा इव ॥ ८८ ॥ प्रस्पुरहं ड्रिकाकेशी दशनैरधरं दशन्। तती रामः क्षा कालपाशाकष्ट द्वाययी ॥ ८८ ॥ रामेण सुसुचे रोषात्मभूमाय परम्बधः। विध्यातस्तत्वणं तिसान् स्फ्लिङ इव वारिणि॥ ८०॥ श्रवाभावास्मुमोऽपि दंष्टास्थानमुदत्तिपत्। चक्रीबभूव तत्सद्यः किं न स्वात्युख्यसम्पदा ॥ ८१ ॥ चक्रवर्च्यष्टमः सोऽय तेन चक्रेण भास्तता। शिर: परश्ररामस्य पङ्कजक्केदमक्किदत्॥ ८२॥ चमां निःच्वियां रामः सप्तक्तलो यया व्यथात । एकविंग्रतिकलस्तां तथा निर्वाद्वाणामसी ॥ ८३॥ चुषचितिपद्दस्यखपदातिव्यृह्हनोहितै:। वाह्यन् वाहिनीर्नञ्याः स प्राक् प्राचीमसाध्यत् ॥ ८४ ॥ स च्छित्रानेकसुभटमुण्डमण्डितभूतल:। दिशाशां दिश्वणाशापितरन्य द्वाजयत् ॥ ८५ ॥

भटास्थिभिर्दन्त्रयम् श्वित्ताशृङ्गिरिवाभितः ।

रोधो नीरिनिधः सोऽथ प्रतीचीमजयिष्यम् ॥ ८६ ॥

हेलोद्घाटितवैताकाकन्दरः स्थाममन्दरः ।

स्त्रेच्छान्विजेतुं भरतोत्तरखण्डं विविध सः ॥ ८७ ॥

एच्छलच्छोणितरसच्छटाच्छ्रितभूतलः ।

स्त्रेच्छांस्त्रत्राथ सोऽभाङ्गीदिच्चृनिव महाकरी ॥ ८८ ॥

एवं चतुद्धिं भाम्यन् घरदृष्ठणकानिव ।

दलयन् सुभटानुवीं स षट्खण्डामसाधयत् ॥ ८८ ॥

उज्जासयन्त्रसमतामिति नित्यरीद्र
ध्यानानलेन सततं ज्वलदन्तराका ।

श्रासाद्य कालपरिणामवशेन सत्युं

तां सप्तमौं नरकभूमिमगास्तुभूमः ॥ १०० ॥

इति सुभूमश्रकवर्त्तीकयानकम् ॥

#### त्रय ब्रह्मदत्तकया--

साकेतनगरे चन्द्रावतंसस्य सुतः पुरा ।
नामतो सुनिचन्द्रोऽभूचन्द्रवसाधराक्ततिः ॥१॥
निर्विसः कामभोगिभ्यो भारेभ्य इव भारिकः ।
सुनैः सागरचन्द्रस्य पार्खे जयाह स व्रतम् ॥२॥
प्रव्रच्यां जगतः पूच्यां पालयस्यमन्यदा ।
देशान्तरे विहाराय चचाल गुरुणां,सह ॥३॥
स तु भिक्यानिमित्तेन पिष्य यामं प्रविष्टवान् ।
सार्थाद्वष्टोऽटवीमाट यथक्त इवैणकः ॥ ४॥

स तत श्रुत्यिपासाभ्यामाकान्तो न्वानिमागत:। चतुर्भिः प्रतिचरितो वज्जवैर्वास्ववैरिव ॥ ५ ॥ स तेवासूपकाराय निर्ममे धर्मदेशनाम । षपकारिव्यपि क्या सतां विं नोपकारिषु ॥ ६॥ प्रववज्ञस्ते तत्पार्खे चलारः ग्रमशालिनः। चतुर्विधस्य धर्मस्य चतस्त इव मूर्त्तयः ॥ ७ ॥ व्रतं तेऽपालयन् सम्यक किन्तु ही तव चक्रतु:। धर्मे जुगुपां चित्रा हि चित्तहत्तिः श्रीरिणाम् ॥ ८॥ जग्मतुस्तपमा ती द्यां जुगुपाकारिणाविष । स्वर्गीय जायतेऽवश्यमध्येकारः क्षतं तपः ॥ ८ ॥ च्वा ततो दशपुर शाण्डिखबाद्मणावुभी। युग्मरूपी सुती दाखां जयवत्यां बभ्रवतुः॥ १०॥ ती क्रमाद्यीवनं प्राप्ती पित्रादिष्टी च जरमतः। रचितं चेत्रमीद्दग् हि दासेराणां नियोजनम् ॥ ११ ॥ तयो: ग्रयितयोनेतं निःस्त्य वटकोटरात । एक: क्रणाहिना दष्ट: क्रताम्तस्येव बन्धुना॥ १२॥ ततः सर्पीपलकाय दितीयोऽपि परिश्वमन्। वैरादिवाश तेनैव दष्टो दुष्टेन भोगिना॥ १३॥ तावनाप्तप्रतीकारी वराकी सत्युमापतुः। यद्याऽयाती तथा याती निष्फलं जना धिक्तयी: ॥ १४ ॥ कालिकारगिरिपस्थे स्था यसल्कपियी। म्गावजनिषातां ती वब्रधाते सहैव च ॥ १५ ॥

प्रीत्या सह चरन्ती ती सगी सगयणा इती। वासिनैकेनैककासं कालधममुपेयतः ॥ १६ ॥ ततोऽपि सतग्रायां राजहंस्या उभावपि। प्रजायेतां सुती युग्मरूपिणी पूर्वजवावत् ॥ १७॥ क्रीडन्तावेक्टेग्रस्थी धूला जालेन जालिकः। ग्रीवां भंका विधीतमात्रीनानां कीहणी गति: ॥ १८॥ वाराण्यां ततोऽभूतां भूतदत्ताभिषय ती। महाधनसम्बस्य मातकाधिपतेः सुती ॥ १८ ॥ चित्रसभूतनामानी ती मिषः स्रेड्गालिनी। न कदापि व्ययुज्येतां सम्बद्धी नखमांसवत्॥२०॥ वाराणस्यां तदा चाभूच्छक्क दत्यवनोपति:। भासीच सचिवस्तस्य नमुचिर्नाम विश्वतः ॥ २१ ॥ षपरेष्: सोऽपराधे महीयसि महीभुजा । मर्पितो भूतदत्तस्य प्रच्छववधहेतवे ॥ २२ ॥ तेनीचे नमुचिन्छत्रं लां रचामि निजासवत्। पाठयस्थामजी में लं यदि भूमिग्टहस्थित: ॥ २३ ॥ प्रतिपत्रं नमुचिना तसातङ्गपतेवचः। जनी हि जीवितव्यार्थी तकास्ति न करोति यत्॥ २४॥ विचित्रासिवसभाती स तथाऽध्यापयत् कलाः। रेमेऽनुरत्तया सार्वे मातक्वपतिमार्यया ॥ २५॥ जाला तक्रुतदत्तेनारी मारियतं स तु। सहते कः खदारेषु पारदारिकविष्वम् ॥ २६ ॥

चाला मातक्रपुत्राभ्यां स दूरेचापसारितः। सैवाकी दिचला दत्ता प्राणरचल्लचला॥ २०॥ ततो नि:सत्य नमुचिगतवान इस्तिनापुरे। चक्रे सनक्तारेण सचिवद्यक्रिणा निज: ॥ २८॥ इतय चित्रसभूती बभतुनेवयीवनी। क्रतोऽपि हेतीरायाती पृथित्यामाखिनाविव ॥ २८ ॥ ती खादु जगतुर्गीतं हाहाइइएहासिनी। वादयामासतुर्वीणामतितुम्बुरुनारदी ॥ ३० ॥ गीतप्रवत्थानगतैः सम्बन्धः सप्तभिः स्वरैः। तयोवीदयतोवेंगुं किं करन्ति सा किवरा:॥ ३१॥ मुरजं धीरघोषं ती वादयन्ती च चक्रतः। ग्रहीतमुरकं कालातोद्यक्षण्विडम्बनाम् ॥ ३२ ॥ शिवः शिवीर्वशीरभामुख्यकेशीतिलीत्तमाः। यकावां न विदासक्तुस्ती तदप्यभिनिन्यतुः ॥ ३३॥ सर्वगात्मवं सर्वस्वमपूर्वं विम्तका संग्रम्। प्रकाशयद्वरामिताभ्यां न जक्के कस्य मानसम्॥ ३४॥ तस्यां पुरि प्रवहसे कदासिम्बदनीवादः। निरीयुः पौरचर्चर्यस्तत्र संगीतपेशलाः॥ १५॥ चर्चरी निर्ययी तत चित्रसम्भूतयीरिय। जग्मुम्तचैव तहीताकष्टाः पौरा स्था इव ॥ ३६॥ राज्ञी व्यज्ञपि केनापि मातकाभ्यां पुरीजन:। गीतेनाकच सर्वीऽयमाकवकालिन: क्रत:॥ ३०॥

द्यापेनापि पुराध्यद्यः साचेपमिदमात्रपि । न प्रवेश: प्रदातव्यो नगर्यामनयो: क्रचित् ॥ ३८ ॥ तत:प्रश्ति तौ वाराणस्या दूरेण तस्यतु:। प्रवृत्तर्येकदा तत्र की मुदीपरमो स्रवः ॥ ३८ ॥ राजधासनमुक्का लोलेन्द्रियतया च ती। प्रविष्टी नगरीं भक्षी गजगण्डतटीमिव ॥ ४० ॥ उत्सवं प्रेचमाणी ती सर्वाङ्गीणावगुण्डनी। दस्यववगरीमध्ये इत्रं इत्रं विचेरतु:॥ ४१॥ कोष्ट्वत्कोष्ट्रशब्देन पीरगीतेन ती ततः। श्रगायतां तारतारमलक्या भवितव्यता ॥ ४२ ॥ भाकार्ण कर्णमधुरं तहीतं युवनागरैः। सध्वकाकिकाभिस्ती मातकी परिवारिती ॥ ४३॥ कावेताविति विज्ञातुं सोकैः जष्टावगुग्छनी। घरे तावेव मातकावित्याचेपेण भाषितौ ॥ ४४ ॥ नागरै: कुळामानी ती यष्टिभिलीष्ट्रभिस्ततः। म्बानाविव ग्टहात्पुर्यां नतगीवी निरीयतुः॥ ४५॥ ती सैन्यभगवक्रोके ईन्यमानी परे परे। स्वलत्पादी कथमपि मधीरोद्यानमीयतुः॥ ४६॥ तावचिन्तयतामेवं थिग् नौ 'दुर्जातिदृषितम्। क्लाकोशलरूपादि पर्योघातस्वाहिना॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) समय छ दर्जात-।

उपकारी गुर्वरास्तामपकारीऽयमावयी: । तदिदं क्रियमाणायाः यान्तेवेतास उद्यितः ॥ ४८ ॥ कलालावस्यक्याणि स्वृतानि वपुषा सह। तदेवानधंसदनं त्रज्वस्थज्यतां चजात् ॥ ४८ ॥ पति निश्चित्व तो प्रायपरिकारपरायणी। सत्यं साचादिव द्रष्टं चेलतुर्दे चिणामिम ॥ ५०॥ ततो दूरं प्रयाती ती गिरिमेकमपश्यताम्। यवाक् है भूजी स्वन्ते करिणः किरिपोतवत् ॥ ५१ ॥ श्रुपातेच्छ्या ताभ्यामारोइद्वरां महासुनिः। दृह्यी पर्वते तिसान् जङ्गमो गुचपर्वतः॥ ५२॥ प्रावृषेखामिवाभोदं सुनिं गिरिशिर:स्थितम्। . हष्ट्रा प्रनष्टसन्तापप्रवरी ती बभूवतु: ॥ ५३ ॥ ती प्राग्दु:खमिवोञ्भन्तावानन्दाश्वजनक्कलात्। तत्पादपद्मयोर्भृङ्गाविव सद्यो निपेततुः ॥ ५८ ॥ समाप्य सुनिना ध्यानं की युवां किसिहागती। इति पृष्टी खब्कान्तं तावशेषसगंसताम ॥ ५५॥ स अबे सगुपातेन वपुरेव हि शीर्यते । शीर्यते नाश्मं कमे जनान्तरशतार्जितम् ॥ ५६ ॥ त्याज्यं वपुरिदं वाचेद् स्ट्राते वपुषः फलम्। तचापवर्गसार्गिदिकार्गं परमं तपः ॥ ५०॥ प्रतादि देशनावाकासुधानिधीतमानसी। तस्य पार्षे जग्दश्तुर्यतिभ्रमेमुभाविष ॥ ५८॥

चथीयानी क्रमेणाय ती गीतार्थी बभवतः। घादरेण राष्ट्रीतं हि किंवा न खात्रानिखनाम् ॥ ५८ ॥ यष्टाष्ट्रमप्रस्तिभिन्ती तपोभिः सुदुन्तपैः । क्रययामासत्दें हं प्राक्तनै: कमीभ: सह ॥ ६० ॥ तती विश्वरमाणी ती बामाद्वामं पुराख्रम्। कदाचित्रतिपेदाते नगरं इस्तिनापुरम् ॥ ६१ ॥ ती तत्र रुचिरोद्याने चेरतुर्दश्वरं तपः। सभीगभूमयोऽपि ख्स्तपमे यानाचेतसाम् ॥ ६२ ॥ सभ्तमुनिरचीय्मीमचपचपारवे। पुरे प्रविष्टो भिचार्थं यतिधर्मीऽङ्गवानिव ॥ ६३ ॥ गेहारेहं परिश्वाम्यजीयीसमितिपूर्वजम् । स राजमार्गापतितो दृष्टी नमुचिमन्त्रिणा ॥ ६४ ॥ मातक्रदारकः सीऽयं मद्दतं स्थापयिचति। मन्त्रीति चिन्तयामास पापाः सर्वत्र सङ्किताः ॥ ६५ ॥ यावनानामं कस्यापि प्रकाशयति न चासी। तावित्रवीसयाग्येनमिति पत्तीत्रायुङ्क्त सः॥ ६६॥ स ताडियतुमारेभे तेन पूर्वीपकार्थिप । चीरपाचिमवाष्टीनामुपकारोऽसतां यतः॥ ६०॥ सकुटै: कुव्यमानीऽसी सस्यवीजमिवीलाटै:। स्थानात्ततोऽपचकाम लरितं लरितं सुनि: ॥ ६८ ॥ भमुखमानः कुटाकैर्विर्यविष मुनिस्तदा। शास्त्रीऽप्यक्रप्यदापोऽपि तप्यसे वक्कितापतः ॥ ६८ ॥

निर्जनाम सुखात्तस्य बाबी नीतः समन्ततः। पवालोपस्थिताभोदविश्वमं विश्वदम्बरे ॥ ७० ॥ तेजीलेखोज्ञलासाय व्यालापटलमालिनी। तिज्याच्डलसङ्घोर्णामिव खामभितन्वती ॥ ७१ ॥ पतिविचाकुमारं तं तेजोहीस्याधरं ततः । प्रसादयितुमाजम्मः पौराः सभयकौतुकाः ॥ ७२ ॥ राजा सनत्क्रमारोऽपि चाला तत्र समाययौ। उत्तिष्ठति यतो बक्रिस्तदि विध्यापयेसुधी: ॥ ७३ ॥ नलोचे तं तृपः किं वो युज्यते भगविष्यदम् । चन्द्रास्माक्षींश्रतप्तोऽपि नार्चिर्मुचित जातुचित्॥ ७४॥ एभिरत्यपराइं यत्नोपोध्यं भवतामतः। चौराश्चेर्मध्यमानस्य कालक्रुटमभूव किम्॥ ७५॥ न स्थात्याञ्चीचरं न स्थाचिरं चेसरफलेऽकाया । खनकोड रव कोध: सनां तह्महेऽत्र किम्॥ ७६॥ तथापि नाथ नाथामि कोपं मुखेतरोचितम । भवाह्याः समहयो श्वपकार्य्यपकारिषु ॥ ७७ ॥ चित्रोऽव्यतान्तरे चाला सभातसुनिमभ्यगात्। साम्बयितं भद्रमिव दिपं मधुरभाषितै: ॥ ७८ ॥ तस्य कोप उपाणाग्यश्चित्रवास्त्रैः श्वतानुगैः। पयोवास्पय:पूरेगिरेरिव द्वानल: ॥ ७८ ॥ 'महाकोपतमोसुक्तः ययाङ्क दव पार्वणः।

<sup>(</sup>१) न च च तीजकोप-।

चणादासादयामास प्रसादं स महासुनि: ॥ ८० ॥ वन्दिला चमयिला च लोकस्त्रसात्रावर्शत। सभूतिस्त्रसुनिना तदुखानमनीयत ॥ ८१ ॥ पश्चात्तापं चक्रतुस्ती पर्यटिहर्गृहे रहे। पाहारमात्रकति प्राप्यते व्यसनं सहत्॥ ८२ ॥ ग्रीरं गलरमिदं शाहारेणापि पोषितम्। किमनेन ग्ररीरेण किंवाहारेण योगिनाम् ॥ ८३ ॥ चेतसीति विनिश्चित्व क्रतसंतेखनी पुरा। उभी चतुर्विधाहारप्रलास्थानं प्रचन्नतुः ॥ ८४ ॥ कः पराभूतवानार्धं वसुधान्पाति सव्यपि। इति जिज्ञासती राज्ञी सन्त्री व्यज्ञपि केनचित् ॥ ८५ ॥ भर्चाबार्चति यः सोऽपि पापः किसुत इन्ति यः। इत्यानाययदुर्वीयो दस्यवसंयमस्य तम् ॥ ८६ ॥ श्रन्धोऽपि साधुविध्वंसं माविधादिति श्रुवधी:। तं वहं प्रमध्येन सोऽनैषीसाधुसविधी ॥ ८०॥ नमनुपशिरोरत्नभाभिरभोमयीमिव। कुर्ववृत्तीं स उर्वोगपुद्भवस्ताववन्दत ॥ ८८ ॥ सव्यवाणिग्रहीतास्ववित्रताविहताननी । उइचिणकरी ती तमाग्रयंसतुराग्रिवा॥ ८८॥ यो वीपराधवान् सीऽलु 'खकर्मफलभाजनम्। राज्ञा मनल्मारेषेत्यदर्धि नमुचिस्तयी: ॥ ८०॥

<sup>(</sup>१) क क सक्किमकमागंती।

भमोचि नमुचिः प्राप्तः पञ्चलोचितभूमिकाम्। सनक्मारतस्ताभ्यासुरगी गर्डादिव ॥ ८१ ॥ निर्वास्य कर्मचण्डानवण्डान दव पत्तनात्। वध्योऽप्यमोच्यसी राजा मान्यं हि गुढ्यासनम् ॥ ८२ ॥ सपत्नीभिवतःषष्टिसङ्गः परिवारिता। वन्दितुं ती सुनन्दागात् सीरद्वमय चिक्रकः॥ ८३॥ सा सभूतसुनै: पादपश्चवीर्कुलितालका । पपातास्त्रेन कुर्वाणा भुवसिन्द्रसतीसिव ॥ ८४ ॥ तस्यावासकासंस्यग्रं सभूतम्तिरन्वभृत्। रोमाचित्रय सबीऽभूऋकान्वेषी हि मनाव: ॥ ८५ ॥ भय सान्तः पुरे राज्ञि तावनुष्ताच्य जन्म् वि । रागाभिभूत: सभूती निदानमिति निर्ममे ॥ ८६ ॥ दुष्तरस्य मदीयस्य यवस्ति तपसःफलम्। तत्स्वीरव्रपतिरहं भूवाम् भाविजन्मनि ॥ ८० ॥ वित्रोऽप्यू वे काइसी इं मीचदात्तपसः फलम्। मी सियोग्येन रक्षेन पादपीठं करो प्रि किम् ॥ ८८ ॥ मोशाल्तं तिषदानिमदानीमपि मुखताम्। मिष्यादुष्क्रतसस्यासु मुद्धान्ति न भवाह्या: ॥ ८८ ॥ एवं निवार्यमाचोऽपि सभातस्वितसःधना । निदानं नामुचदको विषयेचका बलीयसी ॥ १००॥ निर्व्यूटानयनी ती.तु प्राप्तायु:कर्मसंचयी। सीधर्मे समजावेतां विमाने सुन्दरे सरी ॥ १ ॥

खुला जीवीश्य चित्रस्य प्रथमस्वर्गसीकतः। पुरे पुरिस्तानास्थे सङ्घ्यतनयोऽभवत् ॥ २ ॥ च्यता सभूतजीवोऽपि काम्पिसे ब्रश्नाभूपते:। भार्यायायुवनीदेवाः कुची समवतीर्चवान् ॥ ३ ॥ चतुर्देगमहाखप्रसूचितागामिवैभवः। घय जन्ने सुतस्तस्याः प्राच्या इव दिवाकरः ॥ ४ ॥ ब्रह्ममम्ब दवानन्दाद् ब्रह्मभूपतिरस्य च। ब्रह्माण्डविश्वतां ब्रह्मदत्त रत्यभिषां व्यधात् ॥ ५ ॥ वर्ष्धे स जगबेनजुसुदानां सुदं दिशन्। पुष्यम् जलाजनापेन जलानिधिरिवामनः ॥ ६॥ वक्रांकि ब्रह्मक इव चलारि ब्रह्मकीऽभवन्। प्रियमित्राचि तचैकः कटकः काश्रिभूपतिः ॥ ७ ॥ कषेरदत्तसंज्ञीऽन्यो इस्तिनापुरनायकः। दोर्घय कोशलाधीशयम्पेशः युष्पचूलकः॥ ८ ॥ ते संहादर्धमैकैकमैकैकस्य पुरं युताः। पश्चाप्यधिवसन्ति सा सार्द्रमा इव नन्दनम् ॥ ८ ॥ ब्रह्मको नगरेऽन्येचुस्ते यथायोगमाययुः। तत च कीडतां तेषां ययौ काल: कियानिय ॥ १०॥ ब्रह्मदत्तस्य पूर्णेषु वर्षेषु दादग्रेष्वय । परलोकगितं भेजे ब्रह्मराजः शिरोक्जा॥ ११॥ क्रतीर्द्वेहिकं ब्रह्मभूपतेः कटकादयः। उपाया इव मूर्तास्ते चलारीऽमन्त्रयविति ॥ १२ ॥

ब्रह्मदत्तः थिश्वर्यावदेकीकस्तावदय नः । तस्य प्राइरिका इव वर्षे वर्षेऽस्त रचकः ॥ १३ ॥ दीर्घसातं सम्रद्राज्यं तैः संयुज्य न्ययुज्यत । ततः स्थानादाधास्थानमध जम्मस्ययोऽपि ते॥ १४॥ पदीर्घबृद्धिदीर्घीऽपि ब्रह्माची राज्यसम्पदम्। उचेवारचकं चेत्रं खच्छन्दं बुभुजे ततः ॥ १५ ॥ निरक्षतया कोगं चिरगृटं स मृदधीः। सर्वमन्वेषयामास परमर्मेव दुर्जनः ॥ १६ ॥ स प्राक्त परिचयादन्तरन्तःपुरमनर्गकः। सञ्चाराधिपत्वं हि प्रायोज्यं करणं दृणाम् ॥ १० ॥ एकान्ते चुलनीदेव्या सोऽतिमावसमन्वयत्। वचोभिर्नर्यनिपुचैर्नुदन् सारगरैरिव ॥ १८ ॥ चाचारं ब्रह्मसक्ततं लोकं चावगणय सः। संप्रसम्बन्धाभृद्वीराचीन्द्रियाचि हि ॥ १८ ॥ बद्धराजे पतिप्रेमिमवक्षेष्ठं च नावुभी। जहतुब्लनीदीर्घावही सर्वद्भवः सारः ॥ २०॥ सुखं विससतीरेवं यथाकामीनयोस्तयोः। बह्वी व्यतियान्ति सा मुहर्समिव वासराः ॥ २१ ॥ ब्रह्मराजस्य हृदयं देतीयकमिव स्थितम्। मन्त्राचासीचनुरिदं सप्टं दुवेष्टितं तयो: ॥ २२ ॥ सचिवोऽचिनायबेदं चुलनी स्त्रीखभावतः। भकार्यमाचरलेवा सत्वो कि विरसा: स्त्रिय: ॥ २३ ॥

सकीशाना:पुरं राज्यं न्याचे विकासतोऽर्धितन्। यिद्यति दीर्घसाटकार्यं नास्य किञ्चन ॥ २४ ॥ तदसावाचरिकिश्विकामारस्यापि विप्रियम । पोषकस्थापि नासीयो मार्जार इव दर्जनः ॥ २५॥ विस्थिति वरधनुसंत्रं सस्तमादियत्। तत्तत् जापयितं नित्यं ब्रह्मदत्तं च सेवितुम् ॥ २६ ॥ विज्ञप्ते मस्त्रिपुत्रेष हत्तान्ते ब्रह्मनन्दनः । यनैः प्राकाश्यकोयं नवोडिन इव डिपः ॥ २०॥ बद्धदत्तोऽसहिश्युस्तकाळदुवरितं तत:। सध्ये ग्रहान्तमंगसदृष्टीत्वा काककोकिले॥ २८॥ वर्णसङ्ग्रतो वध्यावेतावत्यसपीद्यम । नियतं नियहीकामि तत्रेत्यक्षेत्रवाच सः॥ २८॥ काकोऽष्टं तं पिकीत्वावां निजिष्टचत्वसाविति। दीर्चेषोत्तेऽयदद्देवी माभैषीर्वालभाषितात्॥ ३०॥ एकदा भद्रवयया सह नीत्वा सगहिएम। साचेपं तद्देवीचे कुमारी मारसूचकम्॥ ३१॥ द्रति खुलाऽबदहोर्घः साकृतं बालभाषितम् । ततयुजन्युवाचेति यदाक्येवं ततोऽपि किम्॥ ३२॥ इंस्थाऽन्येयुर्वकं बहुाभ्यधत्त बह्मस्रिति। चनया रमते श्लोष सहै कस्वापि नेदृशम्॥ ३१॥ दीर्घीऽवादीदिदं देवी स्तपुत्रस्य ग्रिगो; मृगु । भन्तरिवरीयाम्बिधूमोद्रारीपमा गिरः॥ ३४ ॥

वर्षमानः कुमारोऽयं तदवश्यं भविश्वति । भावयोरतिविद्याय करेग्बोरिव केसरी॥ ३५॥ न यावलववहरः कुमारो हन्त जायते। तावदिषद्म इव बालोऽप्युम्बलाममी ॥ ३६ ॥ चुलन्ध्रचे कयं राज्यधरः पुत्रो विह्नस्वर्त। तिरखरोऽिव हि रह्मान्त पुत्रान् प्राणानिवासनः ॥ ३७ ॥ दीघीं (ब्रवीत्प्त्रमूर्त्या तव काली (यमागत: । मासुहस्वं मयि सति सुनास्तव न दुर्बभाः ॥ ३८ ॥ विमुचापत्यवासत्यं गाकिनीव चुलन्यय। रतस्रेइपरवंशा प्रतिश्रयाव तत्त्रया॥ ३८॥ सामन्त्रयहिनाभ्योऽयं रच्या च वचनीयता । यददास्त्रवणं सेक्षं कार्यं च पित्रतर्पणम् ॥ ४० ॥ क उपायोऽयवास्त्रेष विवाह्यो ब्रह्मसूरसी। वासागारसिषात्तस्य कार्यं जतुग्टहं ततः ॥ ४१ ॥ गृढप्रवेशितःसारे तत्रोदाहादनन्तरम्। सुषुप्ते सस्वेऽप्यस्मिन् ज्वास्यो निशि हुताशन: ॥ ४२ ॥ उभाभ्यां मन्द्रयित्वैवं पुष्पचूनस्य कन्धका। हता वैवाहिकी सर्वसामग्री चोपचक्रमे ॥ ४३ ॥ तयोस क्रूरमाक्तं विज्ञाय सचिवो धनुः। इति विज्ञपयामास दीघेराजं क्षताञ्चलिः॥ ४४॥ कलाविकीतिकुश्वः सुनुवैरधनुर्भम। वहं लिह्युवैवास्तु त्वदाज्ञारयधृर्वेहः ॥ ४५ ॥

जरहव इवाइं तु यातायातेषु नि:मइ: । गला कचिदनुष्ठानं करोमि लदनुत्रया ॥ ४६ ॥ कमप्यनर्थं क्रवीत मायाव्येष गती (न्यत:। पाशक्रतेति तं टीघी धीमडा: को न शक्रते॥ ४०॥ मायाक्ततावश्वियोऽय दीर्घः सचिवम्चिवान् । राज्येन लां विना नः किं यामिन्येव विना विधुम् ॥४८ ॥ धर्म सत्रादिनाऽचैव कुरू मागास्वमन्वतः। राज्यं भवाद्योभीति सद्चीरिव काननम् ॥ ४८ ॥ ततो भागीरयोतीर सङ्गार्डावेदधे धनुः। धर्मस्येव सङ्घाच्छत्रं पवित्रं सत्रमग्डपम् ॥ ५०॥ सबं च पात्रसार्थानामचपानादिना ततः। प्रवाष्ट्रमिव गाङ्गं सी उनवच्छित्रमवाष्ट्रयत्॥ ५१॥ दानमानीपकारात्तेः स प्रत्ययितपूर्वेः । चक्रो सुरङ्गां डिक्रीयां तती जतुग्टहावधि ॥ ५२॥ दतः प्रच्छत्रलेखेन सीहार्दद्रमवारिणा । <sup>र</sup>दमं व्यतिकरं युष्पच्लमन्नापयदनुः ॥ ५३ ॥ भाता तत्पृष्यचूलोऽपि सुधीः खदुन्तिः परे। प्रेषयामास दासेरीं इंसीस्थाने बकीमिव ॥ ५८ ॥ पित्तले च खर्णमिति पौष्यचृलीति सा जनै:। सचिता भूषणमणियोतिताशाविशत्प्रीम्॥ ५५॥

<sup>(</sup>३) च क इति।

मूर्च्छक्रीतिध्वनितूर्यपूर्यमाणे नभसाले। मुदा तां चुलनी ब्रह्मसूनना पर्यगाययत् ॥ ५६ ॥ चुलन्यव्यक्तिलं लोकं विक्रच्य रजमीस्के। कुमारं सम्बूषं प्रैषोज्जातुषे वासवेश्मनि ॥ ५० ॥ सवध्कः कुमारोऽपि विसृष्टान्यपरिच्छदः। तवागादरधनुना च्छाययेव स्वया सह ॥ ५८ ॥ वार्त्ताभिर्मन्तिपुत्रेण ब्रह्मदत्तस्य जायतः। निगाई व्यतिचक्राम कुतो निद्रा महाबनाम् ॥ ५८ ॥ चुनवादिष्टपुरुषैः फूलर्तुं निमताननैः। ज्वलेति प्रेरित इव वासग्रहेऽज्वलच्छिखी ॥ ६० ॥ धूमस्तोमस्ततो विष्वक् पूरयामास रोदसीम्। चुननीदीर्घदुष्कृत्यदुष्कोत्तिप्रसरोपमः॥ ६१ ॥ सप्तजिह्नोऽप्यभूकोटिजिह्नो ज्वानाकदम्बकैः। तत्सर्वं कवलीकर्तुं बुभुचित द्वानलः ॥ ६२ ॥ किमेतदिति संष्टो ब्रह्मदत्तेन मन्त्रिस्:। संविपादावचचे ऽदब्लनीदृष्टचेष्टितम् ॥ ६३ ॥ भाक्षष्टं लामितः स्थानादूपं करिकरादिव। श्रस्ति तातिन दत्तीह सुरङ्गा सवगामिनी ॥ ६४ ॥ म्रत्र पार्शिप्रहारेण प्रकाशीक्रस्य तत्स्रणात्। योगीव विवरदारं तद्वारं प्रविशाधना ॥ ६५ ॥ चातीद्यपुटवलोऽय पार्श्यिनाऽऽस्कोटा सूपुटम् भुरक्या समितीऽगाद्रक्षरन्त्रेण स्त्रवत् ॥ ६६ ॥

सरकान्ते धनुष्टती तरकावध्यरोहताम्। राजमन्त्रिक्सारी तो रेक्सश्चीविडम्बकी ॥ ६० ॥ पञ्चामद्योजनीं क्रोक्षमिव पञ्चमधारया। भाषी जग्मत्रक्छासी ततः पञ्चलमापतः ॥ ६८॥ ततस्तौ पादचारेण प्राण्वाणपरायणी। जग्मतुर्निकषा यामं कच्छाल्रीष्टकनामकम् ॥ ६८ ॥ प्रोवाच ब्रह्मदत्तोऽय सखे वरधनीऽधना। सर्वमाने दवान्योऽन्यं वाधिते जुत्तृषा च माम् ॥ ७० ॥ चणमत्र प्रतोचस्वेत्यक्तातं मन्दिनन्दनः। यामादाकारयामास नापितं वर्षनेच्छ्या ॥ ७१ ॥ मन्त्रिपुत्रस्य मन्त्रेण तत्रेव ब्रह्मनन्दनः। वपनं कारयामास चलामात्रमधारयत्॥ ७२॥ तथा कषायवस्ताणि पविद्याणि म धारयन्। सन्ध्यास्त्रच्छत्रवालांश्चमालिलोलासधारयत्॥ ७३ ॥ कर्णे वरधनुन्यस्तं ब्रह्मनूत्रमधत्त च। ब्रह्मपुर्वो ब्रह्मपुत्रमादृश्यमुद्वाह च॥ ७४॥ मन्त्रिस्द्रेद्वादत्तस्य वचः यीवसनान्धितम्। पहेन पिदधे पाइट् पयोदेनेव भास्तरम् ॥ ७५ ॥ एवं वेषपरावत्ते ब्रह्मस्: सुत्रधारवत्। पारिपार्ध्विकवन्मन्त्रिपुत्रोऽपि विद्धे तथा ॥ ७६ ॥ ततः प्रविष्टी यामे ती पार्वणाविन्द्भास्तरी। केनापि हिजवर्येण भोजनाय निमन्त्रिती॥ ७० ॥

सोऽय ती भोजयामास भक्त्या राजानुरूपया। प्रायस्तेजोऽनुसानेन जायन्ते प्रतिपत्तयः॥ ७८॥ कुमारस्याचताम्बर्डि चिपन्ती विप्रगेडिनी। खेतवस्तर्गं कचां चोपनिचेऽपार:समाम ॥ ७८ ॥ जरे तती वरधनुर्वटोरस्थाकनापटी:। कर्रे बन्नासि किसिसां सृढे ग्रग्डस्य गासिव ॥ ८०॥ ततो हिजवरेणोचे समयं गुणबन्धरा। कचा बस्यमती नास्या विनासमपरो वरः॥ ८१ ॥ षटखण्डपृथिवीपाता पतिरस्या भविष्यति । इत्याख्यायि निमित्तर्ज्ञैनियितं चायमेव सः ॥ ८२ ॥ तैरेवास्थायि मे पहक्कवशीवसलाञ्चनः। भोक्षते यस्तवगरहे तसी देया स्वनन्यका ॥ ८३ ॥ जन्ने च ब्रह्मदत्तस्थोहाहः सह तया तदा । भोगिनाम्पतिष्ठन्ते भोगाः काममचिन्तिताः ॥ ५४ ॥ ताम्बिला निगां बस्यमतीमाखास्य चान्यतः। ययी कुमार एक वावस्थानं सदिषां कृत: ॥ ८५ ॥ प्रातग्रीमं प्रापत्की तत्र चात्रश्तामिदम्। पत्यानोऽधिब्रह्मदत्तं सर्वे दीर्घेण रोधिताः ॥ ८६ ॥ प्रस्थितातुत्पथेनाथ पेततुस्ती महाटवीम् । निरुद्धां स्वापदेदीर्घपुरुषैरिव दारुषै: ॥ ८७ ॥ ततः क्रमारं खितं मुक्का वटतरोरधः। वारिणेऽगाइरधनुर्भनसृत्येन रहसा॥ ८८॥

ततो वरधनुः सोऽयसुपलका न्यक्त्र्यत । रुवितर्देधिपुरुषे: पोनिपोत इव खभि: ॥ ८८ ॥ ग्रह्मतां ग्रह्मतामेष वध्यतां वध्यतामिति । भीषणं भाषमागैस्तैर्जग्दन्ने ववधे च सः॥ ८०॥ संज्ञासधिबद्धादन्तं प्रलायखेति मोऽक्रत । पलायिष्ट क्रमारोऽपि समये खलु पौरुषम ॥ ८१ ॥ ततस्तस्या महाट्या महाट्यान्तरं जवात्। ब्रह्मसूरायमीवागादायमादायमान्तरम् ॥ ८२ ॥ स त तब कताहारी विरसैररसै: फर्नै: हतीये दिवसे sपखदेकं तापसमयत: ॥ ८३ ॥ कुतात्रमी वी भगवित्रति पृष्टस्तपिखना। म खात्रमपदं निन्धे तापसा च्चतिथिप्रिया: ॥ ८४ ॥ सीऽयापखल्लपतिं ववन्दे पित्रवन् सुदा। प्रमाणमन्तः करणमविद्यातेऽपि वस्त्नि॥ ८५॥ जरे जलपतिर्वस तवातिमध्राकते:। को ईतरतागमने मरी सुरतरीरिव ॥ ८६॥ ततो महासनस्तस्य विष्यस्तो ब्रह्मसूर्निजम । हत्ताम्तमाख्ययायेण गोष्यं न खलु ताद्द्रम् ॥ ८७ ॥ हृष्टस्ततः कुलपितव्योहरहहृदाचरम्। हिपास्थित दवासेको भाताइं लिखतुर्सेष्ठ: ॥ ८८ ॥ तती निजग्टहं प्राप्तस्तिष्ठ वस यथामुखम्। धमान्तवीभिवेश्व सहैवासामानोरशै: ॥ ८८ ॥

कुर्वम् जनद्दगानन्दमसन्दं विष्ववक्रभः । पसी तवायमे तस्यी प्राहटकाचीऽप्यपस्थितः ॥ २०० ॥ तचाऽसौ निवसंस्तेन बसेनेव जनार्टनः। शास्त्राणि श्वाच्यस्ताणि सर्वाच्यध्यायते स्र च ॥ १ ॥ वर्षात्वये समायाते सारसालापवन्दरे। बन्धाविव फलादार्थं प्रचेलुस्तापसा वनम् ॥ २ ॥ सादरं क्रसपतिना वार्थमाणीऽप्यगाइनम्। तै: सष्ट ब्रह्मदक्तोऽपि कलभ: कलभैरिव ॥ ३ ॥ भ्रमवितस्ततोऽपश्विष्मुत्रं तत्र दन्तिनः। प्रत्यचमिति सोऽमंस्त इस्ती कोऽप्यस्ति दूरतः ॥ ४ ॥ तापसैवर्थिमाणोऽपि ततः सोऽनुपदं वजन । योजनपञ्चकस्यान्ते नागं नगमिवैचत ॥ ५ ॥ नि:गद्भं बहपर्यद्भः कुर्वन् गर्जितसूर्जितम् । मधी मझ द्वाहास्त तृहस्ती मत्तहस्तिनम् ॥ ६ ॥ क्रुडोबुषितसर्वाक्री व्याकुचितकरः करी। निष्कम्पकर्णस्तामास्यः कुमारं प्रत्यधावत ॥ ० ॥ पभोऽभ्यर्षेऽभ्यगाद्यावत् कुमारस्तावदन्तरे । उत्तरीयं प्रचिन्नेप तं वश्वित्यसभैवत् ॥ ८॥ प्रभ्रखण्डमिव भ्रश्यदन्तरिचात्तदंश्वम्। दशनाभ्यां प्रतीयेष चलादेषोऽत्यमर्षणः ॥ ८ ॥ एवंविधाभिश्वेष्टाभिः कुमारस्तं मतङ्गजम्। लीलया खेलयामासाहित् फिक इवीरगम् ॥ १० ॥

सखेव ब्रह्मदत्तस्यावान्तरे क्रतडम्बरः। धाराधरोऽम्ब्धाराभिक्पदुद्राव तं गजम् ॥ ११ ॥ ततो रसिला विरसं स्गनागं ननाग स:। कुमारोऽपि भ्रमचद्रिदिग्मृढ: प्राप निम्नगाम् ॥ १२ ॥ उत्ततार कुमारस्तां नदीं मूर्त्तामिवापदम्। ददर्भ च तटे तस्याः पुराणं पुरमुद्दसम् ॥ १३ ॥ कुमारः प्रविशंस्त्रस्मिवपय्वद्वंग्रजालिकाम्। तत्रासिवसुनन्दी चोत्यातकेतुविध् दव ॥ १४ ॥ ती गरहीला क्षपापेन कुमार: शबकीतुकी। विच्छेद कदली च्हेदं तां महावंश्रजालिकाम् ॥ १५ ॥ वंग्रजासान्तरे चासी स्क्रदोष्ठदसं शिर:। ददर्भ पतितं एष्ट्रां स्थलपद्मिवायतः ॥ १६ ॥ सम्यक् प्रश्वनपश्चच ब्रह्मसूस्तव कस्यचित्। वस्गुलीकरणस्यस्य कबन्धं धूमपायिनः॥ १०॥ षा विद्यासाधनधनी निधनं प्रापिती मया। कीऽप्येषीऽनपराधी धिग् मामिति स्वं निनिन्द स: ॥१८॥ भगतः स ययौ यावत्तावदुवानमेत्रतः। सुरलोकादवतीर्श्वमवन्धामिव नन्दनम् ॥ १८ ॥ स तव प्रविश्वये प्रासादं सप्तभूमिकम्। भद्रभेतासलोकश्रीरहस्यमिव सृच्छितम् ॥ २०॥ भारूदेऽभंतिहे तिसाविष्णां खेचरीमिव। ष्ट्रस्तविन्यस्तवदनां नारीमेकां स ऐन्नत ॥ २१॥

उपस्त्य क्रमारस्तां पप्रच्छ खच्छ्या गिरा। का लमेकाकिनी किंवा किंवा गोकस्य कारणम् ॥ २२ ॥ श्रथ सा साध्वसाक्रान्ता जगादेति सगद्गदम । महान् व्यतिकरो मेऽस्ति ब्रह्मि कस्त्वं किमागतः ॥ २३॥ ब्रह्मदत्तोऽस्मि पञ्चालभूपतेर्वह्मणः सृतः। इति सोऽचीकथयावस्रा सा नावद्खिता॥ २८॥ ग्रानन्दवाष्पसनिनेनीचनाञ्चनिविच्तैः। सा कुर्वती पाद्यमिव पपातामुख पादयो: ॥ २५ ॥ क्रमाराग्ररणाया मे श्ररणं लम्पागत:। मज्जतो नौरिवाभोधी वदन्तीति रुरोद सा॥ २६॥ र्तन पृष्टा च माप्यूचे लकालभात्रसाइम्। नामा पुष्पवती पुष्पचूनस्थाङ्गपतेः सुता ॥ २०॥ कन्यासि भवतं दत्ता विवाहदिवसोसुखी। हंसीव रन्तुमुद्यान दीर्घिकापुलिनेऽगमम्॥ २८॥ दुष्टविद्याधरेणाहं नात्रोनात्ताभिधन तु। श्रवापहृत्यानीतासि रावणेनेव जानकी ॥ २८ ॥ दृष्टिं सीऽसहमानी में विद्यासाधनहेतवे। सूर्पणखासूनुरिव प्राविश्रदंशजालिकाम् ॥ ३०॥ भूमपस्योर्द्वपादस्य तस्य विद्याद्य सेसारति । प्रक्रिमान् सिद्वविद्यः स किल मां परिणेष्यति ॥ ३१ ॥ ततस्तद्दधवृत्तान्तं कुमारोऽस्यै न्यवदयत्। इर्षस्योपरि इर्षोऽभूत्रियाप्त्रमा विवियक्तिस्य ॥ ३२ ॥

तयीर्थं विवाही।भूद्रान्धवीं उच्ची उन्चरक्तयी:। श्रेन्रो हि स्विशेष्वेव निर्मन्त्रोऽपि सकामयो: ॥ ३३ ॥ रममाणस्त्या साईं विचित्रानापपेशनम्। स एकयामामिव तां वियामामत्यवाच्यत् ॥ ३४ ॥ ततः प्रभातसमये ब्रह्मदत्तेन श्रत्रवे । षाकाशे खेचरस्त्रीणां कररोणामिव ध्वनि: ॥ ३५ ॥ प्रवसाजायते कोऽयं खे शब्दो नष्टवष्टिवत् । तेनिति पृष्टा संभ्यान्ता पुष्पवत्येवमद्भवीत् ॥ ३६ ॥ भगिनी लहियो नालोगसस्येमे समागते। नामा खण्डा विशाखा च विद्याधरक्रमारिके ॥ ३७ ॥ तिविभिन्तं विवाष्टीपस्तरपाणी इसे मधा। प्रनाया चिन्तितं कार्यं दैवं घटयतेऽन्यया ॥ ३८ ॥ मपसर्प चर्ण तावद्यावत्त्वहरूकीर्भनै:। लभेऽहमनयोभीवं लिय रामविरागयो: ॥ ३८ ॥ रागी रक्तां प्रेरियाचे पताकां तस्वसापतेः। विरागे चलियामि खेतां गच्छेस्तटाऽन्यतः ॥ ४०॥ ब्रह्मदत्तस्ततीऽवादीकामैषीभीत् न लहम। ब्रह्मस्त: किमेते में तुष्टे कष्टे करिष्यत: ॥ ४१ ॥ चवाच पुष्पवत्येवं नैताभ्यां विचम ते भयम । एतसम्बन्धिनः किन्तु मा विरोस्तर्नभश्वराः ॥ ४२ ॥ तस्मावित्तानुहत्या तु तत्रैवास्थात् स एकतः। भश्य पुष्पवती म्हेतां पताकां पर्यचीचलत् ॥ ४३ ॥

ततः कुमारस्तां दृष्टा तल्रदेशाच्छनैः शनैः। प्रियात्ररोधादगमबन्धि भीस्ताद्यां कृषाम् ॥ ४४ ॥ याकाशमिव दुर्शाहमरस्यमवगाह्य सः। दिनाम्लेडके प्रवाश्वीधि प्रापदेकं महासरः ॥ ४५ ॥ ततः प्रविश्व तबासी सर्भ इव सावसे। साता सक्टन्समत्वकाः सुधा दव प्रयावपः ॥ ४६ ॥ नि:सत्व ब्रह्मसूर्नीरासीरमुत्तरपश्चिमम्। चताकणदलिखानैः सीस्रातिकमिवाभ्यगात्॥ ४० ॥ तव तेन दूससताकु चे प्रथाणि चिन्वती। वनाधिरेवता साम्राटिव कार्येचि सन्दरी ॥ ४८ ॥ दध्याविति कुमारोऽपि जन्मप्रस्तिवेधसः। क्यान्यस्वतोऽमुखां सञ्जातं क्यकीयलम् ॥ ४८ ॥ सा दास्या सप्ट अन्यन्ती कटाचै: कुन्दसीदरै: । कच्छे भालाभिवासान्ती तं परवस्थान्यतो ययौ ॥ ५० ॥ पासन् कुमारस्तामेव प्रस्थितो यावदन्यतः । वस्त्रभूषणताम्बन्धदासी तावदाययी॥ ५१॥ सा बस्ताद्यर्पयित्वीचे या त्वया दहमेऽन सा। सत्यकारमिव खार्थसिक्रेः प्रैषीदिहं लियि ॥ ५२ ॥ षादिष्टा चास्मि यदमं मन्दिरे तातमन्त्रिणः। नयातिष्याय तथाय स हि वेत्ति यथोचितम् ॥ ५३ ॥ सोऽगात सह तया वेश्म नागरेवसा मन्त्रिणः। षमात्योऽप्यभ्यदस्थात्तमाक्षष्ट इव तहुणैः ॥ ५४ ॥

श्रीकान्तया राजपुत्रमा वासाय तव वेश्मनि। प्रेषितोऽसी महाभागः सन्दिखेति जगाम सा ॥ ५५ ॥ उपास्यमानः स्वामीव विविधं तेन मन्तिणा। च्चारां चपयामाम् च्यमेकिमिवैष ताम ॥ ५६ ॥ मन्त्री राजकुलेऽनेषीलमारं चणदात्यये। अर्घादिनोपतस्थेऽम् बालार्कमिव भूपति: ॥ ५० ॥ वंशाद्यपृष्टापि रुपः कुमाराय मुतां ददी। चाक्तर्यंव हि तस्तवें विद्नित ननु तिहदः ॥ ५८॥ उपायंस्त कुमारस्तां इस्तं इस्तेन पीडयन्। अस्वीऽन्यं संक्रमयित्सन्रागमिवाभितः॥ ५८ ॥ ब्रह्मदत्तोऽन्यदा क्रीडन् रहः पप्रच्छ तामिति। एकस्याज्ञातवंशादे: पित्रा दत्तासि में कथम्॥ ६०॥ श्रीकान्ता कान्तदन्तांश्रधीताधरदलाऽबवीत्। राजा शबरसेनोऽभूदसन्तपुरयत्तर्न ॥ ६१ ॥ तस्तुमें पिता राज्ये निष्णः क्र्रगोविभिः। पर्यस्तोऽशिथियदिमां पक्षीं मबलवाहन: ॥ ६२ ॥ भिज्ञानुषनमय्यात्र वार्वेग दव वितमान्। यामघातादिना तात: पुष्णाति स्वं परिग्रहम् ॥ ६३ ॥ जातासि चाहं तनया तातस्यात्यन्तवस्था। 'खामिन् सम्पदिवोपायां वतुरम्त नयानन् ॥ ६४॥

<sup>(</sup>१) स्त गच उपायानां श्रीरिवातु चतुर्णां तनुजन्मनास्। चड श्रीप्रत्यशादुषायानां चतुर्णां तनुजन्मनास्।

स मामुद्यीवनामूचे सर्वे मे हेबिली हुए।:। लयेष्ठ स्थितया वीच्य शंस्थी यस्ते मती वर: ॥ ६५ ॥ तस्यवी चक्रवाकीव सरस्तीरे निरन्तरम्। तत:प्रसृति प्रश्वामि सर्वानेकैकशोऽध्वगान् ॥ ६६ ॥ मनोर्यानामगतिः स्रप्नेऽप्यत्यन्तदुर्नभः। षार्यपुत्रागतोऽसि त्वं मङ्गाग्योपचयादिह ॥ ६० ॥ स पत्नीपनिरन्येयुर्यासचातकते ययौ। कुमारोऽपि समं तेन चित्रयाणां क्रमो श्वसी ॥ ६८॥ ल ख्रमाने ततो यामे कुमारख सरस्तरे। पादाजयोवरधनुरेत्य हंस द्वापतत् ॥ ६८ ॥ क्रमारकग्रुमालम्बा मुक्तकग्रुं रुरोद चै। नवीभवन्ति दु:खानि सञ्चाते हीष्टदर्शने ॥ ७० ॥ ततः पीयूषगण्डवेरियानापैः सुपेशनैः। याखास्य प्रष्टस्तेनं।चे खहत्तमिति मन्त्रिस्: ॥ ७१ ॥ वटेऽधस्वां तदा मुक्का गतोऽहं नाय पायसे। सुधाकुण्डमिवापश्चं किञ्चिदग्रे महासर:॥ ७२॥ तुभ्यमभीजिनीपत्रपुटेनादाय वार्थ्यहम्। यमद्रतेरिवागच्छन् रुद्धः संवर्भितेभेटैः ॥ ७३ ॥ श्ररे वरधनो ब्रह्मि ब्रह्मदत्तः का विदाते। इति तै: एच्छामानः सन्नवेद्यीत्यहमञ्जवम् ॥ ७४ ॥

<sup>(</sup>१) गचड सः।

तस्तरीरव निःशङ्कं ताद्यमानीऽय तैरहम्। इत्यवीचं यथाब्रह्मदत्ती व्याघ्रेण मिन्नतः॥ ७५ ॥ तं देशं दर्भयेत्वतो माययेतस्ततो भ्रमन्। त्वदृर्भनपथेऽभ्येत्याकार्षं संज्ञां पत्नायने ॥ ७६ ॥ परिवाड्दसगुटिकां सुखेऽइं चिप्तवांस्तत:। तत्रभावेन नि:संज्ञो सत इत्युज्भितोऽिसा तै: ॥ ७७ ॥ चिरं गतेषु तेषास्यादाक्षण गुटिकामसम्। त्वां नष्टार्वमिवान्बेष्टुं भ्रमन् चामं कमप्यगाम् ॥ ७८ ॥ तत्रैककोऽपि दहशे परिवाजकपुष्टवः। साचादिव तपोराधिर्नमसके मया ततः॥ ७८॥ सीऽवदन् मां वरधनी मिचमस्मि धनीरहम्। वसुभागी महाभागी ब्रह्मदत्तः क वर्त्तते॥ ८०॥ पाचवत्रे मयाप्यस्य विखं विखस्य स्टुतम्। स च मे दुष्कवाधुमैक्तानास्यः पुनरभ्यधात्॥ ८१॥ तदा जतुग्रहे दग्धे दीर्घः प्रातक्देवत । कर्इमेकं निर्देग्धं कर्इक्तितयं न हि॥ ५२॥ सुरङ्गां तत्र चापग्यस्तदनोऽखपदानि च। धनोर्बुढरा प्रमष्टी वां जात्वा तसी चुकोप सः ॥ ८३ ॥ षड्डा युवां समानेतं प्रत्यायं साधनानि सः। प्रस्वलहमनान्यर्कमहांसीवादिदेश च ॥ ८४ ॥ पलायितो धनुर्मन्त्री जनयित्री सुसा तव। दीर्घेण नरक इव चिप्ता मातङ्कपाटके ॥ ८५ ॥

गण्डीपरिष्टात्पिटकेनेवासी वार्सया तया। दु:खोपर्युद्ववद्द:ख: काम्पीखं गतवानहम् ॥ ८६ ॥ क्षकापालिकीभ्य तत्र मातङ्गपाटके। वैश्व वैश्वानुप्रवेशमस्यां ग्रश दवानिशम् ॥ ८०॥ पृच्छामानय लोकेन तत भ्रमणकारणम्। पवीचमिति मातङ्ग्या विद्यायाः कत्य एव मे ॥ ८८ ॥ तर्वेवं भाग्यता सेत्री मया विखासभाजनम्। प्रजायतारचकस्य मायया किं न साध्यते॥ ८८ ॥ प्रन्येद्यस्त्रभ्वेनाम्बामवीचं यक्तरोत्यसी। त्तत्त्वमित्रको चिड्न्यो महात्रत्यभिवादनम् ॥ ८० ॥ दितीयेऽफ्रि खयं गला जनन्या बीजपुरकम्। पदां सगुठिकं जम्बेनासंत्रा तेन साऽभवत् ॥ ८१ ॥ स्तिति तां पुराध्यको गला राज्ञे व्यजिज्ञपत्। राजादिष्टाः खपुरुषास्तस्याः संस्कारहेतवे ॥ ८२ ॥ तवायाता मयोक्तास्ते संस्तारीऽस्थाः चलेऽव चेत्। महाननर्थी वो राज्यवेति जग्मुः खधाम ते ॥ ८३ ॥ भारकं चावदं लं चेत् सहायः साधयाम्यहम्। सर्वलक्षणभाजोऽस्या मन्त्रमेकं भवेन तत्॥ ८४ ॥ भारतः प्रतिपेदे तसेनैव सहितस्ततः। सायसादाय जननीं समामित्रमां द्वीयसि ॥ ८५ ॥ स्यिष्डिते मण्डलादीनि मया निर्माय मायया । पूर्वेवीनां विलं दातुमारचः प्रेषितस्ततः ॥ ८६ ॥

गर्त तिस्नवहं मातुरपरां गुटिकामदाम्। निद्राच्छेद द्वीजृषा सीदस्थाजातचेतना ॥ ८० ॥ खं जापयिला रुटतीं निवार्य सा नयामि ताम्। कच्छ्यामे ग्रहे तातस्हृदो देवशभाषः॥ ८८॥ इतस्ततो भ्रमनेषोऽन्वेषयंस्वामिहागमम्। दिश्चा दृष्टोऽधुना साचात्प्खराणिरिवासि मे ॥ ८८ ॥ ततः परं कथं नाथ प्रस्थितोऽसि स्थितोऽसि च। तेनेति पृष्ट: स्वं इत्तं कुमारोऽपि न्यवेदयत् ॥ ३०० ॥ श्रय कोऽप्येत्य तावृचे शामे दीर्घभटाः पटम् । युषात्त्विकिए। इं दर्भयन्ती वदन्वदः ॥ १॥ इंद्रमरी किमायाताव बेल्याक एवं गां मया। दृष्टाविच युवां यहां 'रुचितं कुरु तं चि तत् ॥ २ ॥ ततस्तस्मिन गर्तऽरख्यमध्येन कलभाविव। पलायमानी कीशास्त्रीं प्रापतुस्ती पुरीं क्रमात्॥ ३॥ तव सागरदत्तस्य श्रेष्ठिनो बुडिलस्य च। उद्यानिऽपायतां लचपणं ती क्रकटा हवम ॥ ४ ॥ उत्पत्योत्पत्य नखरैः प्राणाकर्षाङ्गरैरिव। युयुधाते ताम्बचूडी चञ्चाचञ्चविवीचकै: ॥ ५ ॥ तत सागरदत्तस्य जात्यं शक्तं च कुक्कटम्। मद्रेममिव मिश्रेमोऽभाङ्चोद्दिचकुक्ट: ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>१) क क क्चिरं।

ततो वरधनु: साइ कद्यं जात्योऽपि कुक्ट:। भम्बले सागरानेन पश्चाम्येनं यदी ऋसि ॥ ७ ॥ सागराऽनुचया सोऽप्यपश्यत् वृत्तिन्तुक्टम्। तत्पादयोरय:स्चीर्यमदूतीरिवैचत ॥ ८ ॥ सचयन् ब्दिनोऽप्यस्य सन्तार्दे क्वमिष्टवान्। सोऽप्याख्यत्तं व्यतिकरं कुमारस्य जनान्तिके ॥ ८ ॥ बद्मादनोऽप्ययःस्चीः कष्टा बुहिलकुकुटम्। भूयोऽपि सागरत्रेष्ठिकुक्टेनाभ्ययोजयत् ॥ १० ॥ षस्विकः कुक्टेन तेन बुढिलकुक्टः। चणादभिच्च निकानां कथ बाह्यं कुती जय: ॥ ११ ॥ न्नष्ट: सागरदत्तस्तावारोध्य स्वन्दनं स्वकम्। जयदानैकसुद्धदी निनाय निलये निजे॥ १२॥ खधामनीव तडान्त्रि तयोनिवसतीरय। किमम्याख्यद्वरधनोरेत्य बुद्धिलकिद्वरः ॥ १३ ॥ तिकान् गते वरधनुः कुमारमिदमभ्यधात्। यहिं बिन सचाईं दिवातं मेऽच पथा तत्॥ १४॥ सीऽदर्शयसती हारं निर्मलस्थूलवर्सुलै:। कुर्वाणं मीतिकी: शुक्रमण्डलस्य विडम्बनाम् ॥ १५ ॥ इरि वहं खनामाङ्कं ब्रह्मसूर्लेखमेसत । भागाच वाचिकमित्र मूर्तं वलाख्यतापसी ॥ १६ ॥ भचतानि तयोर्मूड्रि चिष्ठाशीर्वादपूर्वकम्। नीतान्यतो वरधनं किचिदाख्याय सा ययी ॥ १० ॥

तवाखातं समारी मन्त्रिस्बेद्धास्तवे । प्रतिलेखं हारवहलेखस्ययमयाचत ॥ १८॥ त्रीवद्यदत्तनामाको लेखोऽयं प्रथयस्व तत्। को ब्रह्मदत्त इति सा मया पृष्टेदमञ्जवीत् ॥ १८ ॥ चस्ति श्रेष्ठिसता रत्नवती नामेष्ठ पत्तने । रूपान्तरेण कन्यात्वं प्रपन्नेव रितर्भवि॥२०॥ भातुः सागरङ्क्तस्य बुद्धिलस्य च तहिने। कुक्टायोधनेऽपथ्यद्वद्वादत्तिममं हि सा ॥ २१ ॥ तत:प्रसृति तास्यकी कामार्त्ता सा न शास्यति। शरणं ब्रह्मदत्तो में स एवेत्याह चानिश्रम् ॥ २२ ॥ खयं निखित्वा चान्येद्यर्नेखं हारेण संयुतम्। चर्ष्यतां ब्रह्मदत्तस्येत्युदिला सा ममार्पयत् ॥ २३ ॥ दासहस्ते मया लेखः प्रेषीत्वृक्षा स्थिता सती। मयापि प्रतिलेखं तेऽर्ष्ययता सा व्यस्च्यत ॥ २४ ॥ दुर्वारमारमन्तापः कुमारोऽपि ततो दिनात । 'मध्याक्रार्ककरोत्तप्तः करीव न सुखं स्थितः॥ २५॥ कौशाम्बीस्वामिनोऽन्येयुर्दीर्घेण प्रहिता नरा:। नष्टमस्यवदक्ते ती तत्रान्वेष्टं समाययुः ॥ २६ ॥

<sup>(</sup>१) ए मध्याञ्चार्ववरेलाः।

राजादेशेनकौशास्त्राां प्रवृत्तेऽन्वेषणे तयोः। समगरी भूग्रहे चिद्वा ती जुमीय निधानवत् ॥ २७ ॥ निश्चितौ निर्धियासन्ती रधमारोप्य सागर:। कियम्बस्पि प्रस्तनं निनाय ववले ततः ॥ २८ ॥ ती गच्छनी परो नारीमुद्याने समपश्वताम् । चलपूर्णरवारुढाममरीमिव नन्दने ॥ २८ ॥ समा किभियती वेसा युवयोरिति सादरम् १ सयोक्ती तो बभाषात कावावां विस्ता वा कथम् ॥ ३०॥ घयाभाषत सा पुर्व्यामस्यां खेष्ठी महाधनः। धनप्रवर इत्यासीडनदस्येव सीदरः ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठिश्रेष्ठस्य तस्वाहमष्टानां तनुजन्मनाम्। उपरिष्टाद्विकश्रीर्थीगुणानामिवाभवम् ॥ ३२ ॥ उद्गीवनासिन्दाने यचमाराधयं बहु। प्रत्यसमवरप्राप्त्रे स्तीणां नाऽन्यो मनोरय: ॥ ३३ ॥ तष्टो भक्त्येष मे यज्ञः वरी वरसिदं ददी। ब्रह्मदस्यकवर्त्ती तव भर्त्ता भविष्यति ॥ ३४ ॥ सागरबुद्धिसञ्चेष्ठिकुक्टाजी य एथित। श्रीवत्सी ससखा तुल्यक्षी ज्ञेय: स तु त्वया ॥ ३५ ॥ सदायतनव सिन्धाः प्रथमस्ते भविष्यति । मेलको ब्रह्मदत्तेन तज्जाने सोऽसि सन्दर ॥ ३६ ॥ एश्लोक्ति तथां विरद्वदक्षमार्तां चिरादिक्त । बिध्यापय पय:पूरेगीव सङ्केन सम्प्रति ॥ ३० ॥

तथिति प्रतिपद्मास्या धनुरागमिवाससुम्। सोऽधितष्ठी रद्यं तां च गन्तव्यं क्रोति पृष्टवान ॥ ३८ ॥ बेल्युचे मगधपुरे मिल्यात्रव्यो धनावहः। श्रस्ति श्रेष्ठगावयोर्बेह्वीं प्रतिपत्तिं स दास्यति ॥ ३८ ॥ तदितस्तव गमाव्यसिति रववतीगिरा। ब्रह्मसूर्भिक्षप्रवेश सूतेनाखाननोदयत ॥ ४० ॥ कीशास्त्रीदेशमञ्जूका चर्णन ब्रह्मनस्नः। क्रीडाखानं यसखेव प्राप भीमां महाटवीम् ॥ ४१ ॥ सुकारहकः कारहकत्र तत्र चौरचमूपती। ब्रह्मदत्तं रूर्धतुः खानाविव सहाकिरिम ॥ ४२ ॥ ससैन्धी युगपत् कालरात्रिपुत्राविवीकाटी। गरेनेभो मण्डपवच्छादयामासत्य ती ॥ ४३ ॥ पात्तधन्वा क्रमारोऽपि गर्जवीरवरूथिनीम्। निषिषेधेषुभिर्धारासारैदेवसिवास्वदः ॥ ४४ ॥ क्तुमारे वर्षति शरान् ससैन्धी ती प्रखेशतु:। इन्त प्रहारिणि हरी हरिणानां क्रतः स्थितिः ॥ ४५ ॥ कुमारं मन्त्रिस्रेवमूचे ज्ञान्तोऽसि सङ्गरात्। मुझ्तें खपिडि खामिंखदिहैव रथे खित: ॥ ४६ ॥ स्यन्दने ब्रह्मदत्तोऽपि रतकत्या समन्तितः। सुच्चाय गिरिनितम्बे करिग्धेव करी युवा ॥ ४० ॥ विभातायां विभावयां प्राप्येकामय निकासमा तस्यः नान्तासुरकाच कुमारय व्यवध्यत ॥ ४८ ॥

विद्वस्य स नापश्चात्यन्दने मन्धिनन्दनम्। पयसे किंगतः स्वादित्यसक्तद्वराजहार तम् ॥ ४८ ॥ सीऽलक्षप्रतिवाग हट्टा रथायं रक्षपिक्तम्। विलयन हा इतोऽस्रोति मुर्च्छितो न्यपतद्रथे॥ ५०॥ उत्यितो नव्यमंत्रः सन् हाहा वरधनो सखे। कासीति लोकवत क्रन्टन रखवत्येत्ययोधि सः॥ ५१॥ विपनो जायते नैव स तावद्भवतः सखा। तस्य वाचाप्यमाङ्गस्यं नाथ कर्त्तुं न युज्यते ॥ ५२ ॥ लकार्याय गतः कापि स भविष्यत्यसंगयम्। यान्ति नायमप्रदापि नायकार्याय मन्त्रिषः ॥ ५३ ॥ स तवोपरि भक्त्यैव रचितो नूनमिष्यति। खामिभिताप्रभावो हि स्त्यानां कवचायते॥ ५४॥ स्थाने प्राप्ताः करिष्यामो नरैस्तस्य गविषणम्। युज्यते नेष्ठ तु स्थातुमन्तकोपवने वने ॥ ५५ ॥ तदाचा सोऽनुदद्रव्यान् प्रपेदे सगधितते:। सीमयामं दविष्ठं हि वाजिनां महतां च किम्॥ ५६॥ यामेशेन सदःस्थेन हुष्टा निन्धे खवेश्म सः। पद्माता चिप पूज्यको महाको मूर्त्तिदर्भनात् ॥ ५० ॥ शीकाकान्त इवासीति पृष्टी ग्रामाधिपेन सः। इत्यूचे मत्त्रका चौरेर्युध्यमानो गतः क्रचित्॥ ५८॥ तस्य प्रहत्तिमानेश्वे सीताया इव मारुति:। इत्युक्ता ग्रामणी: सर्वा तां जगाई महाटवीम् ॥ ५८ ॥

प्रथेत्य यामचीक्षे दृष्ट: कोऽपि वने निष्ठ । प्रशारपतित: किन्तु प्राप्त 'एष शरी मया ॥ ६० ॥ इतो वरधनुर्नृनमिति चिन्तयतस्तत:। ं ब्रह्मसूनी: शोक इव तमीभूरभवविशि॥ ६१ ॥ यामे त्रीये यामिन्यास्तव चौराः समापतन्। ते तु भग्नाः कुमारेण मारेणेव प्रवासिनः ॥ ६२ ॥ ततीऽनुयाती पामच्या ययी राजग्रहं क्रमात्। स चामुचद्रव्यवतीं तहहिस्तापसायमे ॥ ६३ ॥ विश्वन पुरं स ऐचिष्ट इर्म्यवातायनस्थिते। साचादिव रतिप्रोतो कामिन्धी नवयीवने ॥ ६४ ॥ ताभ्यां सोऽभिद्धे प्रेमभाजं त्यक्का जन नन्। यत्तदा गतवान् युत्तं तत् किंते प्रत्यभाषत ॥ ६५ ॥ व्याजहार कुमारोऽपि प्रेमभाग् बत की जन:। स कदा च मया त्यक्तः को उद्दं के वा युवामिति ॥ ६६ ॥ प्रसोदागच्छ वित्राम्य नाथित्यालापनिष्ठयोः । प्राविशक्कादसोऽपि मनसीव तयोगृही॥ ६०॥ तिष्ठमाने कतस्त्रानायनाय ब्रह्मसूनवे। कथयामासतुस्ते खां कथामवितथामिति ॥ ६८॥ पस्ति विद्याधरावासः कसधीतशिलामयः। मेदिन्यास्तिलक इव वैताको नाम पर्वत: ॥ ६८ ॥

चमुख दिवायेखां नगरे शिवमन्दिरे। राजास्ति व्यलनशिखोऽलकायामिव गुह्यकः ॥ ७० ॥ विद्याधरपतेस्तस्य द्यतिद्योतितदिग्मुखा। प्रिया विद्युच्छि खेत्यस्ति विद्युदक्षीमुची यद्या ॥ ७१ ॥ तयोः प्राचित्रये नाव्योनात्ताभिधसुतानुजे। मास्त्रा खरण्डा विशाखा च पुत्रगवावां बभूविव ॥ ७२ ॥ तातः सीधेऽन्यदा संस्थानिशिखेन सङ्गालपन्। मक्कतोऽष्टापदिगिरं गीर्वाचान् खे निरैक्तत ॥ ७३ ॥ ततः स तीर्थयादाधं चलितोऽचालयत्र नी। सुद्धदं चाम्निधिखं तं धर्मेणिष्टं हि योजयेत् ॥ ७४ ॥ प्राप्ता चष्टापदं तवापखाम मणिनिर्मिता:। प्रतिसास्तीर्थनायानां सानवर्षसमन्विताः ॥ ७५ ॥ स्नानं विलेपनं पूजां विरचय यथाविधि। तास्त्रिः प्रदिचिणीक्तत्यावन्दामि समाहिताः ॥ ७६ ॥ प्रासादावि: स्तैर्दृष्टी रक्ताशोकतरोरधः। चारणश्रमणी मूर्त्तिमन्ताविव तप:श्रमी ॥ ७७ ॥ तौ प्रवस्योपविष्याये शुत्रुम श्रद्धया वयम्। भन्नानितिमरच्छेदकौमुदीं धर्मदेशनाम् ॥ ७८ ॥ पप्रकारिनिशिखः वः स्वालन्ययोरनयोः पतिः। तावृचतुर्वोद्धनयोभीतरं मारयिचति ॥ ७८ ॥ हिमेनेव गशी स्नानी जातस्तातस्तया गिरा। भावामपीत्यवीचाव वाचा वैराग्यगर्भया ॥ ८०॥।

संसारासारतासारा देशनाधैव शुञ्जवे। तिहवादनिषादेन किं तात परिभूयसे ॥ ८१ ॥ चलमसाकमध्येवं विधैविषयजेः स्दैः। प्रवृत्ते तल्रभृत्यावां वातं निजसन्तीदरम् ॥ ८२ ॥ भाग्यवपश्वको भाताऽन्यदा पुष्पवतीमसौ। मात्रलस्य त्वदीयस्य पुष्पचूलस्य कम्यकाम् ॥ ८३ ॥ रूपेणाइतलावखपुष्येन इतमानसः। तां जहार स दुर्वुडि: बुडि: कर्मानुसारिगी ॥ ८४ ॥ मोऽसिंडिशार्दृशं तस्या विद्यां साधियतुं ययौ । खयं संविद्रते सम्यग् भवन्तल् ततः परम् ॥ ८५ ॥ तदा च पुष्पवत्यास्यदावयोभाविसङ्घम । शोकं धर्माचरै: शोकापनीद इव चानुदत्॥ ८६॥ भन्यच पुष्पवत्यूचेऽभ्यगम्योऽयमिष्ठागतः। ब्रह्मदत्तीऽसु वां भक्ती नान्यथा हि मुनिर्गिर: ॥ ८० ॥ स्तीकृतं च यदावाभ्यां तया च रभसावशात्। पताकाचालि धवना त्यक्वायां त्वं गतस्ततः ॥ ८८ ॥ यहास्महाग्यवेगुखात्रागतोऽसि न चेचित:। भान्ता सर्वेत्र निर्विषे पावामिष्ट तदागते ॥ ८८ ॥ पुरुषेरसि समायातः पुरा पुष्पवतीगिरा । हतीऽसि वरयावां तहतिरैकस्बमावयो: ॥ ८०॥ गान्धवेंण विवाहेन स उपायंस्त ते चिप । भोगी हि भाजनं स्त्रीणां सरितामिव सागर: ॥ ८१ ॥

रममाणः समं ताभ्यां गङ्गोमाभ्यामिवैष्वरः। तवातिवाष्ट्रयामास तां नियां ब्रह्मनन्दनः ॥ ८२ ॥ यावको राज्यलाभः स्थात्प्यवत्थाः समीपतः । तावदावाभ्यां स्थातव्यमिल्का व्यस्जव ते॥ ८३ ॥ तथैत्याद्दतवत्यौ ते सलोकस्तव मन्दिरम्। गन्धर्वनगरमिव ततः सर्वं तिरोद्धे ॥ ८४ ॥ भवायमे रत्नवतीमन्वेष्टं बद्धासूरगात्। भपर्यस्तत्र पप्रच्छ नरमेकं शुभाकतिम् ॥ ८५ ॥ दिव्याम्बरधरा नारी रक्षाभरणभूषिता। वापि दृष्टा महाभाग लयातीतदिनेऽद्य वा ॥ ८६ ॥ स जरे नाथ नाथित रहती छोमयेचिता । प्रत्यभिद्राय नपत्रीति तत्पित्वयाय चार्ष्पिता ॥ ८० ॥ तदरोऽसीति तेनीक्तस्तयित ब्रह्मस्वदन्। निन्धे तेन प्रष्ट्रष्टेन तत्पित्वयनिकेतनम् ॥ ८८ ॥ रव्रवला पित्रकोऽपि ब्रह्मदत्तं व्यवाह्यत्। ऋद्या महत्वा धनिनां सर्वमीषत्वरं यतः ॥ ८८ ॥ तया विषयसीस्थानि समं सोऽनुभवत्तया। स्तकार्थं वरधनोरपरेद्युः प्रचक्रमे ॥ ४०० ॥ साचादिव परे तेषु भुज्जानेषु, हिजनासु। विप्रवेषो वरधनुस्तवागत्यः व्रवीदिति ॥ १ ॥ मम चेडोजनं दस साचाहरधनोहिं तत्। इति युतिस्धैवास्य युता वाग् ब्रह्मसूनुना ॥ २ ॥

स तं दृष्टा परिष्वकादिकी कुर्वविवासना । सपयिव इषस्मिनिनायान्तर्गृष्टं ततः ॥ ३ ॥ जरे पृष्टः कुमारेण खद्यत्तं मीऽकथ्यत्तदा । सप्ते त्विय निरुद्धोऽचं चौरै: दीर्घभटें येथा ॥ ४ ॥ हचान्तरस्थितेनैकदस्यनैकेन पविणा। हतीं इं पतित: पृथ्यां तिरोधां च सतान्तरे ॥ ५ ॥ गतेषु तेषु चौरेषु मध्येष्टचं तिरीभवन्। षातिरन्तर्जनिम क्रमेण ग्राममाप्रवम् ॥ ६॥ भवत्रवृत्तिं यामेशादिशायाद्यमिहागमम्। दिद्याऽषयं भवन्तं च कलापीव षयोसुवम् ॥ ७॥ भवीचे ब्रह्मदत्तमसाभिः खाखते नत्। विना पुरुषकारेण क्लीबैरिव कियचिरम्॥ ८॥ घवान्तरे च समाप्तमासाज्यमकरध्वजः। मधुवयादको यूनां प्रादुरासीवाधूस्रवः ॥ ८ ॥ तदा च राक्ती मत्तेभः स्तकां भङ्क्षाऽपशृङ्खः। निर्ययो वासिताशेषमत्यों मृत्योरिवानुजः॥ १०॥ ततो नितम्बभारात्तीं काश्चित् कन्यां खबलद्गतिम्। करी करेण जगाहाकच्च पुष्करिणीमिव॥११॥ तस्यां च गरणार्थिन्यां क्रन्टन्यां दीनचत्त्र्वि। जन्ने हाहारवो विश्वदु:खबीजात्तरोपम: ॥ १२ ॥ रे मातकासि मातकः स्त्रियं ग्रम्म लक्कसे। दत्वतः स कुमारेण तां विमुच तमभ्यगात् ॥ १३ ॥

उत्प्रत्य दन्तमोपाने पादं विन्धस्य हेलया। याररोष्ट कुमारस्तमशित्रयद्यासनम्॥ १४॥ वाक्पादाक्ष्मयोगेन स्वं योगेनेव योगविव। वशीचकार तं नागं क्रमारस्तरसा ततः ॥ १५ ॥ साधुसाधित्युचमानी जनैर्जयजयिति च। कुमार: करिणं स्तमो नीलाबभादशामिव ॥ १६ ॥ नतो नरेन्द्रस्तवागात्तं च दृद्दा विसिष्मिये। पाक्तिविक्रमसास्य कस्य चित्रीयते नवा ॥ १७ ॥ कोऽयं कुतो वा च्छत्रात्मा किं सूर्यी वासवोऽयवा। राज्ञेत्युते रववत्याः पित्रव्यस्तमचीकवत्॥ १८॥ ततो विशाम्पतिः कत्याः पुरुपमानीकृतोत्सवः। दन्तः चपाकरायेव ब्रह्मदत्ताय दत्तवान् ॥ १८ ॥ परिखीय स तास्तव सखं तिष्ठवयाऽन्यदा। जरत्येत्येकयेत्र्वे भ्रमित्वांश्वकाञ्चलम्॥ २०॥ दृष्ट वैश्ववणीऽस्वाच्यः श्रिया वैश्ववणोऽपरः । तस्य च श्रीमतिनीम सुता श्रीरिव वारिधे: ॥ २१ ॥ मोचिता भवता व्यालाद्राहोरिन्द्रकलेव या। सा 'लामेव पतीयन्ती तत:प्रभृति तास्यति ॥ २२ ॥ यथा गजात्वया वाता तथा वायस्व तां सारात्। ग्रहाण पाणि लं तस्वा यथा इदयमग्रही: ॥ २३ ॥

<sup>।</sup> १) च उर त्याचेवर्राभक्षयन्ती।

उपयेमे कुमारस्तां विविधोद्दाष्ट्रमङ्गलै:। सुब्धिमन्त्रिणः कन्यां नन्दां वरधनुः पुनः ॥ २४ ॥ पप्रधाते प्रथिकां ती तिष्ठन्ती तव ग्रितः। साभियोगी प्रतस्थाते तती वाराणभी प्रति ॥ २५ ॥ ञ्जलायान्तं ब्रह्मदत्तं ब्रह्माण्मिव गीरवात । प्रभ्येत्य संमुखं वाराणसीशः खग्टई/नयत् ॥ २६ ॥ कटकः कटकवर्ती नाम पुत्री निजां ददी। चतुरद्वचम् चास्री मूर्त्तामिव जयत्रियम् ॥ २० ॥ करीक्ट्रच बम्पेशी धनुमैन्ती तथाऽपरे। भगदत्तादयोऽप्येयुर्नृषाः युत्वा तदागमम् ॥ २८ ॥ क्रता वरधनुं सेनान्धं सुवेणमिवार्षेभि:। दी घें दी घेंपये नेतं प्रतस्ये ब्रह्मनन्दनः ॥ २८ ॥ दीर्घस्य दूतः कटकराजमेखैवसूचिवान्। दीर्चेण सममाबास्यमैती स्वतं न युज्यते॥ ३०॥ ततः कटक इत्यूवे ब्रह्मणा सहिताः पुरा। · सोदर्या दव 'पञ्चाप्यभवाम सुद्वदो वयम् ॥ ३१ ॥ खर्जुषोबद्धणः पुत्रे राज्ये च वातुमर्पिते। दीर्घेण धिष्कृतं नाऽति शाकिन्यपि समर्पितम् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मणः पुत्रभारके यहीर्घोऽदीर्धमित्रन्तयत्। भावचारातिपापं तक्क्षपचीऽपि किमाचरेत्॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) साम प्रमाण सञ्चाताः।

तक्षक शंस दीर्घाय बद्धादत्ती अस्पित्यसी। युद्धास्त्र यदि वा नम्बेत्यक्का दूरं व्यसर्जयत्॥ ३४॥ तत: प्रयाणैरिक्टिबे: काम्पीलं बच्चासूर्ययी। सदीर्घमप्यरीत्नीत्तवभः सार्कमिवाम्बुदः ॥ ३५ ॥ दोर्घ: सर्वाभिसारेण रणसारेण पश्तनात । दग्डाकान्ती निरसरदिलादिव महोरग: ॥ ३६ ॥ चुनन्यपि तदात्वनावैराग्यादाददे व्रतम्। पार्खे पूर्णाप्रवर्त्तिन्याः क्रमानिर्वृतिमाप च ॥ ३७ ॥ पुरोगा दीर्घराजस्य पुरोगैर्ब्रह्मजन्मनः। नदीयादांस्यक्रपारयादीभिरिव जन्निरे ॥ ३८ ॥ दीर्घीऽप्यमषीदुवामिदंष्ट्रिकाविकटाननः। वराइ इव धावित्वा इन्तं प्रवहते परान् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मदस्य पादातरथसाघादिकं बन्म। पर्यास्यत नदीपूरिणेव दीघेंण विगना ॥ ४० ॥ ब्रह्मदत्तरः क्रीधारुणाची युव्धे स्वयम् । गर्जता दीर्घराजेन गर्जन् दन्तीव दन्तिना ॥ ४१ ॥ उभाविव बलिष्ठी तावस्तास्यस्त्रेनिरासतः। कक्कोलेरिव कक्कोलान् युगाम्तीद्भाग्तवारिधी ॥ ४२ ॥ जात्वाऽय सेवक द्वावसरं प्रसरदृद्यति। ज्हीते ब्र**श्चरस्य य**नं दिक्षक जित्वरम् ॥ ४३ ॥ ततो जहार दीर्घस्य तेनाशु ब्रह्मस्रस्न्। विमर्दी विद्युतः को वा गोधानिधनसाधने ॥ ४४ ॥

जयतादेव चक्रीति भाविणी मागधा दव। ब्रह्मदत्तोपरि सराः प्रष्यवृष्टिं वितिनिरे ॥ ४५ ॥ पीरै: पितेव मातेव टेवतेव स वीचित:। पुरं विवेश काम्पीत्यं सुत्रामेवामरावतीम् ॥ ४६ ॥ विभिन्नसामिनोइतसीमनिर्मुतनादसी। षट्खाडां साधियत्वोवींमेकखाडां विनिर्भमे ॥ ४० ॥ संवलरेडोटम्भिक्पेत्वोपेत्व सर्वतः। तस्याभिषेको विदर्धे भरतस्येव राजभि: ॥ ४८ ॥ चतुःषष्टिसङ्खानाःपुरस्तीपरिवारितः । स राज्यसीख्यं दुभ्जे प्राक्तपोभूक्डः फलम् ॥ ४८ ॥ अन्येयुर्नाव्यसङ्गीते तस्य दास्या समर्पित:। स्वर्वभूगुम्फितदव विचित्रः पुष्पगेन्द्रकः ॥ ५० ॥ ब्रह्मदत्तस्तु तं दृष्टा दृष्टपूर्वी सयेद्रगः। कुत्रापीति व्यधादन्तरूहापोष्टं मुहुर्भृहः॥ ५१ ॥ प्राकपञ्चलमासारणीत्यत्तेस्तलासमेव च। 'सीधमें दृष्टवानेतदित्वज्ञासीकाहीपति: ॥ ५२ ॥ स सित्तयन्द्रनाभोभिः ख्राभागेत्वचिन्तयत्। कद्यं मेलिप्यति स मे पूर्वजन्मसङ्घोदरः ॥ ५३ ॥ तं जातुकामः श्रीकार्डसमस्यामेवमार्पयत्। पाख दासी समी इंसी मातङ्गावमरी तथा ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) व स प प प मूर्किला ज्ञातवानेतं सौभर्मे इटवानिति ।

भर्दश्चोकसमस्यां मे य इसां पूरियक्ति। राज्याईं तस्य दास्यामीत्यसावघोषयत्वरे ॥ ५५ ॥ श्लोकाई तत्त् सर्वीपि कग्ढस्थं निजनामवत्। पठवकार्षीत्पश्राहें न चापूरिष्ट कसन ॥ ५६ ॥ तदा च पुरिमताला चिवजीवी महेभ्यमुः। जातिस्रुते: प्रव्रजितो विच्रु सेकदा ययौ ॥ ५० ॥ <sup>१</sup>तत्र किसंबिद्दाने प्रासुकस्थण्डिलस्थित: । स्रोकार्षं तत्त् पठतः सोऽयीषीदारघटिकात्॥ ५८॥ एषा नौ षष्टिका जातिरन्धोऽन्याभ्यां वियुक्तयोः। श्लोकापराईमेवं स सम्पूर्ध तमपाठयत्॥ ५८॥ श्लोकापराई तद्रान्नः पुरस्तादारघटिकः। पपाठ कः कविरिति तत्पृष्टस्तं सुनि जगी ॥ ६० ॥ स पारितोषिकं तसी वितीर्थीलग्डया यथी। तवीद्याने मुनिं द्रष्टुं धर्मद्वमिनोइतम् ॥ ६१॥ वन्दिला तं मुनिं तत बाष्यपूर्णविकोचनः। निषसादान्तिके राजा सस्रेष्ठः पूर्वजव्यवत् ॥ ६२ ॥ त्राशीर्वादं सुनिर्द्खा क्रपारसमहोद्धिः। भनुयहार्थं भूपस्य प्रारंभे धर्मदेशनाम ॥ ६३ ॥ राजवसारे संसारे सारस्काव किञ्चन । सारोऽस्ति धर्म एवैक: सरोजमिव कईमे ॥ ६४ ॥

<sup>(</sup>२) च च तश्चिन्।

गरीरं यीवनं सच्ची: खाम्यं मित्राचि वान्धव: । सर्वमप्यमिलीकृतपताकाश्वलचश्रलम् ॥ ६५ ॥ बहिरङ्गान् दिषोऽजैषीर्व्यया साधियतुं महीन्। पनारकान् जय तथा मोचसाधनहेतवे॥ ६६॥ ग्रज्ञाच यतिधमें तत्पृथकृत्य त्यजापरम्। राजहंसी हि रहाति विभन्य चीरमश्रस: ॥ ६० ॥ ब्रह्मदत्तस्ततोऽवादीद दिच्या दृष्टोऽसि बान्धव । इयं तवैव राज्यवीर्भुङ्ख् भीगान् यथारुचि ॥ ६८ ॥ तपसी डि फर्स भोगाः सन्ति ते किं तपस्यसि । उपन्नमित को नाम खत: सिंह प्रयोजने ॥ ६८ ॥ मुनिक्चे ममाप्यासन् धनदस्येव सम्पदः। मया तास्तुणवत्त्वक्षा भवभ्त्रमणभीवणा ॥ ७० ॥ सीधर्मात्चीणपुर्खोऽसिवागतोऽधि महीतले। दतोऽपि चीगपुष्यः सन् राज्या गा प्रधीगतिम् ॥ ७१ ॥ षार्यो देशे कुलै श्रेष्ठे मानुष्यं प्राप्य मोस्टम । साधयस्यमुना भीगान् सुधया पायुशी वनत् ॥ ७२ ॥ सर्गाद्याला चीणपुष्धी आन्तावावां क्योनिषु । यथा तथा स्नरन् राजन् किं बाल इव मुद्धासि ॥ ७३ ॥ तेनैवं बोध्यमानोऽपि नाबुद्द वसुधाधवः। क्तत: क्रतनिदानानां बोधिबीजसमागम: ॥ ७४ ॥ तमबोध्यतमं बुद्धा जगाम सुनिरन्यत: । कालादिष्टाहिना दष्टे कियत्तिष्ठन्ति मान्त्रिका: ॥ ७५ ॥

घातिक भैचयायाच्य केवलकानमुत्तमम्। भवोपचाहिकमीणि हता प्राप परं पदम ॥ ७६ ॥ ब्रह्मदत्तोऽपि संसारसखानुभवनानसः। सप्तातिवाह्यामास शतानि शरदां क्रमात्॥ ७७ ॥ कदाचित्राकपरिचिती दिजः किषक्रमाद तम्। चक्रवर्त्तिन् खयं भङ्के यत्तको देहि भोजनम् ॥ ७८ ॥ ब्रह्मदत्तीऽध्यवं।चत्तं मदवं द्विज दुर्जरम्। चिरेण जीर्थ्यमाणं तु महोनादाय जायते ॥ ७८ ॥ कदयीऽस्वदानेऽपि धिक्कामिति वदन दिजः। भभोजि सकुट्म्बोऽपि भूभुजा भोजनं निजम् ॥ ८० ॥ निश्वायामय विषय बीजादिव तदीदनात्। शतशाख: सारोसादतक: प्रादुरभूइशम् ॥ ८१ ॥ चन्नातजननीजामिस्रवाव्यतिकरं मियः। पश्चवसन्दर्भ नोऽपि विषः प्रवहते रते ॥ ८२ ॥ तती विरामे यामिन्या हिजी रटहजनय सः। क्रिया दर्शयितुं खास्यमन्योऽन्यमपि नायकत् ॥ ८३ ॥ क्र्रेणानेन राज्ञाऽस्मि सक्तुरुको विडम्बितः। चिन्तयकित्यमर्षेण नगराविरगाहिज: ॥ ८४ ॥ द्रादखत्यप्रवाणि काण्यन् शर्कराकणैः। तेन कश्चिरजापाली दहरी भ्रमता बहि: ॥ ८५ # महेरसाधनायासमसाविति विस्था सः। तं मूर्व्यनेव सलारेगादायैवसवीचत ॥ ८६ ॥

राजमार्गे गजारूढो यः खेतच्छत्रचामरः। याति काचे हमी तस्य लया प्रचिष्य गोलिके ॥ ८० ॥ विप्रवाचमजापाल: प्रतिपेदे तथैव ताम । पश्चतपश्चपाचा हिन विमृत्य विधायिन: ॥ ८८ ॥ सोऽय कुडान्तरे खिला समं प्रचिप्य गोलिके। 'बास्फीटयट दृशी राज्ञी नाजा लङ्क्या विधे: खलु ॥ ८८॥ सोऽङ्गरचैरजापाल: प्राप्त'स्थेनैरिव दिक:। इन्यनानस्तमेवास्यदिप्रं विप्रियकारकम् ॥ ८० ॥ तक्कृत्वा पार्थिवोऽवोचिहिम् धिम् जाति हिजकानाम्। यनैते भुञ्जते पापास्तव भञ्जन्ति भाजनम् ॥ ८१ ॥ यः स्वामीयति दातारं दत्तं तसी वरं श्रुने। न जात दातुम्चितं कतन्नानां दिजकानाम ॥ ८२ ॥ वश्वकानां त्रगंसानां खापदानां पलादिनाम । रुष्टिं दिजानां योऽकार्षीविषाद्य: प्रथमं हि स: ॥ ८३ ॥ इति जल्पन्नन्यक्तृत् पृथ्वीपतिरधातयत्। सपुचवस्यसित्रं तं विषं सशकसुष्टिवत्॥ ८४॥ द्योरन्धीकतस्तेन इदयेऽन्धीकतः ऋषा। विप्रान् सीऽचातयत् सर्वान् पुरोध:प्रस्तीनपि ॥ ८५ ॥

<sup>(</sup>१) सम्बद्ध अस्कोटबत्।

<sup>(</sup>२) खचड माग्नः।

सोऽमात्यमादिदेशैवं नेत्रीयां दिजवानाम्। विशालं खालमापूर्य निर्धाह पुरतो सम ॥ ८६ ॥ रोट्रमध्यवसायं तं राज्ञो विज्ञाय मन्त्रापि। श्लेषातकफर्नै: स्थानं पूरियता पुरी न्यधात्॥ ८०॥ मुमुदे ब्रह्मदत्तोऽपि पाणिना संस्थायम्डः। विप्राणां लोचनै: स्थालं साधु पूर्णिमिति ब्रवन् ॥ ১८ ॥ स्पर्भ स्त्रीरत्नरूपायाः पुष्पवत्यास्त्रया नहि । यथाऽऽसीद्वह्मदत्तस्य ततुस्थानसभैने रति: ॥ ८८ ॥ न कटाचन स स्थालमपसार्यदयतः। द्भीदी मदिरापाचिमव दुर्गतिकारणम् ॥ ५०० ॥ विप्रनिविधियाऽसङ्गात् श्लेषातकप्रनानि सः । फलाभिमुखपापद्रोः सज्जयनिव दोइदम ॥ १ ॥ तस्यानिवर्त्तको गेद्राध्यवसायोऽत्यवर्षत । भग्रभं वा श्रभं वाऽपि सर्वं हि सहतां सहत्॥ २॥ तस्यैवं वसुधेशस्य रीट्रध्यानानुबन्धिनः। पापपङ्गवराष्ट्रस्य ययुर्वर्षाणि षोडग ॥ ३ ॥ यातिषु षोडग्रयतेषु समागतेषु सप्तखसी चितिपतिः परिपूरितायुः । हिंसाऽनुबन्धिपरिकामफलानुरूपां तां सप्तमीं नरकलोक भुवं जगाम ॥ ५०८ ॥ २०॥

## पुनरपि हिंसका विन्दति।

कुणिर्वरं वरं पङ्गरशरीरी वरं पुमान्। अपि सम्पूर्णसर्वाङ्गो न तु हिंसापरायणः॥ २८॥

कुणिर्विकलपाणिः वरमिति मनागिष्टे मन्तमव्ययं पङ्गः पादिकिकलः कुलितं ग्ररीरमग्ररीरं नवः कुलार्थलात् तिह्यते यस्य सी-ऽग्ररीरी कुष्ठी विकलाङ्गः कुणिपङ्गुकुष्ठिनस्ते हि विकलाङ्गलादेव हिंसामकुर्वन्तो मनाक् येष्ठाः सम्पूर्णसर्वाङ्गीऽपि कतपरिकरबन्धं हिंसापरायणः पुमावत् येष्ठः । नत् रौद्रध्यानपरायणस्य या हिंसा सा नरकहतुलाविन्द्याऽस्त या तु ग्रान्तिकनिमत्तं प्रायश्वित्तभूता हिंसा या वा कुलकमायाता मत्स्यवन्धानामिव सा रौद्रध्यान-रहितलाव दीषायेत्याह ॥ २८॥

हिंसा विव्राय जायेत विव्रशान्धे क्रताऽपि हि । कुलाचारिधयाऽप्येषा क्रता कुलविनाशनी ॥ २८ ॥

रीद्रध्यानमन्तरेणाष्यविदेकाक्षोभादा या प्रान्तिनिमित्तं कुलक्रमादा हिंसा सा न केवलं पापहेतु: प्रत्युत विष्नग्रान्तिनिमित्तं क्रियमाणा समरादित्यकथोक्तस्य यशोधरजीवस्य
सुरैन्द्रदत्तस्येव पिष्टमयकुकुटवधरूपा विष्नाय जायेत कस्पेत
प्रस्नाकुलाचारोऽयमिति बुद्धााऽपि क्रता हिंसा कुलमेव विनाग
यति॥ २८॥

# इदानीं कुलक्रमायातामपि हिंसां परिहरन् पुमान् प्रशस्य एवित्याह ।

चित्र वंशक्रमायातां यस्तु हिंसां परित्यजीत्। स श्रेष्ठः सुलस दूव कालसीकरिकात्मजः॥ ३०॥

वंगः कुलं कुलक्रमायातामिप हिंसां यः 'परिहरेत् स श्रेष्ठः प्रथ्यः तमः सुलस इव तस्य विशेषणं कालसीकरिकात्मजः कालसीक-रिको नाम सीनिकस्तस्थात्मजः पुत्रः।

#### यदाह---

'भवि इच्छन्ति य मरणं न य परपीडं कुणन्ति मणसा वि। ज सुविइससुगइपद्दा सीयरिश्वसुभी जहा सुलसी॥ सुलसक्ष्यानकं सम्प्रदायगम्यम्।

### सचायं —

महित मगधेष्यस्ति पुरं राजग्रहाभिधम्।
तत्र त्रीवीरपादाअभक्षीऽभूष्क्रेणिको तृपः॥१॥
तस्य प्रियतमे नन्दाचिज्ञणे शीलभूषणे।
प्रभूतां देवकीरोहिष्याविवानकदुन्दुभैः॥२॥
नन्दायां नन्दनी विख्कुमुदानन्दचन्द्रमाः।
नाष्ट्राऽभयकुमारोऽभूदुभयान्वयभूषणः॥३॥

<sup>(</sup>१) व परित्यजेत्।

<sup>(</sup>२) आपि इ.कालि च नर्चन च परपीडां कुर्वन्ति मनसापि । से सुविदितसुगतिष्याः सौकारक सुतो स्वा सुलसः ॥ १॥

राजा तस्य परिजाय प्रक्षष्टं बुद्धिकीशलम्। ददी सर्वाधिकारित्वं गुणा हि गरिमास्पदम् ॥ ४ ॥ चन्यदा श्रीमहावीरो विहरन परमेखर:। जगत्पुच्यः पुरे तस्मित्रागत्य समवासरत् ॥ ५ ॥ श्रुला स्वामिनमायातं जङ्गमं कल्पवादपम्। क्षतार्थमानी तत्रागास्महित: बेणिको तृप: ॥ ६ ॥ यथास्थानं निषसेषु देवादिषु जगहरू:। प्रारेभे दुरितध्वंस<sup>१</sup>देशनीं धन्मदेशनाम् ॥ ० ॥ तदा कुष्ठगनलाय: किष्ठित्य प्रणम्य च। निषसादीपतीर्थेशमलर्क इव कुष्टिमे ॥ ८॥ ततो भगवतः पादौ निजप्रयस्ति सः। नि:शङ्कश्रन्दनेनेव चर्चयामास भूयसा ॥ ८ ॥ तदीच्य खेणिकः क्रुडो दध्यी वध्योऽयमुखितः। पापीयान् यज्जगद्वर्त्तर्थेवमाशातनापर: ॥ १०॥ श्रवान्तरे जिनेन्द्रेण सुते प्रीवाच कुष्ठिक:। िम्रयस्रेत्यय जीवेति त्रेणिकेन स्रुते सित ॥ ११ ॥ च्रतिऽभयकुम।रेण जीव वा लं स्नियस्व वा। कालसीकरिकेणापि चुर्तमा जीव मा ऋथा:॥ १२॥ जिनं प्रति स्त्रियस्त्रेति वचसा क्षितो तृप:। इतः खानादु च्छितोऽसी बाह्य द्रत्यादिशङ्गटान्॥ १३॥

<sup>(</sup>१) का ग क प्रत्यादेशकीं।

देशनासे महावीरं नला कुष्ठी समुखित:। रुरुधे श्रेणिकभटैः किरातैरिव शूकरः ॥ १४॥ स तेषां पश्यतामेव दिव्यक्षपंदः च्यात। उत्पपाताम्बरे कुर्वत्रक्कविम्बविडम्बनाम ॥ १५॥ पत्तिभिः कथिते राज्ञाक एष इति विस्नयात्। विज्ञप्तो भगवानसी देवीऽसावित्यचीक्यत्॥ १६॥ पुन विजयामास सर्वज्ञमिति भूपति:। देव: कथमभूदेव कुष्ठी वा केन हेतुना॥ १०॥ षयोवे भगवानेवमस्ति वसेषु विद्यता। कीशास्त्री नाम पूस्तस्यां प्रतानीकोऽभववृषः ॥ १८॥ तस्यां नगर्थामेकोऽभूवामतः सेड्को दिजः। सीमा सदा दरिद्राणां मूर्खाणामविध: पर: ॥ १८ ॥ गर्भिष्णाऽभागि सोऽन्येय्ब्रीच्चास्या स्तिककीणे। भहानय पृतं मह्यं सन्धा नन्नान्यया व्यथा ॥ २०॥ सोऽप्युचे तां प्रिये नास्ति मम कुतापि कीशलम्। येन किञ्चित्रभे काणि कलायाच्या यदीखरा: ॥ २१॥ उवाच मा च तं भट्टं गच्छ सेवस्व पार्थिवमः। पृथियां पार्थिवादको न कि विलल्पपादपः ॥ २२ ॥ तथिति प्रतिपद्यासी नृषं पुष्पप्रसादिना । प्रवत्तः सेवितुं विषी रत्नेच्छुरिव सागरम्॥ २३॥

<sup>(</sup>१) ख विद्यापयामासः।

कदाचिद्य कीशास्त्री चम्पेशेनामितेबेलै:। घनर्त्नेव मेघेदारिरध्यत समन्ततः ॥ २४ ॥ सानीकोऽपि श्रतानीको मध्येकी ग्रास्वि तस्तिवान्। प्रतीचमाणः समयमन्तर्विलमिवोरगः ॥ २५ ॥ चम्पाधिपोऽपि कालेन बहना सन्नसैनिक:। प्राष्ट्रिष स्वात्रयं यातं प्रवत्ती राजहंसवत् ॥ २६ ॥ तदा पुष्पार्थमुद्याने गतः सेडुक ऐचत । तं चीणसैन्यं प्रत्यूचे निष्प्रभोडुमिवोडुपम् ॥ २० ॥ तूर्णमेत्य शतानीकं व्यजिज्ञपदसाविदम्। याति चौणवलस्तेरिर्भम्नदंष्ट्र द्वीरगः॥ २८॥ यद्यदीत्तिष्ठसे तसी तदा याचाः सुखेन सः। बलीयानिप खिन: सन्नखिनेनाभिभूयर्त ॥ २८ ॥ तद्दवः साध मन्दानी राजा सर्वाभिसारतः। नि:ससार ग्ररासारसारनासीरटाकणः ॥ ३० ॥ ततः पश्चादपश्चन्तो नेश्रयम्पेशसैनिकाः। प्रचिन्तितर्ताडत्यार्व को वीचितुमपि चमः ॥ ३१ ॥ चम्पाधिपतिरेकाङ्गः कान्दिशीकः पनायितः। तस्य इस्यम्बकोशादि कौशास्त्रीपतिरग्रहीत् ॥ ३२ ॥ ष्ट्रष्ट: प्रविष्ट: कीशाम्बीं शतानीको सङ्घामना: । उवाच सेंडुकं विष्रं ब्रृह्मि तुभ्यं ददामि किम् ॥ ३३ ॥ विप्रसम्चे याचिषे एदा निजकुट्स्विनीम्। पर्यालोचपदं नान्यो ग्रहिणां ग्रहिणीं विना ॥ ३४ ॥ भद्दः प्रष्ट्रष्टो भद्दिन्ये तदशेषं श्रशंस सः। चेतसा चिन्तयामास सा चैवं दुढिशालिनी ॥ ३५ ॥ यदामना चाह्रिये त्पाद्वामादिकं तदा। करिष्यत्यपरान्दाराक्यदाय विभवः खलु ॥ ३६ ॥ दिनं प्रत्येक प्रालीच'स्त्यायासनभीजनम्। दीनारो दिखणायां च याच इत्यन्वशात्पतिम् ॥ ३०॥ ययाचे तत्त्रया विश्रो राजाऽदात्तहद्विदम। कर्षोऽस्थिमपि प्राप्य रहत्वात्याकोचितं पयः ॥ ३८ ॥ प्रत्यहं तत्त्रया लेभे प्राप्य सन्भावनां च सः। पुंसां राजप्रसादी हि वितनोति महार्घताम् ॥ ३८ ॥ राजमान्द्योऽयमित्येष नित्यं लोकैर्न्यमन्द्रात । यस्य प्रमन्तो नृपतिस्तस्य कः स्थान सेवकः ॥ ४० ॥ श्रये भुत्तं चालयिला बुभुजेऽनिकशोऽप्यसी। प्रत्यहं दक्षिणानीभाडिग्धिग्नोभी दिजवानाम ॥ ४१ ॥ उपाचीयत विप्रोऽसी विविधेईचिणाधनै:। प्रासरत्वत्रयीत्रैय पादैरिव वटद्रुम: ॥ ४२ ॥ स तु नित्यमजीर्णाचवमनादूईगैरसै:। भामैरभृद्धितत्वगम्बस्य इव लाच्या ॥ ४३॥ कुष्ठी क्रमेण सञ्जन्ने शीर्षव्राणांक्रिपाणिकः। तथैवाभुक्त राजाचे सोऽत्रप्ती इव्यवाडिव ॥ ४४ ॥

<sup>(</sup>१) खगड वानोवः।

एकदा मन्त्रिभिर्भूपो विश्वतो देव कुष्ठासी। सञ्चरिणाः क्रष्ठरोगो नास्य योग्यमिष्ठायनम् ॥ ४५ ॥ मन्यस्य नीक्जः पुतास्तेभ्यः कोऽप्यत्र भोज्यताम्। 'व्यङ्कितप्रतिमायां हि खाप्यते प्रतिमान्तरम् ॥ ४६ ॥ एवमस्विति राज्ञोक्तेऽमात्यैर्विप्रस्तथोटितः। खस्थानेऽस्थापयत्पृतं रहहे तस्थी खयं पुन: ॥ ४० ॥ मधुमग्डकवद्त्तुद्रमत्त्रिकाजालमालितः। पुर्वेर्मृहादिप बहि: कुटोरेऽचेषि स दिज: ॥ ४८ ॥ बिहः स्थितस्य तस्याज्ञां पुता अपि न चितिरे। दारूपाते ददुः किन्तु ग्रनकस्येव भोजनम् ॥ ४८ ॥ चुगुपमाना वद्धोऽपि तं भोजयितुमाययु:। तिष्ठिवुर्वेन्तितयीवं मोटनोत्पुटनासिकाः ॥ ५०॥ षय सोऽचिन्तयदिप्रः श्रीमन्तोऽमी सया कृताः। एभिर्मुकोऽस्मानादृत्य तीर्णाश्चीभिस्तरच्छवत् ॥ ५१ ॥ तोषयन्ति न वाचाऽपि रोषयन्येव मामसी। कुष्ठी क्ष्टी न सन्तुष्टीऽभव्य दत्यनुलापिनः ॥ ५२ ॥ जुगुफ्त यथैते मां जुगुफ्गाः स्यूरमी चिषि। यया तथा करिषामीत्यानीचावीचदाकान्॥ ५३॥ उदिग्नो जीवितस्याहं कुलाचारस्वसी सुता:। मुमूर्ष्भिः कुट्म्बस्य देयो मन्तोत्तितः पशः॥ ५४॥

<sup>(</sup>१) खगड न्यं क्रित-।

पशुरानीयतामेक दत्याकस्थानुमोदिन:। पानिन्धिरे तेऽघ पशुं पश्चनसन्दब्दयः ॥ ५५ ॥ उद्दर्शीद्दर्श च खाङ्गमनेन व्याधिवर्त्तिकाः। तेनाचारि पश्चतावद्यावत् क्षष्ठी बभूव सः ॥ ५६ ॥ टरी विप्र: खपत्रेभ्यस्तं इला पश्चमन्यदा । सहाग्रयसञ्जानन्तो मुग्धा बुभुजिरं च ते॥ ५०॥ लीखें खार्याय यास्वामीत्वाष्टच्छा तनयान् दिजः। ययावर्डमुखोऽरस्वं शरखमिव चिन्तयन् ॥ ५८ ॥ ग्रत्यन्तद्ववितः सोऽटब्रटव्यां पयसे चिरम्। यपखस्रहटमिव देशे नानादुमे इदम् ॥ ५० ॥ नीरं तीरतस्मस्तपत्रप्रवासनं दिजः। पीषमध्यन्दिनाकों ग्रक्तथितं काथवत्यपी॥ ६०॥ सीऽपाद्यया यथा वारि भूयोभूयस्त्वातुर: । तथा तथा विरेकोऽस्य बभूव क्रमिभिः सह ॥ ६१ ॥ स नीरगासीलतिभिरप्यक्षीभिक्रदास्त्रसा । मनोज्ञसर्वाषयको वसन्तर्नव पादपः॥ ६२॥ श्रारोग्यष्ट्रष्टो ववले विप्र: चिप्रं खविश्मने। पंसां वपुर्विशेषोत्षणकारो जन्मभूमिषु ॥ ६३॥ स पुर्धां प्रविशन पौरैदेष्ट्रशे जातविस्तरै:। देदीप्यमानो निर्मुती निर्मीक इव पत्रगः॥ ६४ ॥ पौरै: ग्रष्ट: पुनर्जात स्वोक्षाघ: कथं त्वसि। रेवताराधनादस्त्रीत्याचचक्रे स तु दिज: ॥ ६५ ॥

स गत्वा खरहे ऽपश्यत्खपुत्रान् कुष्ठिनो सुदा। मयाऽवज्ञाफलं साधु दत्तमित्यवदच तान् ॥ ६६ ॥ सुतास्तमेवमू सुस भवता तात निर्घृणम्। विश्वस्तेषु किमसानु दिषेवेदमनुष्ठितम्॥ ६०॥ लोकौराक्ष्यमानोऽसी राजवागत्य ते पुरम्। श्रात्रयक्जीविकाद्वारं द्वारपालं निरात्रय: ॥ ६८ ॥ तदाऽच वयमायाता हास्योऽसाहर्मदेशनाम्। योतं प्रचलितोऽसुञ्चत्तं विग्रं निजकर्मणि ॥ ६८ ॥ दारोपविष्ठः स दारदुर्गाणामग्रतो बलिम्। जन्मादृष्टमिवासुङ्क्त यथेष्टं कष्टित: चुधा ॥ ७० ॥ त्राकर्तं परिभक्तात्रदोषाद्वीषोष्णणा च मः। जत्मन्नया त्रवादकारि मकपात्र्य द्वाकुन:॥ ७१ ॥ तत्त् दा:स्थभिया स्थानं त्यक्वा नागात्रपादिषु । चमी जलचरान् जीवान् धन्यास्त्रेने तृषातुर: ॥ ७२ ॥ श्रारटन् वारि वारीति स त्रषात्रीं व्यवदात । दहैव नगरद्वारवाष्यामजनि दर्दुर: ॥ ७३ ॥ विहरनो वयं भूयोऽप्यागमामेह पत्तन । लोकोऽसादन्दनार्थं च प्रचचान ससम्भम: ॥ ७८ ॥ श्रम्मटागमनोदन्तं श्रुलाऽभोहारिकीमुखात् । स मेकोऽचिन्तयिटं काप्येवं युतपूर्याहम्॥ ७५ ॥ जहापीहं ततस्तस्य कुर्वाणस्य मुहुर्मुहु:। स्वप्रसारणवज्जातिसारणं तत्त्रणादभूत्॥ ७६॥

स दधी दर्दरबैवं दारे संखाय मां पुरा। द्वास्थी यं वन्दितुमगास त्रागाइगवानिह ॥ ७० ॥ यधैते यान्ति तं द्रष्टुं सोका यास्याम्य इंतथा। सर्वसाधारणी गङ्गा निष्ठ कस्यापि पैत्रको ॥ ७८ ॥ ततोऽसादन्दनाहेतोक्त्युखोत्युत्य सोऽध्वनि । त्रायांस्ते अवस्त्रस्यो भेकः पञ्चलमाप्तवान् ॥ ७८ ॥ दर्दराङ्कोऽयमुत्पेदे देवोऽसाङ्गिमावितः। भावना हि फन्तस्येव विनाइनुष्ठानमप्यही ॥ ८० ॥ इन्द्रः सदस्यवाचेदसुपत्रेणिकमाईताः। श्रश्रद्धानस्तदसौ तत्परीचार्यमागतः ॥ ८१ ॥ गोशीर्षचन्दर्ननायमानर्च चरणी मम। त्वदृष्टिमोहनायान्यसर्वे व्यधित वैक्रियम् ॥ ८२ ॥ त्रयोचे श्रेणिकः सामित्रमङ्ख्यं प्रभोः चते। एषीऽन्येषां तु मङ्गल्यामङ्गल्यानि जगाद किम्॥ ८३॥ प्रयाचचत्ते भगवान् किं भवेऽखापि तिष्ठसि । शीम्नं मोचं प्रयाहीति मां स्वियखेत्युवाच सः॥ ८४॥ स त्वां जगाद जीविति जीवतस्ते यतः सुखम्। नरके नरशार्टून स्टतस्य हि गतिस्तव ॥ ८५ ॥ जीवन् धर्मा विधन्ते स्वादिमार्नः नुसरे स्तः। , जीव स्त्रियस्व वेत्येवं तेनाभयसभाषत ॥ ८६ ॥ जीवन् पापपरी सत्वा सप्तमं नरकं व्रजीत्। कालसीकरिकस्तेन प्रोचे मा जीव मा मृथा: ॥ ८०॥ तच्छ्रला येणिको नला भगवन्तं व्यजित्रपत्। लिय नाथे जगनाथ कथं में नरके गति: ॥ ८८॥ बभाषे भगवानेवं पुरा त्वमसि भूपते। बहायर्नरके तेन तत्रावयां गमिष्यसि ॥ ८८ ॥ श्वभानामश्वभानां वा फलं प्राग्बदकर्मणाम्। भोक्तव्यं तद् इयमपि नान्यया कर्त्तुमीश्महे॥ ८०॥ त्राद्यो भाविजिनचतुर्विग्रती त्वं भविष्यसि । पद्मनाभाभिधो राजन् खेदं मा स्म क्रयास्ततः ॥ ८१ ॥ त्रेणिकोऽयावदवाय किस्पायोऽस्ति कोऽपि सः। नरकादीन रखेऽहमसक्पादिवासलः ॥ ८२ ॥ भगवान व्याजहारेदं साधुभ्यी भित्रपूर्वकम्। ब्राह्मण्या चित्रपिनया भिन्नां दापयसे मुदा ॥ ८३ ॥ कालसीकरिकाल्नां विमोचयसि वा यदि। तदा ते नरकाकोची राजन् जायेत नान्यया ॥ ८४ ॥ सम्यगित्यपदेशं स इदि हारमिवोद्वहन्। प्रणस्य श्रीमहाबीरं चचाल खाश्रयं प्रति ॥ ८५ ॥ भवास्तरे परीचार्थे दर्दुराङ्केन भूपर्तः। प्रकार्यं विद्धसाधुः कैवर्त्तं इव दर्शितः ॥ ८६॥ तं दृद्धा प्रवचनस्य मालिन्धं मा भवलिति। निवार्याकार्य्यतः सामा खर्ग्सं प्रत्यगावृपः ॥ ८७ ॥ स देवी दर्शयामास साध्वीमुदरिणीं पुन:। मृप: शासनभक्तस्तां ज्योप निजवेश्सनि ॥ ८८ ॥

प्रत्यचीभूय देवोऽपि तसूचे साधु साधु भी:। सम्यक्ताचात्वसे नेव पर्वतः स्वपटादिव ॥ ८८ ॥ तृनाय याद्यां गक्तः सदसि लामचीकयत । दृष्टस्तादृश् एवासि मिथ्यावाची न तादृशाम् ॥ १०० ॥ दिवानिर्मितनज्ञत्रश्रेणिकं 'श्रेणिकाय स:। व्ययाणयत्तती हारंगोलकहितयं तथा ॥ १ ॥ योऽम्ं सन्धास्त्रते हारं वृटितं स सरिष्यति । द्रत्यदीर्थं तिरोधत्त खप्रदृष्ट द्वामरः ॥ २ ॥ दिव्यं देवी ददी हारं चिल्लायी मनोहरम। गोलकदितयं तत्त् नन्दाये तृपतिर्मदा॥ ३॥ दानखास्यास्मि योग्येति सेवीं नन्दा मनस्विनी। त्रास्कात्य स्कोटयामास स्तन्धे तद्दोन्तकदयम् ॥ ४॥ एकसाल्याख्या वस्त्रक्षियामलम्। देदीप्यमानमन्यसारचीमयुग्मं च नि:स्तम् ॥ ५ ॥ तानि दिव्यानि रतानि नन्दा सानन्दमग्रहीत। चनभव्दष्टिवसाभी महतां स्थादचिन्तित: ॥ ६ ॥ राजा ययाचे कपिलां साध्रभ्यः ऋषयाऽन्विता । भिचां प्रयच्छ निर्भिचां लां करिष्ये धनोचकै: ॥ ७ ॥ कपिलीचे विश्वक्षे मां सर्वां खर्णमयीं यदि । हिनिक्स वा तथाऽप्येतदक्तस्यं न करोम्यहम्॥ ८॥

<sup>(</sup>१) च श्रीखकंच सः।

कालसीकरिकोऽप्यूचे राजा स्नां विसुचयन्। दास्येऽइमर्थमर्थस्य सोभात्त्वमिस सीनिकः ॥ ८ ॥ सुनायां ननु को दोषो यया जीवन्ति मानवाः। तां न जातु त्यजामीति कालसीकरिकोऽवदत्॥ १०॥ स्नाव्यापारमेषोऽत्र करिचति कथं न्वित । नृप: चिष्ठाऽस्यङ्गपे तमहोरात्रमधारयत् ॥ ११ ॥ चय विज्ञपयासास गला भगवते हुप:। सोऽत्याजि सौनिकः स्नामहोरात्रमिदं विभो ॥ १२ ॥ सर्वज्ञोऽभिद्धे राजवस्थक्षपेऽपि सोऽवधीत्। श्तानि पञ्च महिषान् स्वयं निर्मीय सन्मयान् ॥ १३ ॥ तहत्वा त्रेणिकोऽपश्यत् खयमुहिविजे तत:। धिगही मे पुरा कर्मा नान्यया भगविद्वरः ॥ १४ ॥ पञ्च पञ्च शतान्यस्य महिषात्रिष्ठतोऽन्वहम । कालसीकरिकस्थीचै: पापराधिरवर्डत ॥ १५ ॥ दहापि रोगास्तस्यासन्दाक्षेरतिदाक्णाः। पर्यन्तनरकप्राप्ते क्यर्युक्ति लिते रघे: ॥ १६ ॥ हा तात हा मातरिति व्याधिबाधाकदर्थित:। वध्यमानः शूकरवलालमीकरिकोऽरटत्॥ १०॥ सोऽङ्गनातृलिकापुष्यवीणाक्षणितमार्जिता:। दृष्टिलग्नासिकाकर्णजिह्याशूलान्यमन्यत ॥ १८॥ ततस्तस्य सुतस्ताद्दक् खरूपं सुलसीऽख्लिम्। जगाद जगदाप्तायाभयायाभयदायिने ॥ १८ ॥

जवेऽभयस्वित्यता यचको तस्येष्टगं फलम्। .सत्यमत्ययपापानां फलमतेव लभ्यते ॥ २०॥ तथाऽप्यस्य क्रक् प्रीत्ये विपरीतेन्द्रियार्थताम् । चमिष्यगन्धविष्वंसे भवेत्र जलमीषधम् ॥ २१ ॥ षयैत्य सुलसस्तं तु कटुतिक्वान्यभोजयत्। षपाययदपीऽत्यणास्तप्तस्र पुसन्नोदराः ॥ २२ ॥ भूयिष्ठविष्ठया सुष्ठु सर्वोक्कीणं व्यलेपयत्। जर्डकर्एकमयां च गयायां पर्यस्वपत् ॥ २३॥ यावयामास चक्रीवत्क्रमेलकरवान् कट्रन्। रसीवेतासक्कासचीररूपाख्यदर्भयत्॥ २४ ॥ तै: प्रीत: सोऽब्रवीत्पृतं चिरात्खादय भोजनम्। भीतं वारि सदुः शया सुगन्धि च विनेपनम् ॥ २५॥ शब्दः श्वतिसुधाऽसूनि रूपाखेकं सुखं ह्योः। भक्तेनापि लयाऽस्मात किं विश्वतोऽस्मि चिरं सुखात ॥२६॥ तच्छ्ता सुलसो दध्याविदमतैव जन्मनि। पदी पापफलं घोरं नरके किं भविष्यति ॥ २० ॥ सुलसे चिन्तयत्येवं स मृत्वा प्राप दार्णम्। सप्तमे नरके स्थानमप्रतिष्ठानसंज्ञितम्॥ २८॥ क्तरोईदेहिकीऽभाणि सुलसः खजनैरिति। पितु: यय पदं स्थाम सनाथा हि त्वया यथा ॥ २८ ॥ सुलसस्तानुवाचेदं करिष्ये कर्म नद्मदः। किञ्चित्रेभे फलं पित्राऽप्यत्रैवासुष्य कर्मणः ॥ ३० ॥

यथा मम प्रिया प्राणास्तवाज्यपाणिनामपि। स्वपाणिताय धिगही परप्राणप्रमारणम् ॥ ३१ ॥ हिंसाजीविकया जीवेत् कः प्रेच्य फलमीटशम्। मर्गेकफनं ज्ञाता किंपाकफनमत्ति कः ॥ ३२॥ अय तं खजना प्रोतुः पापं प्राणिवधेऽत्र यत्। तिहभन्य ग्रहीषामो हिर्ण्यमिव गीविणः॥ ३३॥ लभेकं महिषं हत्या हनिषामोऽपरान् वयम्। अत्यन्यमेव तं पापं भविष्यति ततो नन् ॥ ३४ ॥ श्रादाय सुलसः पित्रंग कुठारं पाणिना ततः। तेनाजन्ने निजां जङ्घां मूर्कितो निषपात च ॥ ३५॥ लब्धमंज्ञस्ततोऽवादीत् 'माक्षन्दः करुणस्वरम्। म्हा जुठारप्रचारेण कठोरेणास्मि पीडित:॥ ३६ ॥ ग्रह्लीत बन्धवो यूयं विभज्य मम वेदनाम्। स्यामत्यवेटनो येन पीडितं पात पात माम् ॥ ३७॥ सल्सं खित्रमनमस्ते च प्रतिबभाषिर । पीडा कस्यापि केनापि यहीतं शकार्त किसु॥ ३८॥ सुन्सी व्याजसार्दं यद् व्यथामियतीमपि। न मे ग्रहीतुमीग्रिष्वे तलयं नरकव्ययाम् ॥ ३८ ॥ क्तता पापं कुट्ग्बार्धे घोरां नरकवेदनाम्। एकोऽमृत्र सिच्छिऽहं स्थास्यन्यत्रैव बान्धवाः ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) च स अन्दन् दार्वासरम्। इ स अन्दन् क-।

हिंसां तन निर्धामि पैतिकीमिप सर्वथा।

पिता भवति यद्यस्यः किमन्धः स्थास्तुतोऽपि हि ॥ ४१ ॥

एवं व्याहरमाणस्य सुलसस्थातिपीड्या।

प्रतिजागरणायागादभयः श्रेणिकात्मजः ॥ ४२ ॥

परिरम्य बभाषे तमभयः साधु साधु भीः।

सर्वं ते श्रुतमस्थाभिः प्रमोदाद्यमागताः ॥ ४३ ॥

पापात्मित्रगदपक्रामन् कर्दमादिव दूरतः।

व्यमेकः श्राध्यमे हन्त पचपातो गुणेषु नः ॥ ४४ ॥

सुलमं पेश्वतिवमालापैर्धमेवत्मलः।

श्रुनमोद्य निजं धाम स जगाम नृपात्मजः ॥ ४५ ॥

स्वाननादृत्य सुलसो ग्रहीतदादश्वतः।

दीर्गत्यभीतोऽस्थाज्जैनधर्मे रोर इवेखरे ॥ ४६ ॥ कालसीकरिक स्नुरिवेवं यस्यजेत् कुलभवामपि हिंसाम् । स्वर्गसम्पददवीयसि तस्य श्रेयसामविषयो न हि किश्वित्॥१४०॥३०॥

> श्रय हिंसां कुर्वत्रिप दमादिभिः पुख्यमर्जेयत्येव पापं च विशोधयेदित्याह्न—

दमी देवगुरूपास्तिर्दानमध्ययनं तपः। सर्वमधितदफ्लं हिंसां चेन्न परित्यजेत्॥३१॥

दम इन्द्रियजयः, देवगुरूपास्तिर्देवमेवा गुरुमेवा च, दानं पाचेषु द्रव्यविश्वाणनं, श्रध्ययनं धर्मशास्त्रादेः पठनं, तपः क्रष्ट-चान्द्रायणादि, एतद्दमादि सर्वमिष न तु किश्चिदेव, श्रफसं पुण्यार्जनपापच्चयादिफलरहितं चेद्यदि हिंसां शान्तिकहेतुं कुल-क्रमायातां वा न परित्यज्ञेन परिचरेत्॥ एवं तावन्यांसलुट्यानां शान्तिकार्थिनां कुलाचारमनुपालयतां च या हिंसा सा प्रतिषिद्वा ॥ ३१ ॥

ददानीं गास्त्रीयां हिंमां प्रतिषेधन् गास्त्रत्वेन वाऽऽचिपति-

विश्वस्तो मुग्धधीर्लीकः पास्तते नरकावनी । अहो नृशंसेर्लीभास्वेहिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥ ३२ ॥

हिंसाशास्त्रं वस्त्रमाणं तस्त्रोपदेशका हिंसाशास्त्रोपदेशका मन्ता-दयस्तैः किं विशिष्टैर्नृशंसैनिर्दयैः। दयावान् हि कयं हिंसाशास्त्र-सुपदिशेत्। दृशंसत्त्रे हेतुमाह। सोभास्यैः मांसस्त्रोभास्यैः स्वाभाविकविवेकविवेकिसंसर्गचकूरहितैः।

### यदाह--

एकं हि चत्त्रमलं महजो विवेक-स्तद्दद्भित्व सह संवसितद्दितीयम्। एतद्दयं भवि न यस्य स तत्त्वतीऽन्ध-स्तस्यापमार्गवलनं स्वलु कोऽपराधः॥१॥

त्रहो इति निर्वेदे यतो विश्वस्तो विश्वव्यः विश्वस्तत्वे हेतुर्मुग्धधीः । चतुरक्षिष्टिं कत्याक्तत्यं विवेचयन् न प्रतारकवचम्सु विश्वसिति स्रोकः प्राक्ततो जनः पात्वतं चेप्यते नरकावनी नरक-पृथ्वाम् ॥ ३२ ॥ हिंसाग्रासमेव यदाहरित्यनेन प्रसुत्य निर्दिश्वति—
यज्ञार्थं पण्वः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।
यज्ञोऽस्य भृत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥३३॥

यद्वार्थं यद्वनिमित्तं स्वयंभुवा प्रजापितना प्रश्वः सृष्टा उत्पादिताः स्वयमिवेत्वर्थवादः अस्य जगतो विश्वस्य यद्वो ज्योतिष्टोमादिः भूत्वै भूतिर्विभवः तस्मात्तन यो वधः स न वधो विद्येयः हिंसा-जन्यस्य पापस्यानृत्पत्तेः। एवमुच्यते। कश्चं पुनर्यद्वे हिंसादोषी नास्ति। उच्यते। हिंसा हिंस्यमानस्य महानपकारः प्राण-वियोगेन पुत्रदारधनादिवियोगेन वा सर्वानर्थोत्पत्तेदुष्कृतस्य वा नरकादिफलविपाकस्य प्रत्यासत्तेः। यद्वे तु हतानामुपकारो नापकारः नरकादिफलानृत्पत्तेः॥ ३३॥

## एतदेवाह-

चीषध्यः पश्रवो हचास्तिर्यञ्चः पचिगस्तया । यन्नार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युक्तितं पुनः ॥३४॥

श्रीषध्यो दर्भादयः प्रमवश्कागादयः हत्ता यूपादयः तिर्यश्री गवाष्ट्रादयः पत्तिगः किष्णाः किष्णाः यद्मार्थः यद्मार्थः यद्मितिसत्तं निधनं विनाशं प्राप्ताः । यद्यपि केषाश्चित्तत्र निधनं नास्ति तथापि या च यावती च पीडा विद्यत इति सा निधनशब्देन लच्चते । प्राप्नुवन्ति यान्ति उच्चित्रतमुल्कषे देवगन्धर्वयोनित्वमुत्तरकुर्वादिषु दीर्घायु-ष्कादि च ॥ २४ ॥

यावत्यः काश्विच्छास्त्रे चोदिता हिंसास्ताः संदिप्य दर्शयति —

मधुपर्के च यज्ञे च वित्रदैवतकर्मणि।

अनेव पश्वो हिंखा नान्यनेत्यब्रवीन्मनुः ॥ ३५ ॥

मधुपर्कः क्रियाविशेषः तत्र गोवधो विह्नितः यक्तो ज्योति-ष्टोमादिः तत्र पश्चिषो विह्नितः पितरो दैवतानि यत्न कर्मख्यष्टकादो तत्र याउं यदा पितृणां दैवतानां च कर्म महायज्ञादि॥ ३५॥

एर्ज्येषु पश्नन् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविह्निः। आत्मानं च पश्रंश्चेव गमयत्युत्तमां गतिम्॥३६॥

एतानर्थान् साधियतुं पशून् हिंसन् दिज श्रात्मानं पशूंशे समां गतिं स्वर्गापवर्गनचणां गमयति प्रापयति वेदतस्वार्थविदिति विदुषोऽधिकारित्वमाह ॥ ३६ ॥

हिंसाशासमनृद्य पुनस्तदुपदेशकानाचिपति-

यं चक्रः क्रूरकर्माणः शास्त्रं हिंसोप३ शक्तम्।

क ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥३०॥

ये मन्वादयः कृरं निर्घृणं कर्म येषां ते क्रूरकर्माणः ग्रास्त्रं
स्मृत्यादि हिंसाया उपदेशकं चक्रः ते हिंसाशास्त्रकर्त्तारः क

नरके यास्यन्तीति विस्रयः ते चास्तिकाभासा ग्रपि नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः परमनास्तिका इत्यर्थः ॥ ३०॥

## उतं चेत्यनेन संवादश्चोकमुपदर्भयति—

वरं वराकश्चार्वाको योऽसौ प्रकटनास्तिकः। वेदोतितायसच्चद्मच्चत्रं रची न जैमिनिः॥ ३८॥

वरमिति मनागिष्टो जैमिन्यपेच्या चार्वाको लोकायितकः वराक इति दश्चरिहितत्वादनुकम्पाः। तदेवाह। योऽसी प्रकटनास्तिकः। लैमिनिस्तु न वरं कुतः वेदोक्कितापसच्छद्म तापसविषस्तेन छवं रची राचसः श्रयं हि वेदोक्तिं मुखे कत्वा सक्तवप्राणिवञ्चनात् मायावी राच्य इव। यचीक्तम्। यच्चाधं प्रयवः छष्टा इति तद्वाञ्चाचं निजनिजकर्मनिर्माण-माहालेग्रन नानायोनिषु जन्तवः समुत्पद्यन्त इति व्यलीकः कस्यवित् छष्टिवादः यज्ञोऽस्य भूत्ये सर्वस्येति त्वर्धवादः पचपातमात्रं वधोऽवधो इति त्प्षहासपानं वचः यज्ञाधं विनिहतानां चौषध्यादीनां पुनक्च्छ्यप्राप्तिः श्रहधानभाषितं श्रकत्यस्यक्तानां यज्ञवधमात्रेणोच्छितगितप्रास्थयोगात्। श्रविच। यज्ञ- इनम्मात्रेण यदि उच्छितगितप्रासिस्तर्षिं मातापित्रादीनामिष्य यज्ञे वधः किं न क्रियते।

यदाह:--

नाहं स्तर्गफलोपभोगत्विति नाभ्यर्थितस्वं मया सन्तुष्टस्मृणभचणेन सततं साधी न युत्तं तव।

<sup>(</sup>१) चड -मात्रम्।

स्त्रीं यान्ति यदि लया विनिष्टता यन्ने भुवं प्राणिनी
यन्नं विनं न करोषि मास्टिपित्टिभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः ॥१॥
मधुपर्कादिषु च हिंसा श्रेयसे नान्यतेति खच्छन्दभाषितं, को हि
विशेषो हिंसाया येनेका श्रेयस्त्री नान्येति। पुर्श्वासानसु
सर्वाऽपि हिंसा न कर्त्तव्येत्याहः।

यथा--

'सब्बे जीवा वि इच्छंति जीविजं न सरक्जिजं। तन्हा पाणिवहं घीरं निर्माधा वज्जयंति णम्॥१॥ यत्तृकं—

श्रात्मानं च पश्र्येव गमयत्युत्तमां गितिमिति ।
तदितमहासाहसिकादन्यः को वक्तमहिति । श्रिप नाम पशीरिहंस्रस्थाकामनिर्जरयोत्तमगितिलाभः संभवेत् दिजस्य तु
निशातकपाणिकाप्रहारपूर्वं सीनिकस्थेव निर्देयस्य हिंसतः
कथमुत्तमगितसंभावनाऽपि स्थात् ॥ ३८ ॥

एतदेव विशेषाभिधानपूर्वकमुपसंहरदाह-

देवोपहारव्याजेन यज्जव्याजेन येऽयवा ।

म्नानित जन्तून् गतघ्रणा घोरां ते यान्ति दुर्गतिम् ॥३६॥ देवा भैरवचण्डिकादयस्तेभ्यः उपहारी बिन्तः स एव व्याजं द्वम तेन महानवसीमाघाष्टमीचैवाष्टमीनमसितकादिषु देवपूजाच्छम-

<sup>(</sup>१) सर्वे जीवा अर्थि इच्छिनि जीवितुं न मर्तुम् । तक्षात् प्राचिव्यं घोरं निर्धन्या वर्जयन्ति ॥ १ ॥

ना ये जन्तु घातं कुर्वन्ति ये च यक्तव्याजिन गतष्टणा निर्दयास्ते घोरां रीद्रां दुर्गतं नरकादिलक्चणां यान्ति अत देवोपहारव्याजे-नेति विशेषाभिधानं यक्तव्याजेनित्युपसंहारः अपि च निरावाधे धर्मसाधने स्वाधीने सावाधपराधीनधर्मसाधनपरिग्रहो न श्रेयान्।

यदाचु:---

पके चेनाधु विन्देत किमधे पर्वतं व्रजीदिति ॥ ३८ ॥

### एतदेवाह—

शमशीलद्यामूलं हित्वा धमें जगितम्। श्रहो हिंसाऽपि धर्माय जगदे मन्दवुित्तिः॥४०॥

समः कषायेन्द्रियजयः श्रीलं सुस्वभावता दया भूतानुकम्मा एतानि मूलं कारणं यस्य स तथा धर्मीऽभ्युदयनिः त्रेयसकारणं तं किं विशिष्टं जगिदतं, हिला उपेच्य समसीलादीनि धर्मसाधनान्युपे-च्छेत्यर्थः, सही दित विद्याये हिंसा श्रीप धर्मसाधनबिहर्भूता धर्म-साधनलेन मन्दबुदिभिक्ता सर्वजनप्रसिद्धानि समसीलादीनि धर्मसाधनान्युपेच्य सधर्मसाधनमपि हिंसां धर्मसाधनलेन प्रति-पादयतां परेषां व्यक्तैव मन्दबुदिता। एवं तावज्ञीभसूना साम्यर्था कुलक्रमायाता यज्ञनिमित्ता देवीपहारहेतुका च हिंसा प्रतिविद्धा॥ ४०॥

पित्रनिमित्ता घवशिषते तां प्रति निविधितुं परणानीयां षट्श्लोकीमनुबद्दि— इविर्यचिरराचाय यचानन्त्याय कल्पते । पित्रस्थी विधिवद्दत्तं तत्प्रवच्चास्यशेषतः ॥ ४१ ॥

चिररात्रशब्दो दीर्घकालवचनः यज्ञानन्त्याय केनचिडविषा दीर्घ-कालत्रिर्फायतं केनचिदनकीव तदुभयं प्रवच्यामि ॥ ४१ ॥

तिलैबीहियवैर्माषैरिक्कमूलफलेन वा । दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत्यितरो नृगाम् ॥४२॥

तिलादिग्रङ्णं नेतरपरिसंख्यानार्धमिष तूपात्तानां फलविशेषप्रद-र्श्वनार्धम्। एतैर्विधिवह्तै: पितरी मासं प्रीयन्ते ॥ ४२ ॥

दी मासी मत्स्यमांसेन चीन् मासान् हारिणेन तु। भौरभेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पञ्च तु॥ ४३॥

मस्याः पाठीनकाद्याः, इरिणा सृगाः, घीरभ्या मेषाः, प्रकुनय भारस्थकुकुटाद्याः॥ ४३॥

षणमासांश्कागमांसेन पार्षतेनेह सप्त वै। अष्टावेणस्य मांसेन रीरवेण नवेव तु॥ ४४॥ इगिश्कगलः, एषतेणस्रवो सगजातिविशेषवचनाः॥ ४४॥ दशमासांस्तु त्य्यन्ति वराहमहिषामिषैः। शशकूर्मयोर्मासेन मासानेकादशैव तु॥ ४५॥

बराह भारखशूकरः ॥ ४५॥

# संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन तु।

वार्श्वीणसस्य मांसेन तृप्तिहृद्धियार्षिकी ॥ ४६ ॥ स्रुतानुमितयोः स्रुतसंबन्धस्य बलीयस्वाह्ययेन पयसा पायसेन च संबन्धो न मांसेन प्राकरणिकेन, चन्धे तु व्याख्यानयन्ति मांसेन गव्येन पयसा पायसेन वा पयसो विकारः पायसं दध्यादि पयः-संस्कृते लोहने प्रसिद्धिः वार्श्वीणसो जरच्छागः यस्य पिवतो जलं ब्रीणि स्प्रशन्ति जिह्वा कर्णीं च ॥

#### यदा ह---

तिपिवं तिन्द्रियचीणं खेतं वहमजापितम्। वार्श्वीणसंतु तं प्राइर्योक्तिकाः पित्वकर्मस्॥१॥४६॥ पितिनिमत्ति हिंसोपदेशकं श्रासमनूदा तदुपदिष्टां हिंसां दूष-यति---

द्रति स्मृत्यनुसारेण पितृणां तर्पणाय या।

मृद्धैर्विधीयते हिंसा साऽपि दुर्गतिहितवे॥ ४०॥
दति पूर्वीता या स्मृतिर्धर्मसंहिता तस्या अनुसारेणालस्वनेन
पितरः पितुर्विद्याः।

## यच्छ्रति:--

पित्रे पितामसाय प्रिपतामसाय पिण्डं निविपेदिति ।
तेवां तर्पणाय द्वसचे मूटैरविचारकैयी हिंसा विधीयते सापि न केवलं मांसलोभादिनिमित्ता दुर्भितिहैतवे नरकाय न हि खल्पाऽपि काचिहिंसा न नरकादिनिबन्धनं यसु पिद्धक्षिप्रपञ्चवर्षनं तमुखबु द्विप्रतारणमात्रं न हि ति जत्री ह्यादिभिर्मस्थमां सादिभिर्वा परास्तां पितृणां टिसिक्त्यदाते।

यदाह —

चतानामिप जन्तूनां यदि हिप्तिभेवेदिह।

निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेष्ठः संवर्षयेष्ठिः खाम् ॥ १ ॥ इति न केवलं हिंसा दुर्गतिईतुरेव किंतु हिंस्यमानैर्जन्तुभिदिरोध-निवन्धनत्वेन स्वस्थापि इहामुत च हिंसाहेतुतया भयहेतुः ॥४०॥

> श्रहिस्रस्य तु सर्वजीवाभयदानशीखस्य न कुर्तीऽपि भयमस्तीत्याहः—

यो भूतेष्वभयं दद्याङ्कृतेभ्यस्तस्य नो भयम्। याद्यवितीर्यते दानं तादृगामात्यते फलम्॥ ४८॥ स्रष्टम ॥ ४८॥

एवं ताविद्वंसापराणां मनुष्याणां नरकादि हिंसाफलमिभिहितं सुराणामिष हिंसकानां जुगुपानीयचरितानां मूटजनप्रसिद्धं पूज्यस्वं परिदेवयर्त—

कोदग्डदग्डचक्रासिश्लशक्तिधराः सुराः।

हिंसका अपि हा कष्टं पूज्यकी देवताधिया ॥४६॥ हा कष्टमित्यतिग्रयनिवेंदे हिंसका अपि क्ट्रप्रस्तयः सुराः प्राक्षते-र्जनेः पूज्यको विविधपुष्पोपहारादिभिर्द्यको ते च यथाकथिद-भ्यर्थतां नाम केवनं देवताबुहिस्तव विरुद्धा द्रत्याह देवताधिया हिंसकाले विशेषणहारेण हिंतुमाह कोदण्डदण्डचक्रासिग्र्स्यक्तिः धरा इति कोदण्डादिधरत्वाहिंसकाः हिंसकत्वमन्तरेण कोदण्डा-दीनां धारयितुमयुक्तत्वात् कोदण्डधरः शङ्करः दण्डधरो यमः चक्रामिधरो विष्णुः श्लुधरौ शिवी शक्तिधरः कुमारः उप-चचणमन्येवां श्लुणां शस्त्रधराणां च ॥ ४८॥

एवं प्रपञ्चती हिंसां प्रतिषिध्य तहिएचभूतमहिंसावतं श्रोकहरोन स्तीति—

मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी।
श्रहिंसैव हि संसारमरावस्तसारिणः॥ ५०॥
श्रहिंसा दुःखदावाग्निप्राहेषेण्यघनावली।
भवभमिकगार्त्तानामहिंसा परमीषधी॥ ५१॥
स्वष्टम ॥ ५०॥ ५१॥

यहिंसावतस्य फलमाह-

दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं स्नाघनीयता ।

श्रहिंसायाः फलं सर्वे किमन्यत्कामदेव सा ॥५२॥
श्रहिंसापरे हि परेषामायुर्वेईयत्रनुरूपमेव जन्मान्तरे दीर्घायुर्दे
लभते तथैव पररूपमिवनाग्रयन् प्रकष्टं रूपमाप्नोति तथैव वास्तास्यहेतुं हिंसां परिहरन् परमस्तास्यरूपमारीग्यं लभते सर्वभूताभयपदेश तभ्य श्रामनः श्लाधनीयतामश्रुते एतसर्व-महिंसायाः फलं कियदा शृङ्गाहिकया वक्तं शकाते। इत्याह किमन्यलामदेव सा यदालामयते तक्तमे ददाति उपलच्चमितद-कामितस्थापि सर्गापवर्गादेः फलस्य दानात्।

### भवान्तरे श्लोक:---

हेमाद्रिः पर्वतानां हरिरस्तभुजां चक्रवर्त्ती नराणां शीतांशच्चेतिषां खस्तहरवनिष्टां चण्डरोचिर्यहाणाम् । सिन्धुस्तीयाशयानां जिनपतिरसुरामर्श्वमत्वीधिपानां यहत्तदद्गतानामधिपतिपदवीं यात्वहिंसा किमन्वत् ॥ १ ॥ उक्रमहिंसावतम् ॥ ५२ ॥

त्रय स्टातन्नतस्यावसरस्तः नासीकविरतिन्नतमन्तरेणीय-पद्मते, न च तत्पस्मनुपदर्श्यासीकाद्विरतिं कारियतुं शक्यः पर इत्यसीकपसमुपदर्श्य तद्विरतिमुपदर्शयति —

मन्मनत्वं काहलत्वं मृत्रात्वं मृखरोगिताम्।
वीच्यासत्यप्पलं कान्यालीकाद्यसत्यमृत्मृजित् ॥५३॥
मन एव मन्तृ यत्र तमामानं परस्वाप्रतिपादकं वचनं तद्योगात्पुरुषीः
ऽपि मन्मनस्तस्य भावो मन्मनत्वं १ काहलमन्यक्रवर्षे वचनं
तद्योगात्पुरुषीऽपि काहलस्तस्य भावः काहलत्वं २ मृकोऽवाक्
तस्य भावो मृकत्वं ३ मुखस्य रोगा चपित्रक्षाद्यस्तेऽस्य सन्ति
मुखरोगी तस्य भावो मुखरोगिता ४ एतक्षवंमसत्यप्पलं वीच्य
यास्त्वलेनोपलभ्यासत्यं स्थूलासत्यसुकृतिच्छावकः।

यदाइ---

मूका जडाब विकला वाग्हीना वाग्जुगुष्मिताः। पूतिगन्धमुखाबैव जायमोऽन्तृतभाषिषः॥१॥ ५३॥ भनतं च तच कन्यानीकादि वक्तमानम् तदेवाच-कन्यागोभृम्यनीकानि न्यासापइरगं तथा । क्रटसाच्यं च पञ्चिति स्यूनासत्यान्यकीर्त्तथन्॥५४॥

कन्यालीकं १ गवालीकं २ भूम्यलीकं ३ न्यासाप इरणं ४ कूटसाच्छं च ५ एतानि पञ्च स्यूजासत्यान्यकी त्त्रियन् जिनाः। तच कन्या-विषयमलीकं कन्यालीकं भिन्नकन्यामभिन्नां विपर्धेयं वा वदती भवति ; इदं च सर्वस्य कुमारादिद्विपदिवयस्यासीकस्योप-सचणं १ गवासीकमत्यचीरां बहुसीरां विषयीयं वा वदतः, इदमपि सर्वेचतुष्पद्विषयस्थानीकस्योपनक्षणं २ भूम्यनीकं परसलामप्यात्नादिसलां विपर्ययं वा वदतः, इदं च शेषपाद-पाद्यपदद्रव्यविषयालीकस्योपलचणं ३ अय दिपद्वतुष्पदापद-यहणमेव कस्नाव कतम्। उचते। क्यायलीकानां लोके प्रतिगर्श्वितलेन कृढलादिति। न्यस्यते रच्चायान्यसे समर्प्यत इति न्यासः सुवर्षादिः तस्यापहरणमण्नापस्तद्वचनं स्थलस्वा-वाद: इदं चानेनैव विश्रिषेण पूर्वालीकिभ्यो भेदेनोपात्तं ; कूटसाच्यं प्रमागीक्षतस्य लञ्चामसारादिना कूटं वदतः, यथासमत्र साधी ष्य च परकीयपापसमर्थकत्वसत्त्वस्याविश्वमात्रित्य पूर्वेभ्यो भेदे-मीपन्यासः, एतानि क्रिष्टाश्यसमुखलात् ख्लासत्यानि ॥ ५४ ॥ एतेवां स्पूलालीकत्वे विशेषणदारेण हेतुमुपन्यस्य प्रतिविधमाइ—

सर्वलोकविक्षं यदाहिश्वसितवातकम्। यहिपचस् पुर्खस्य न वदेत्तदसूनृतम्॥ ५५॥ सर्वलोके विरुद्धत्वात् कन्यागोभृस्यकीकानि न वदेत् विष्क-सित्यातकत्वाद्धरासापलापं न वदेत् पुरुष्कस्य धर्मस्य विपन्तरूपोऽ-धर्मस्तं हि वदन् प्रमाणीकतो विवादिभिरभ्यर्थते धर्मे ब्रूया-द्याधर्मिमिति। इति धर्मविपच्चलाल्बूटसाच्यं न वदेत्॥ ५५॥

चमत्यस्य फनविशेषमुपदर्शयंस्तत्परिहारमुपदिश्वति—
 ससत्यतो लघीयस्वमसत्याद्वचनीयता ।
 सधोगतिरसत्याच तदसत्यं परित्यजित् ॥ ५६ ॥
 सघीयस्वं वचनीयता चामत्यस्थैहिकं फलं, अधोगतिरामु सिकम् ॥ ५६ ॥

श्रथ भवतु क्लिष्टाश्ययपूर्वस्थासत्यस्य निषेधः, प्रामादिकस्य तुका वात्तित्याच्च

ससत्यवचनं प्राच्यः प्रमादेनापि नो वदेत्।
श्रेयांसि येन भज्यन्ते वात्ययेव महाद्रुमाः॥ ५०॥
पास्तां क्रिष्टाग्रयपूर्वकमसत्यवचनं, प्रामादिकमप्यज्ञानसंग्रयादिजनितवचनं न वदेत् येन प्रामादिकेनासत्यवचनेन श्रेयांसि भङ्गसुपयान्ति वात्ययेव महाद्रमा इति दृष्टान्तः।

यदाहुमहर्षय:---

'अद्रज्ञस्मिय कालस्मि अप्रमुप्यत्वसम्मागर। जसक्षेतुन जाणेज्ञा एवसे अंति गो वर्॥१॥

<sup>(</sup>१) जातीत च का के प्रस्थुत्मच भगते। समर्थेत न जानीसात् एव मेतत् इति नो बहेत्॥१॥ \* क खणक ड च अर्डिमा।

'महम्मिय कालिशि पशुप्पसमणागए।

जत्य संका भवे तंतु, एवमेमं ति को वए॥२॥

'पहमिश्र य कालिशः पशुप्पसमणागए।

निस्तंकिमं भवे जंतु, एवमेमं तु निहिसे॥३॥

एतचासत्यं चतुर्वा। भूतिनक्रवो, श्रभूतोहावनं, श्रयांन्तरं, गर्चा च। भूतिनक्रवो यथा। नास्याक्षा, नास्ति पुष्यं, नास्ति पापं चेत्यादि। श्रभूतोहावनं यथा। सर्वगत श्राक्षा ग्यामाकः तन्दुलसातो वा। श्रयांन्तरं यथा। गामखमभिद्धतः। गर्चा तु विधा। एका सावद्यव्यापारप्रवर्त्तनो ; यथा चेत्रं क्षषेत्यादि। दितीया श्रिया ; काणं काणमिति वदतः। द्वतीया श्राक्रोश-रूपा ; यथा श्ररे बान्धिकनिय द्रत्यादि॥ ५०॥

ष्रतिपरिचरणीयत्वमसत्यवचनस्य दर्शयन् पुनरप्यैचिकान्
दोषानाष्ट—

चसत्यवचनादैरविषादाप्रत्ययादयः ।

प्रादु:षन्ति न के दोषाः कुपष्ट्याद्याधयो यथा ॥५८॥ वैरं विरोधः, विषादः पद्यात्तापः, श्रवत्वयोऽविष्वासः । श्रादि-श्रहणाद्राजावमानादयो ग्रह्मन्ते ॥ ५८॥

<sup>(</sup>१) व्यतीते च कासे प्रत्युत्पद्मनागते। सन्यक्षाभवेत्तत् एवमेतत् इति नो वहेत्॥२॥

<sup>(</sup>२) अप्रतीते च काले प्रत्युत्यञ्चमनागते । निःयक्कितं भवेत्तत्तु एवमेतत् तु निर्दियेत् ॥ ३ ॥

<sup>\*</sup> वासागक ए अञ्चलित्।

यामुणिकं मणावादस्य फलमाइ— निगोदेष्यय तिर्येचु तथा नरकवासिषु । उत्पद्यन्ते सृषावादप्रसादेन शरीरिणः ॥ ५८ ॥

निगोदा प्रनन्तकायिका जीवास्तेषु, तिर्यम् गोबलीवर्दन्यायेन शेषतिर्यग्योनिषु, नरकवासिषु नैरियकेषु ॥ ५८॥

> इदानीं सृषावादपरिहारे ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां कालिकाचार्यवसुराजी दृष्टान्तावाह—

ब्र्याहियोपरोधादा नासत्यं कालिकार्यवत् । यस्तु ब्र्ते स नरकं प्रयाति वसुराजवत् ॥ ६० ॥ भिया मरणादिभयेन, उपरोधाद्दानिस्थादसत्यं न ब्र्यात् । यस्तु ब्र्ते भियोपरोधादा दलात्रापि संबन्धनीयं, दृष्टान्ती संप्रदाय-गम्मी।

## स चायम्।

श्वस्ति भूरमणीमी निमणित्यमणी पुरी।
यद्यार्थनामा ततासी ज्ञितणत्रुर्मे ही पति: ॥१॥
रहेति नामधेयेन ब्राह्मणी तत्र विश्वता।
दत्त इत्यभिधानेन तस्याः पुत्री बभूव च ॥२॥
दत्ती नितान्तदुर्दान्ती यूतमद्यप्रियः सदा।
सेवितुं तं महीपालं प्रवृत्ती वर्त्तने च्छ्या॥३॥
राज्ञा प्रधानी वर्त्ते कायावत्यारिपार्श्वताः।
श्वारोष्टायोपसर्पन्या विषवक्षेरिप द्रमः॥४॥

विभेद्य प्रक्ततीरेष राजानं निरवासयत्। पापालानः कपोताय स्नाययोच्छेददायिनः ॥ ५ ॥ तस्य राज्ञी दुरात्माऽसी राज्ये स्वयमुपाविशत्। चुद्रः पादान्तदानिऽपि क्रामत्युच्छीर्षकावधि ॥ ६ ॥ पग्रहिंसीलाटान् यज्ञानज्ञी धर्मधिया व्यधात्। भूमैर्मिलिनयन् विम्नं समूत्तेंरिव पातकै:॥०॥ विद्वरन् कालिकार्याख्यवाचार्यस्तस्य मातुतः। तवाजगाम भगवानङ्गानिव संयमः ॥ ८ ॥ तसमीपमनापिसुर्दत्तो मिथ्यालमोहितः। प्रत्ये प्रार्थितो माता मातुनाभ्यर्णमाययौ ॥ ८ ॥ मत्तीकत्तप्रमत्ताभी दत्तीऽपृच्छत्तसुइटम्। त्राचार्ययदि जानासि यज्ञानां ब्रुह्मिकं फलम् ॥ १० ॥ उवाच कालिकाचार्यो धर्म एक्कसि तक्कृषु। तस्परस्य न कर्त्रत्र्यं यदादिप्रियमात्मनः ॥ ११ ॥ नन् यन्नफलं एच्छामीति दत्तोदिते पुनः। स्रिक्ते न हिंसादि श्रेयमे किन्तु पापाने ॥ १२ ॥ पुनस्त्देव साचेवं ष्टष्टो दत्तेन दुर्धिया । ससीष्ठवसुवाचार्यी यज्ञानां नरकः फलम् ॥ १३ ॥ दत्तः क्रुडोऽभ्यधादेवभिद्य कः प्रत्ययो वद । भार्योऽप्यूचे खकुकारां त्वं पच्चमे सप्तमेऽस्ति ॥ १४ ॥ दत्तः कोपादुदस्तभूरक्णीक्षतलोचनः। भूताविष्ट इवोवाच प्रत्ययोऽत्रापि को ननु ॥ १५ ॥

प्रशीचे कालिकार्योऽपि खक्तकीपचनात्पुर:। तिस्रवेवाङ्गाकस्मासे सुखे विष्ठा प्रवेश्वति ॥ १६ ॥ रोषाद् दत्ती जगादेदं तव मृत्युः कुतः कदा। न कुतोऽपि खकाले द्यां यास्यामीत्यवदन्युनि: ॥ १७ ॥ षमं निरुख दुर्वेडिमिति दत्तेन रोषतः। चादिष्टै: कासिकाचार्यी रुक्षे दण्डपूर्वे: ॥ १८ ॥ श्रय दत्तात् समुद्दिग्नाः सामन्ताः पापकर्मणः । भाह्नवाद्यं वृषं तस्मै दत्तमर्पयितुं किल ॥ १८ ॥ दत्तोऽपि शक्तिस्तस्यो निलोनी निजवैस्मनि। कारहीरवरवत्रस्तो निकुञ्ज इव कुञ्जरः ॥ २०॥ स विस्नृतदिनो दैवादागते सप्तमे दिने। विडिनिमेन्तुमारचै राजमार्गानरच्यत् ॥ २१॥ तत्रैको मालिकः प्रातर्विशन् युष्पकरण्डवान्। चक्रे वेगातुरो विष्ठां भीतः पुष्पैः प्यथत्त च ॥ २२ ॥ इहाइनि इनिधामि पशुवक्षनिपांसनम्। चिन्तयिनित इत्तोऽपि निर्ययौ सादिभिर्वत: ॥ २३ ॥ एकेन वलाताऽखेन विष्ठीत् ज्ञिप्ता खुरेण सा। दत्तस्य प्राविशवास्य नामत्या 'यमिनां गिरः ॥ २४ ॥ शिलास्फालितवलाद्यः स्राथाङ्गो विमनास्ततः। स सामन्ताननाष्टच्छा ववले खर्छ्डं प्रति ॥ २५॥

<sup>(</sup>१) क स्त्रगळ वितिनास्।

नाऽस्मयन्त्रीऽसुना ज्ञात इति प्रक्ततिपृष्वैः ।

ग्रह्मप्रविश्वेव बद्धा दभ्रे स गौरिव ॥ २६ ॥

ग्रय प्रकाश्यंस्तेजी निजं राजा चिरन्तनः ।

प्रादुरासीत्तदानीं स निशात्यय इवार्यमा ॥ २० ॥

सोऽहिः करण्डनिर्यात इव दूरं ज्वलन् क्रुधा ।

दसं खतुन्थां नरककुन्ध्रामिव तदाऽचिपत् ॥ २८ ॥

ग्रधस्तात्ताप्यमानायां कुन्ध्रां खानीऽन्तरा स्थिताः ।

दसं विददुः परमाधार्मिका इव नारकम् ॥ २८ ॥

निरस्तभूपालभयोपरोधः श्रीकालिकाचार्य इवैवसुन्धैः ।

सत्यवतव्याण्कतप्रतिज्ञो न जात् भाषेत स्था मनीषी ॥३०॥

## ॥ इति कालिकाचार्यदत्तकथानकम्॥

श्रस्ति चेदिषु विख्याता नामा श्रस्तिमती पुरी।
श्रित्तमत्याख्य्या नद्या नर्मसख्येव श्रोभिता ॥ १ ॥
पृथ्वीमुकुटकल्पायां तस्यां तेजोभिरह्नतः ।
माणिक्यमिव पृथ्वीशोऽभिचन्द्रो नामतोऽभवत् ॥ २ ॥
स्तुः स्तृतवाक्तस्य वसुरित्यभिधानतः ।
श्रजायत महावृद्धिः पाण्डोरिव युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥
पार्खे चौरकदम्बस्य गुरोः पवतकः सुतः ।
राजपुत्रो वसुच्छात्रो नारदश्वापठंख्यः ॥ ४ ॥
सौधोपरि श्यानेषु वेषु पाठश्रमाविश्य ।
सारख्यमणौ व्योग्नि यान्तावित्यूचतुर्भिषः ॥ ५ ॥

एषामेकतमः स्वर्गे गमिष्यत्यपरी पुनः। नरकं यास्यतस्तवाशीवीत्वीरकदम्बकः ॥ ६॥ तच्छला चिन्तयामास खित्रः चीरकदम्बकः। मयाप्यध्यापके शिष्टी यास्त्रतो नरकं हहा॥ ०॥ एभ्यः को यास्त्रति स्वृगं नरकं की चयास्त्रतः। जिन्नासुरित्य्वाध्यायस्तांसीन् युगपदाह्वत ॥ ८ ॥ यावपूर्णं समप्येषामेकौकं पिष्टकुकुटम्। स जचेऽमी तत्र वध्यायव कोऽपि न प्रश्वति ॥ ८ ॥ वस्पर्वतकौ तत गला श्रूचप्रदेशयोः। चात्मनीनां गतिमिव जन्नतुः पिष्टकुक्टो ॥ १०॥ महाला नारदस्तत व्रजित्वा नगराइहि:। स्थिता च विजने देशे दिशः प्रेच्य व्यतक्यत्॥ ११॥ गुरुपादैरदस्तावदादिष्टं वस यत्त्वया। वध्योऽयं कुक्टस्तत्र यत्र कोऽिय न पश्यति ॥ १२ ॥ श्रमी पश्यत्य इंपश्यास्यमी पश्यन्ति खेचराः। लोकपालाय पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानिनोऽपि च॥ १३ ॥ नास्येव स्थानमपि तद्यव कोऽपि न पश्यति। तात्पर्यं तहुक्गिरां न वध्यः खलु कुक्टः ॥ १४ ॥ गुरुपादा दयावन्तः सदा हिंसापराङ्मुखाः। अस्मत्रज्ञां परिज्ञातुमेतिवियतमादियम् ॥ १५ ॥ विस्रखैवमहर्लेव कुक्टुं स समाययी । कुकुटाइनने हेतुं गुरोर्व्यज्ञपयञ्च तम् ॥ १६॥

खर्गं यास्यत्यसी तावदिति निश्चित्र सस्तजे। गुरुणा नारद: सोहात साध साध्विति भाषिणा ॥ १० ॥ वसुपर्वतको पश्चादागत्यैवं ग्रगंसतु:। निहती कुक्टी तव यव कोऽपि न पश्यति॥ १८॥ चपग्यतं युवामादावपग्यन् खेचरादयः। क्यं इती कुक्टी रे पापावित्यशपद्गरः॥ १८ ॥ ततः खेदाद्वाध्यायो दध्यौ विध्यातपाठधीः। मधा मेऽध्यापनक्षेशी वसुपर्वतयीरभूत्॥ २०॥ गुरूपदेशो हि यथापातं परिणमिदिह । घभास: स्थानभेदेन मुक्तालवणतां व्रजेत् ॥ २१ ॥ प्रिय: पर्वतकः पुत्रः पुत्राद्ध्यधिको वसः । नरकं यास्यतस्तस्माद्गृङ्वामेन किं मम ॥ २२ ॥ निर्वेदादित्य्पाध्यायः प्रवच्यामयहोत्तदा । तत्पदं पर्वतीऽध्यास्त व्यास्थाचणविचचणः ॥ २३ ॥ भूला गुरो: प्रसादेन सर्वेशाचविशारद:। नारद: ग्रारदामोदग्रुडधी: खां भुवं ययी ॥ २४ ॥ तृपचन्द्रोऽभिचन्द्रोऽपि जगाइ समये वतम्। ततबासीइस राजा वासुदैवसमः त्रिया ॥ २५ ॥ सत्यवादीति स प्राप प्रसिद्धिं पृष्टिवीतले। तां प्रसिद्धिमपि वातुं सत्यमेव जगाद सः ॥ २६ ॥ भवैकदा सगयुषा सगाय सगयाज्वा। चित्तिपे विशिखो विन्धानितम्बे सीजनारा उत्तवसत् ॥ २० ॥ द्रवस्वननहेतं स जातं तत ययी ततः। भाकाशस्त्रदिकशिलामज्ञासीत्याणिना स्थ्यन् ॥ २८ ॥ स दध्याविति मन्येऽस्यां संकान्तः परतदरन् । भूमिच्छायेव गीतांशी दहशे इरिणो मया ॥ २८ ॥ पाणिसार्भ विना नेयं सर्वधाऽम्युपलस्वतं। भवस्यं तदसी योग्या वसोर्वसमतीपते: ॥ ३० ॥ रही व्यञ्जपयद्वाचे गला तां सगयु: श्रिनाम्। हृष्टी राजाऽपि जयाह ददी चासी महदनम् ॥ ३१ ॥ स तया घटयामास ऋवं खासनवेदिकाम्। तिक्विनोऽचातयव नामोयाः कस्यविवृपाः ॥ ३२ ॥ तस्यां सिंहासनं वेदी चेदीशस्य निवेशितम्। सत्यप्रभावादाकाणस्थितमित्यव्धकनः॥ ३३॥ सत्यादि तुष्टाः साविध्यमस्य कुर्वन्ति देवताः। एवमूर्जिस्वनी तस्त्र प्रसिद्धिर्यानमे दिमः॥ ३४॥ तया प्रसिद्धा राजानी भीतास्तस्य वर्षं 'गता:। सत्या वा यदि वा मिया प्रसिक्ति चिनी तृषाम् ॥ ३५ ॥ त्रागात्र नारदीऽन्येद्यस्ततवैचिष्ट पर्वतम् । व्यास्थानयन्तमृग्वेदं शिषाणां श्रेमुषीज्ञुषाम् ॥ ३६ ॥ भजेर्यष्टव्यमित्यस्मिन् मेषैरित्युपदेशकम्। बभावे नारदो स्नातर्भान्या किमिदमुच्चते ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) कगक यदुः।

विवार्षिकाणि धान्धानि न हि जायन्त इत्यजाः। व्याख्यामा गुरुणाऽस्माकं व्यसाधीः केन हेत्ना ॥ ३८ ॥ ततः पर्वतकोऽवादीदिदं तातेन नोदितम । उदिता: किं लजा मेषास्त्रधैवोक्ता निचण्ट्षु ॥ ३८ ॥ जगाद नारदीऽप्येवं शब्दानामर्थकत्पना । मुख्या गीणो च तत्रेह गोणीं गुरुरचीवयत्॥ ४०॥ गुरुईमीपरेष्टैव यतिईमालिकेव च। दयमप्यन्यवाक्षवीनात मा पापमजेय ॥ ४१ ॥ ध्माचिपं पर्दतोऽजल्पदजान्येषान् गुरुजेगी । गुरूपदेग्रम्बार्थोन्नज्ञनाडममर्जीस ॥ ४२ ॥ मिष्याभिमानवाची हिन स्यूदण्डभयानुणाम्। स्वयचस्यापने तेन जिह्वाच्छेदः पणीऽस्त नः ॥ ४३ ॥ प्रमाणसभयोरत सहाध्यायी वसुर्नुप:। नारदः रेप्रतिपेदे तत्र चीभः सत्यभाषिणाम् ॥ ४४ ॥ रहः पर्वतस्रेवेश्या ग्टहकर्भरताऽप्यहम्। ग्रजास्त्रिवार्षिकं धान्यमित्यश्रीषं भवत्यितुः ॥ ४५ ॥ जिह्वाच्छेदं पण्डकाषीर्यदर्पात्तदसाम्प्रतम्। श्रविमृश्य विधातारो भवन्ति विपदां पदम् ॥ ४६ ॥ श्ववदत्पर्वतोऽप्येवं कृतं तावदिदं मया। यथा तथा क्षतस्यास्व करणं न हि विद्यते॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) कगचकट साचेपः |

<sup>(</sup>२) खतदुरीचक्रीन।

मार्थ पर्वतकापायपीड्या हृदि श्ल्यिता । वसुराजमुपेयाय पुत्रार्थे क्रियर्त न किम् ॥ ४८ ॥ हरू: चीरकदाबोऽदा यदम्ब लमसीचिता। किं करोसि प्रयच्छामि किं चैत्यभिद्धे वसः॥ ४८॥ साऽवादीहीयतां प्रचिमचा मद्यं महीपते। धनधान्धैः किसन्धैर्मे विना प्रवेश पुत्रकः॥ ५०॥ वसुक्चे मम मातः पाल्यः पूज्यय पर्वतः । गुरुवदुरुपुचेऽपि वर्त्तितव्यमिति खुर्तः ॥ ५१॥ कस्याद्य पत्रमृत्ज्ञिप्तं कालेनाकालरोषिणा। को जिघांसुर्भातरं में बृहि मातः किमातुरा ॥ ५२ ॥ श्रजञास्यानवत्तान्तं स्वपुत्रस्य पणं च तम्। त्वं प्रमाणीकतवासीत्वास्थायार्थयतं सा सा ॥ ५३॥ क्षवीणो रचणं भातुरजायोषानुदीरय। प्रार्णेरप्ययकुर्विन्त महान्तः किं पुनर्मिरा॥ ५८॥ त्रवीचत वसुर्मातर्भिष्या विच्या वचः कथम। प्राणात्वयेऽपि ग्रंसन्ति नासत्वं सत्वभाषिणः ॥ ५५ ॥ अन्यदम्यभिधातव्यं नासत्यं पापभीक्षा। गुरुवागन्ययाकारे कूटमास्त्रे च का कथा॥ ५६॥ 'वधं कुरु गुरो: सुनुं यदा सत्यव्रतायहम्। तया सरोष्रमित्युत्तस्तदचीऽमंस्त पार्थिवः ॥ ५० ॥

<sup>(</sup>१) चडन्हति।

<sup>(</sup>२) खगचकड बङ्ग्ह।

ततः प्रमुदिता चीरकदम्बग्ट हिणी ययौ। याजग्मतुष विद्वांसी तव नार्टपर्वती॥ ५८॥ सभायामसिलन् सभ्या माध्यस्थ्यगुणशालिनः। वादिनोः सदसद्वादचीरनीरसितच्छदाः ॥ ५८ ॥ चाकागुस्फटिकचिलावेदिसिंहासनं वसः। सभाषतिरलञ्जले नभस्तलमिवोड्पः ॥ ६०॥ ततो निजनिज्ञाखापचं नारदपवेती। कथयामासतू राज्ञे सत्यं ब्रुहीति भाषिणी ॥ ६१ ॥ विप्रहर्षे रथोचे स विवादस्वयि तिष्ठते। प्रमाणमनयोः साची लं रोदस्योरिवार्यमा ॥ ६२ ॥ घटप्रभृतिदिव्यानि वर्तन्ते इन्त सत्यतः। सत्याद्वर्षेति पर्जन्यः सत्यात्सिदान्ति देवताः॥ ६३॥ त्वर्यं मर्खे जोकोऽयं स्थाप्यते पृथिवीपते। त्वामिहार्थे ब्रूमहे किं ब्रूहि सत्यवतीचितम्॥ ६४॥ वर्चाऽश्रुत्वैव तत्तत्वप्रसिद्धिं स्वां निरस्य च । श्रजाकोषान् गुरुर्ञाख्यदिति साच्यं वसुर्वेधात् ॥ ६५ ॥ श्रसत्यवचसा तस्य क्रुडास्तर्वेव देवताः। दलयामासुराकाशस्फाटिकासनविदिकाम्॥ ६६॥ वसुर्वसुमतीनाथस्तती वसुमतीतते। प्यात सद्यो नरकपातं प्रस्तावयन्तिव ॥ ६०॥ कूटसाच्यं प्रदातुम्ले खपचस्येव की मुखम्। पश्येदिति वसुं निन्दबारदः स्नास्पदं ययी ॥ ६८ ॥

देवताभिरसत्योक्तिकुपिताभिर्निपातितः । जगाम घोरं नरकं नरनाथो वसुस्ततः ॥ ६८ ॥ यो यः सूनुरुपाविचद्राच्ये तस्यापराधिनः । प्रजञ्जदेवितास्तं तं यावदष्टी निपातिताः ॥ ७० ॥

इति वसुत्रपतिरसत्यवाचः
फन्माकर्ण्य जिनोक्तिविद्यकर्णः ।
कथमप्युपरोधतोऽपि जन्ये
टन्तं प्राणितसंग्रयेऽपि नैव ॥ ७१ ॥ ६० ॥

॥ इति नारद्पवतकथानकम्॥

सङ्गो हितं मत्यमिति चुत्पत्था श्रवितयमि परपीडाकरं वचनमसत्यमेवाहितत्वादिति सत्यमपीटणं न भाषेतित्याह —

न सत्यमि भाषेत परपीडाकरं वचः । लोकिऽपि श्रृयते यस्मात् कीशिको नरकं गतः ॥ ६१॥

मत्यमवितयं नांककृष्या पग्मार्थतम् परपीडाकरत्वादसत्यमेवे-त्यर्थः, तत्र भाषेतः ; तद्वाषणात्रर्कगमनयुर्तः ।

अवार्थे लीकिकं दृष्टान्तमाह—

लोकेऽपि समयान्तरेऽपि वृयते निशस्यते परपीडाकरसत्य-भाषणेन कौशिको नरकं गत इति।

कीशिकम्नु मंग्रटायगम्य: ; स चायम्--

श्रासीलत्यधनः कोऽपि कीशिको नाम तापसः। चपास्य ग्रामसंवासमन्गङ्गस्वास सः ॥ १ ॥ कन्दमुनुफना हारो निर्ममो निष्परियहः। सत्यवादितया प्राप प्रसिद्धिं परमामसी ॥ २ ॥ मुषिला याममन्येयुर्दस्यवस्तस्य पश्यतः। श्रात्रमं निक्रषा जग्मुवनं विलिमिवीरगा:॥३॥ तेषामनुपदिनसु याग्याः पप्रच्छ्रेत्य तम्। सत्यवाद्यसि तद्रुहि तस्त्रराः कुत्र वत्रज्ः॥ ४॥ धर्मतत्त्वानभिज्ञोऽय कथयामास कौशिकः। <sup>१</sup>घने तरुनिकुञ्जेऽस्मिन् दस्यवः प्राविशक्तिति ॥ ५ ॥ तस्योपदेशासन्हा यामीणाः शस्त्रपाणयः। वनं प्रविष्य निजेषुदस्यृन् व्याधा स्गानिव ॥ ६ ॥ ऋतमप्यनृतं परव्ययाकरणेनेदमुदीरयन् वचः। परिपूर्य निजायुक्ष्यणं नरकं कौशिकतापमी ययौ॥७॥६१॥

चन्यमध्यसत्यवचनं प्रतिषेधितुं महदसत्यं वदतः परिदेवयते-

त्रत्यादिष सृषावादाद्रीरवादिषु संभव:। त्रन्यया वदतां जेनीं वाचं त्वहह का गति:॥६२॥

श्रत्यादयै हिकार्धविषयत्वेन स्तोकादिष स्वावादादमत्या-द्रीरवादिषु रीरवमहारीरवप्रश्तिषु नरकवासेषु संभव उत्पत्तिः लोकप्रसिद्धत्वाद्रीरवयहणम् । श्रन्थया सर्वनरकेष्वित्युचेत । भन्धया

<sup>(</sup>१) चड वमे।

विषरीतार्थतया जैनीं वाचं वदतामतीवासत्यवादिनां कुतीर्थ-कानां खयूष्यानां च निक्कवादीनां का गतिनेरकादम्यधिका तिषां गति: प्राप्नोतीत्यर्थ:। अहहित खेदे अशस्त्रप्रतीकाराः परिदेवनीयाः खल्वेत इति ।

## यदाह ---

'यहह सयलकपावाहिं वितहपत्रवणमणुमित दुरंतं। जं मिरिद्रभवतदिज्ञयदुक्षयश्रवसेसलेसवसा॥१॥
'स्ररशुयगुणिति तित्यंकरोति तिह्रयणश्रतुक्षमक्षाति।
गोवाद्दिः वि बहुमो कश्रत्यिश्रो तिजयपहुत्तंसि॥२॥
'योगीबंभणभूणंतगा वि केति दृष्ठ दिठपहाराद्रे। बहुपावाति पसिडा सिडा किर तिम चेव भवे॥२॥६२॥
श्रमत्यवादिनो निन्दिला सत्यवादिन: स्तीति—

ज्ञानचारिचयोर्मूलं सत्यमेव वदन्ति ये। धाची पविची क्रियते तेषां चरगरिगुभिः॥ ६३॥

ज्ञानचारित्रयोर्ज्ञानिकययोर्भूल कारणं यक्षत्यं तदेव वदन्ति ये

<sup>(</sup>१) अहरू स्वनान्यवापेश्यो वितयप्रशापनस्प्ववि दुरन्तम् । यदारीचिभवतहर्जितदुष्कृतावशेषवेश्यशात्॥ १॥

<sup>(</sup>२) सुरस्तुतगुकोऽपि तीर्थे करोऽपि त्रिसवनात् न्यमङ्कोऽपि । गोपादिभिरपि कञ्चणः कदर्थितः त्रिजगत्मसुक्वसि ॥ २॥

 <sup>(</sup>३) स्तोगोत्राञ्चासभ्यूषाः नका अपि केऽपि इदम्हार्थादयः ।
 कञ्चपामा अपि प्रसिद्धाः सिद्धाः किल तक्तिकेव भने ॥ ३॥

ज्ञानचारित्रग्रहणं "नाणिकिरियाहिं मीक्वो' इति भगवज्ञाष्यकार-वचनातुवादाधें ज्ञानग्रहणेन दश्रेनमप्याचिष्यते। दर्शनमन्तरेण ज्ञानस्याज्ञानलात्। मिष्यादृष्टिहिं मुच्चामच्चे वैपरीत्येन जानाति, भगहेतुस तज्ज्ञानं यदृच्छ्या चार्धेनिरपेचमुपलभ्यतं न च ज्ञान-फलमस्य।

यदाह ---

ैमयसयिवसेसणात्री भवहेर्ड जद्रच्छत्रीपलंभात्री। नाणफलाभावात्री मिच्छदिद्विस् श्रमाणं॥१॥ स्पष्टमन्यत्॥ ६२॥

सत्यवादिनामैहिकमि प्रभावं दर्भयित—

श्रेलीकं ये न भाषनी सत्यव्रतमहाधनाः ।

नापगहुमलं तेभ्यो भूतप्रेतोगगादयः ॥ ६४ ॥

भूता भूतोपलचिता व्यन्तराः प्रेताः पितरो ये स्वसंबन्धिनो मनुष्यान् पीडयन्ति भूतप्रेतग्रहणं भुवनपत्यादीनामुपलचणार्धम्। उरगा सर्पाः श्रादिग्रहणाद् व्याचादीनां परिग्रहः।

श्रवान्तरे स्रोकाः —

श्रहिंसापयसः पालिभृतान्यन्यव्रतानि यत्। सत्यभङ्गात्पालिभङ्केऽनर्गलं विश्ववेत तत्॥१॥

<sup>(</sup>१) ''ज्ञानकियास्यां को जाः"

<sup>(</sup>२) सदसद्विशेषचात् भवहेतुर्थहक्कोपसम्भात् । ज्ञानपासामान् सिच्चाहहेरज्ञानम् ॥ १ ॥

सत्यमेव वदेत्राज्ञः सर्वभूतोपकारकम्। यदा तिष्ठेत समालम्बा मौनं सर्वार्थसाधकम् ॥ २ ॥ पृष्टेनापि न वत्तव्यं घचो वैरस्य कार्णम। मर्माविकार्वं गृङ्खास्यदं हिंस्त्रमस्यकम् ॥ ३॥ धर्मध्वंसे क्रियानोचे स्वसिद्धान्तार्थविद्ववे। भएंटनापि शक्तोन वक्तव्यं तं निषंधितुम् ॥ ४॥ चार्वाकै: कौलिकेविष्रै: सौगतै: पाश्वराविकै:। श्रसत्येनैव विक्रम्य जगदेतिहर्डाम्बतम् ॥ ५॥ यहो पुरजलस्रोतःसीदरं तस्र्वोदरम्। नि:सरन्ति यतो वाचः पङ्गाकुलजलोपमाः ॥ ६ ॥ दावाननेन ज्वलता परिष्कृष्टोऽपि पादपः। सान्हीभवति लोकोऽयं नतु दुर्वचनाग्निना॥ ७॥ चन्दनं चन्द्रिकाचन्द्रमण्यो मौक्तिकस्रजः। षाह्वादयन्ति न तथा यथा वाक् स्ट्रता ट्रणाम्॥ ८॥ शिखी मुखी जटी नमशीवरी यस्तपस्यति । मोऽपि मिच्या यदि ब्रुते निन्दाः स्थादन्यजादपि ॥ ೭॥ एक वामत्यजं पापं पापं निःशिषमन्यतः। इयोस्नाविष्टतयोराद्यमेवातिरिचते॥ १०॥ पारदारिकदस्यूनामस्ति काचिलातिकिया। श्रमत्यवादिनः पंसः प्रतीकारो न विद्यते ॥ ११ ॥ कुर्वन्ति देवा अपि पचपातं

नरेखराः शासनमुद्रहान्ति॥

शीतीभवन्ति ज्वलनादयी य-त्तत् सत्यवाचां फलमामनन्ति ॥ १२ ॥ इति द्वितीयं व्रतम् ॥ ६४ ॥

दरानीं स्तीयमस्तेयवतमुखते। तत्नापि फलानुपदर्शनेन न स्तेयानिवर्त्तन इति फलोपदर्शपूर्वं स्तेयनिवृक्तिमाइ—

दौर्भाग्यं प्रेष्यतां दास्यमङ्गक्केदं दिरद्रताम्। श्रदत्तात्तफलं ज्ञात्वा स्यूलस्तेयं विवर्जयेत्॥६५॥

दीर्भाग्यमुद्देजनीयता, प्रेष्यता परकर्मकरत्वं, दास्यमङ्कपातादिना परायत्त्रगरीरता, श्रङ्गच्छेदः करचरणादिच्छेदः, दरिद्रता निर्धनत्वं, एतानीश्वामुत्र चादत्तादानफलानि ग्रास्त्रती गुरुमुखाद्वा श्वाता स्थूलं चीरादिव्यपदेशनिवन्धनं स्तेयं विवर्जयेच्छावकः ॥ ६५॥

स्यूलस्तेयपरिचारमेव प्रपञ्चयति-

पतितं विस्मृतं नष्टं स्थितं स्थापितमाहितम्। भदत्तं नाददीत स्वं परकीयं क्वचित्मुधीः॥ ६६॥

पिततं गच्छतो वाह्नादेर्भ्रष्टं, विस्तृतं कापि मुक्तमिति स्वामिना यव सम्यते, नष्टं कापि गतमिति स्वामिना यव ज्ञायते, स्थितं स्वामिपार्थे यदवस्थितं, स्थापितं न्यासीकतं, चाहितं निधीकतं, तदेवंविधं परकीयं स्वंधनमदत्तं सन्नाददीत कविद्वयद्वेत्राद्याप-द्यपि सुधीः प्राजः ॥ ६६ ॥

## इदानीं खेयकारिणी निन्दति-

अयं लीक: परलोको धर्मी धेयं प्रतिर्मति:।

मुणाता परकीयं स्वं मुषितं सर्वमप्यदः॥ ६०॥

परकीयं स्वं धनं मुणाता अपहरता मर्वमप्यद एतत् स्वं स्वकीयं

मुषितं स्वग्रन्दस्थोभयत संबन्धात्। किं तदित्याह, अयं लोकः

प्रयं प्रत्यन्तेणापनभ्यमानी लोक इदं जन्मेत्यर्थः, परलोको

जन्मान्तरं, धर्मः पुण्यं, धेर्यमापत्स्वव्यवैक्षन्यं, धितः स्वास्त्र्यं, मितः

क्षत्याक्रत्यविवेकः॥ ६०॥

भव हिंसाकारिभ्योऽपि स्तेयकारिको बहुदोषलमाह—
एकस्यैकं चर्गा दुःखं मार्यमाणस्य जायते।
सपुत्रपीतस्य पुनर्यावज्जीवं हृते धने॥ ६८॥

एकस्य नतु बह्ननां, एकं चर्णं नतु बहुकालं, दुःखमसातं, मार्थ-माणस्य हिंस्यमानस्य, स्तेयकारिणा त्वपहृते धने परस्य सपुत्र-पीतस्य नत्वेकस्य, यावर्ज्ञीवं नत्वेकं चर्णं, दुःखं जायत इति संबन्धः ॥ ६८॥

उक्तमिष स्तेयफलं प्रपच्चेनाह— चौर्य्यपापद्रमस्येह वधवन्धादिकं फलम्। जायते परलोके तु फलं नरकविदना ॥ ६८ ॥ चौर्यात्यापं तदेव दुमस्तस्येह लोके फलं वधवन्धादिकं, परलोके तु फलं नरकुभाविनी विदना ॥ ६८ ॥ मय नदाचित्रमादात् स्तेयकारी मृपतिभिने निग्रह्मेत तथा-प्यस्तास्यनचण्मेहिकं फलमवस्थितमेव दत्याह —

दिवसे वा रजन्यां वा खप्ने वा जागरेऽपि वा।
सशन्य द्वव चौर्येण नैति खास्थं नरः क्वचित्॥००॥
खप्नः खापः, जागरो निद्राया चभावः, चौर्येण हेतुना क्वचिदपि
खाने॥ ००॥

न नेवनं स्तेयकर्नुः स्वास्थाभाव एव किन्तु बन्धुभिः परित्यागोऽपीत्याच्च--

मित्रपुत्रकलत्राणि भातरः वितरोऽपि हि । संसजन्ति चणमपि न स्नेच्छेरिव तस्करैः ॥ ७१॥

पिता जनकः पित्ततुत्थाः पितरः पिता च पितरः पितरः न संसजन्ति न मिलन्ति पापभयात्।

यदाहु:---

ब्रह्महत्या सुरापाणं म्लेयं गुर्वेङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुस्तकंसमें च पञ्चमम् ॥ १ ॥ राजदण्डभयादा ।

यदाडु:---

चौरसीरापको मन्त्री भेट्जः काण्कक्रयी।
स्थानदो मक्तदर्येव चौरः सप्तविधः स्मृतः॥१॥
तस्क्रोरिति। तदेव चौर्यं कुर्वन्तीत्येवंग्रीसास्तस्करास्तैः॥ २१॥

स्तेयप्रहत्तानां तिबहत्तानां च दोषान् गुणांश्व प्रत्येकां इष्टान्तदारेगाइ--

संबर्ख्यपि निएद्येत चौर्यान्मगिडकवद्गृषैः । चौरोऽपि खक्तचौर्धः स्वात्खर्गभागौहिगोयवत् ॥७२॥

दृष्टाम्तद्वयमपि संप्रदायगम्यं सचायम् —

चनव्यमध्यमभोधिरिवाको बहुरत्नभूः। श्रस्तीक पाटनीपुत्रं नाम गौडेषु पत्तनम् ॥ १ ॥ कलाकनापनिनयः साहसस्यैकमन्दिग्म्। राजपती सन्देवस्तृत सूनं धियाससृत्॥२॥ स धर्त्तविद्येकधवः सपगानायबास्यवः। क्टवेष्टामधुरिष् रूपलावस्थमनाथः ॥ ३॥ चीरे चीर: साधी साधुर्वेक्रे वक्र ऋजाहजुः। बास्ये बास्यक्रेके च्छेको विटे विटो भटे भट: ॥ ४ ॥ द्यृतकारी द्यूतकारी वात्तिके वार्त्तिकश्व सः। तलाल स्फटिकाश्मेव जग्राइ पररूपताम्॥ ५॥ चित्रै: कौतृइलेस्तत सोकं विस्नाययत्रसो । विद्याधर इव स्वरं चचार चतुरायणी: ॥ ६ ॥ द्यतेकव्यसनाशिक्तदोषात्पिवाऽपमानितः। द्यसत्प्रश्रीजियन्यामुक्कियन्यां जगाम सः॥०॥ गुलिकाया: प्रयोगिष स भूता कुलवामन: । पौरान विसाययंस्तव कलाभिः खातिमासदत्॥ ८॥ तवासीद्रपनावस्थकनाविज्ञानकीशनै:। दत्तवपा रतिदेवदत्तेति गणिकोत्तमा ॥ ८ ॥ गुण: कलावतां यी यः प्रक्रष्टा तव तव सा। क्रेकाया रञ्जने तस्याः प्रतिच्छेको न कोऽप्यभृत्॥ १०॥ मूलदेवस्ततस्तस्याः चोभाधं तहहान्तिके। प्रभाते गातुमारेभे प्रत्यच इव तुम्ब्कः ॥ ११ ॥ षाकर्ण देवदत्ताऽपि कोऽप्येष मधुरो ध्वनिः। कस्येति विस्नायादास्याऽन्वेषयामास तं बहि:॥ १२ ॥ प्रशंसागत्य सा देवि गन्धर्वः कोऽपि गायति । मूर्त्येव वामनः पूर्णेर्गुणैः पुनरवामनः॥ १३॥ देवदत्ता ततः कुञ्जां माधवीं नाम चेटिकाम्। प्रजिघाय तमाज्ञातुं प्रायो वेश्याः कलाप्रियाः ॥ १४ ॥ सा गला तं जगाटेटं महाभाग कसानिधे। देवदत्ता खामिनी मे लामाह्वयति गौरवात् ॥ १५ ॥ मूलदेवोऽवदहच्छ नागमिषामि कुञ्जिके। कुष्टिनीवरविष्यानां स्ववशी विश्व को विश्वत्॥ १६॥ व्याघुटम्तीं विनोदेच्छः कलाकीग्रलयोगतः। स ग्रास्फाल्य ऋजूनको तां कुकीमझनानवत्॥ १०॥ वपुर्नविसवासाद्य सानन्दा साऽपि चेटिका। उपीख देवदत्तायै तचेष्टितमचीकथत्॥ १८॥ देवदत्तवरेणेव देवदत्ताऽपि तेन ताम्। कुनामजुलतां वी च्या परमं प्राप विचायम् ॥ १८ ॥

देवदत्ता ततोऽवादीदीहत्तमुपकारिणम्। निजाङ्ग्लिमपि च्छित्वा तमेकच्छेकमानय॥ २०॥ ततो गता समभ्यर्थं चाट्रभिवतुरोचितै:। श्रवालि विक्साभिस्खं धुत्तराजी भुजिष्यया ॥ २१ ॥ तया निर्दिश्यमानाध्वा प्रविवेश निवेशनम्। ततीऽसी देवदत्ताया राधाया दव माधव: ॥ २२ ॥ तं वामनमपि प्रेचा कान्तिलावखाजानिनम्। सा मन्वाना सुरं छन्नस्पाविशयदासने ॥ २३॥ मियो हृदयसंवादिसंनापसभगा ततः। तयोः प्रवहत गोष्ठी तुल्यवैदन्धामानिनोः॥ २४॥ अयाऽऽगात्तत कोऽध्येको बीणाकारः प्रवीणधीः। वीगामवीवदत्तेन देवदत्ताऽतिकौतुकात्॥ २५॥ वसकों वादयन्तं च व्यक्तग्रामश्रुतिस्वराम्। भूनयन्ती शिरी देवदत्ताऽपि प्रशशंस तम्॥ २६॥ सिलाऽवदस्मृतदेवोऽप्यहो उज्जयिनीजन:। जानात्यत्यन्तनिषुणी गुणागुण्विवेचनम् ॥ २०॥ सागङ्का साऽप्युवाचैवं किमत चृणमस्यहो । क्रकेन्द्रके प्रशंसायामुषहासं हि शङ्कते ॥ २८ ॥ सीऽप्याचचचे किं चृणमस्ति कापि भवाद्याम्। सगर्भा किन्त्वसी तन्त्री किञ्च वंशोऽपि श्रत्यवान् ॥ २८ ॥ कथं ज्ञायत इत्युज्ञस्तयाऽऽदाय स वज्जकीम्। वंशादक्रमानमाक्षय तन्त्राः केशमदर्शयत्॥ ३०॥

समार्चय तां वीणां ततः खयमवादयत्। योहकर्षेषु पीयुषच्छटामिव परिचिपन् ॥ ३१ ॥ देवदत्ताऽब्रवीचैव सामान्यस्वं कलानिधे। नरक्यं प्रपेटाना साचादिस सरखती ॥ ३२ ॥ वीगाकारसरणयोः प्रणिपखेल्यवीचत्। स्वामिन गिन्ने भवत्यार्थे वीषावाद्यं प्रसीद मे ॥ ३३॥ मुल्देवो जगादैवं सम्यग जानामि नहाहम्। किन्तु जानामि तान ये हि सम्यग् जानन्ति वसकीम् ॥३४॥ के नाम ते का सन्तीति पृष्टीऽसी देवदत्त्रया। यवीचटस्ति पूर्वस्यां पाटलीपुत्रपत्तनम् ॥ ३५ ॥ तस्मिन विक्रमसेनोऽस्ति कलाचार्यौ महागुणः। मूलदेबोऽइं च तस्य सदाप्यासन्नसेवनः ॥ ३६ ॥ श्रवान्तरे विश्वभूतिनीव्याचार्यः समागतः । साज्ञाह्मरत दत्यसी कथिती देवदत्तया ॥ ३७ ॥ मूल्देवोऽप्येवसूचे सत्यमेवायमोटशः। ग्राहिताभि: कलां युषाहशीभिरपि लच्चर्त ॥ ३८ ॥ विखभूतिक्पकान्ते विचारे भारते ततः। तं खर्व दत्यवाज्ञासीदाश्चार्यज्ञा हि तादृशाः ॥ ३८ ॥ मैने च धूर्तराजेन विद्वसान्ययमस्य तत्। ताम्बर्णानद्वरणस्वेवान्तर्दर्शयाम्यहम् ॥ ४० ॥ खच्छन्दं भरते तस्य गल्भमानस्य धूर्त्तराट्। पूर्वीपरविरोधाख्यं व्याखाने दोषमग्रहीत्॥ ४१॥

विख्नभृतिस्ततः कीपादसंबद्धमभावत । प्राज्ञै: पृष्टा द्वापाध्यायाञ्चादयस्थज्ञतां रुषा ॥ ४२ ॥ लमेवं 'नाटयेर्नाव्याचार्य नारीषु नान्यत:। इसितो मूल्देवेन तृष्णीकः सोऽप्यनायत ॥ ४३ ॥ संराची देवदत्ताऽपि पखन्ती वामनं मुदा। उपाध्यायस्य वैनन्धमपनेतुमवीचत ॥ ४४ ॥ इटानीमुस्का यूयमुपाध्यायाः चणान्तरे । परिभाव्याभिधातव्यं प्रश्ने विज्ञानशालिनाम् ॥ ४५ ॥ देवदत्ते वयं यामी नाट्यस्यावसरीऽधुना । सज्जस्व त्वमपीत्युक्का विम्बभूतिस्त्ततो ययौ ॥ ४६ ॥ हेबटसाऽपाथाटिच्हावयी: सानहतवे। श्रुङ्गरी <sup>५</sup>निविभदे कश्चिदाह्रयतामिति ॥ ४०॥ मजलाडूर्सराजोऽपि व्याहाधीर्माऽङ्गमदेवम्। सुभ्र यद्यनुजानासि तवाभ्यक्तं करोमि तत्॥ ४८॥ किमेनद्पि वेसीति तयोक्तः प्रत्युवाच सः। न जानामि स्थितः किन्तु तज्ज्ञानामहमन्तिके ॥ ४८ ॥ चादेशाहेवदत्तायाः पक्षतैलान्यथाययुः। भभ्यङ्गं कर्तुमारीमे स मायावामनस्ततः॥ ५०॥ मृतुमध्यदृढं स्थानीचित्यात् पाणिं प्रसारयन् । प्रकेतस्या मूलदेवः सुखमहैतमाद्धे॥ ५१॥

<sup>(</sup>१) सामा खाळाहरी-।

<sup>(</sup>२) च निर्विषर्दः।

सर्वार्धेष कलादास्त्रमीहम्नान्यस्य कस्यचित्। न मामानोऽयमिलंको: पतिला मादबवीटिति ॥ ५२ ॥ गुणैरपि लमास्यातः कोऽप्युल्हः पुमानिति । सयूरव्यंसकात्मानं किंगोपयसि मायया ॥ ५३॥ प्रसीद दर्शयाकानं किं मोइयसि मां सुदु:। भक्तानासुपरोधेन साज्ञास्यदेवता ऋषि ॥ ५८ ॥ पाक्षच गुलिकामास्याद रूपं तत्परिवर्स्य सः। प्रतिपेटे निजं रूपं ग्रैनूष दव तत्त्वणात्॥ ५५॥ धनङ्गमिव जाताङ्गं तं लावखैकसागरम् । उद्दीच्य विस्निता सीचे प्रसादः साधु मे कतः ॥ ५६ ॥ तस्यार्पयत्वा सानीयं 'पोतं प्रीता स्वपाणिना । त्रङ्गाभ्यक्तं व्यरचयहेवदत्ताऽनुरागिणी ॥ ५०॥ खित्रचाननापृषं पिष्टातकसुगन्धिभि:। कवीच्यवारिधाराभिस्तती हावपि सस्नतुः ॥ ५८ ॥ देवदृष्ये देवदत्तोपनीते पर्याधत्त सः। सुगत्धाक्यानि भी ज्यानि बुभुजाति समं च तौ ॥ ५८ ॥ रहःकलारहस्यानि वयस्यीभूतयोस्तयोः । मिय: कथयतोरक: चण: सुखमयो ययौ ॥ ६० ॥ तत: सा व्याजहारैवं ऋतं मे ऋदयं लया। गुणैलीकोत्तरेनीय प्रार्थयेऽइं तयाऽम्यदः॥ ६१॥

<sup>(</sup>१) च पानं प्रीत्या।

यथा पदमकार्षीस्वं हृदये सम सुन्दर। विदर्भाषास्त्रया नित्यमस्मिन्नेव निवेतने॥ ६२ ॥ मूलदेवीऽप्युवाचैवं निर्धनेषु विदेशिषु । ग्रस्मादृशेषु युष्माकमनुबन्धो न युज्यते॥ ६३॥ गुणानां पद्मपातिनानुरागो निर्धनेऽपि चेत्। वेग्यानामर्जनाभावालुनं सीदेत्तदाऽखिलम् ॥ ६४ ॥ बभाषे देवदत्ताऽपि को विदेशो भवादशाम्। सर्वः स्वदेशो गुण्वितं तृणां केमरिणामिव ॥ ६५ ॥ त्रात्मानमर्थयन्यर्थमूर्का हि बर्हिन्व नः। प्रवेशंन सभन्तेऽन्तर्विना लां गुणमन्दिर ॥ ६६ ॥ सर्वधा प्रतिपत्तव्यं लया सुभग महत्रः। इत्युक्त मूलदेवेनाष्यामिति जगदे वचः॥ ६०॥ ततम क्रीडती: सेहादिनीटेविविधेस्तयी:। राजदा:स्योऽत्रवीदेत्यागच्छ प्रेचाचगोऽधुना ॥ ६८ ॥ इव्वंषं मूलदेवं सा नीला राजवंद्रमनि । राज्ञीऽये नृत्यमार्ग्भ रम्भेव करणीज्वलम्॥ ६८ ॥ श्क्रपाटिं इकसमः पाटप्रकटन पटः। मूलदेवोऽपि निपुणोऽवादयत्पटहं तत: ॥ ७० ॥ राजाऽरज्यत तृत्तेन तस्याः करणगालिना। प्रसाद मार्गयेत्यूचे तंच न्यासीचकार सा॥ ७१॥ सा मूलदेवसहिता जगी चानु ननर्त च । ददी चास्यै तृपसुष्टः साङ्गलमं विभूषण्म् ॥ ७२ ॥

पाटनीयवराजस्य राजदीवारिकस्ततः। ष्ट्रष्टो विमनसिंहास्य दत्युवाच महीपतिम् ॥ ७३ ॥ श्रयं हि पाटलीपुने मूलदेवस्य घीमतः। कलाप्रकर्षी (सम्बा वा न हतीयस्य कस्य चित् ॥ ७४ ॥ ततः प्रदीयतां देव मूलदेवादनन्तरम्। विज्ञानिषु च पद्टोऽस्यै पताका नर्त्तकोषु च ॥ ७५ ॥ तती राजा तथा दत्ते साऽववीदेव मे गुरू:। ततः प्रसादमादास्ये सामित्रस्याभ्यमुज्ञ्या ॥ ७६ ॥ राजाऽप्यवीचत्तदियं महाभागानुमन्यताम् । धृत्तीऽव्यवादीयदेव श्राज्ञाययति तत्न्र ॥ ७० ॥ ब्रतान्तरे धूर्त्तराजो वीणां खयमवादयत्। प्रकानांसि विखेषां विखायस्विवापरः ॥ ७८ ॥ ततो विमलसिंहिन बभाषे देव खस्वयम्। म्बदेव ऋब रूपो नापरस्ये हशी कला ॥ ७८ ॥ विज्ञानातिशयस्यास्य प्रयोक्ता नापरः कवित्। मूलदेवं विना देव सर्वधाऽसी स एव तत्॥ ८०॥ राजा जगाद यदावं तदा हो स्वं प्रदर्भय। दर्भने मूलदेवस्य रत्नस्येवास्मि कीतुकी ॥ ८१॥ गुलिकां मूलदेवोऽपि सुखादाक्षण तत्त्रणात्। व्यत्तोऽभूलान्तिमाचीघनिर्भृत इव चन्द्रमाः॥ ८२ ॥ साधु ज्ञातोऽसि विज्ञानिविति सप्रेमभाषिणा। ततो विमलसिंहेन धुत्तीसिंह: म सख्जी ॥ ८३ ॥

'त्रपतस्त्र सहेवोऽपि मृदेवस्य पदालयोः। राजाऽपि तं प्रसादेन सगौरवसपूजयत् ॥ ८४ ॥ एवं च देवदत्ताऽपि तस्मिन्नत्यनुरागिणी। पुरुरवस्त्रवैशीवान्वभृद्विषयजं सुखम् ॥ ८५ ॥ श्रतिष्ठस्वदेवोऽपि न विना द्यूतदेवनम्। भवितव्यं हि केनापि दोषेण गुणिनामपि॥ ८६॥ ययाचे देवदक्ताऽपि धिम् द्युतं त्यञ्यतामिति । नात्यजन्मनदेवस्तत्रक्षतिः खलु दुस्यजा ॥ ८० ॥ तस्यां नगर्यामासीच धनेन धनदोपमः। सार्धवाहोऽचलो नाम मूर्त्वाऽपर इव स्मरः ॥ ८८ ॥ त्रामको देवदत्तायां सूलदेवायतोऽपि सः। क्ततस्वीकरणी भाव्या व्भुजे तां निर्न्तरम् ॥ ८८ ॥ ईर्ष्या स मुनदेवाय महतीं वहति साच। अन्विचिति स्रातिक्कद्राख्यद्विकीषेया॥८०॥ तच्छद्भया मूलदेवोऽप्यगात्तद्वेश्मनि च्छलात्। पारवध्येऽध्यविच्छित्रो रागः प्रायेण रागिणाम् ॥ ८१ ॥ देवदत्तां जनसूचे धृत्तितासगधूर्त्तकम्। निर्धनं बूतकारं च मूलरेवं सुते त्यज ॥ ८२ ॥ प्रसः विविधं द्रशं यच्छत्यस्मिन् रमस्न तत्। अचले नियलस्ती स्मोव धनदात्मजी॥ ८३॥

<sup>(</sup>१) च न्यपतन्।

देवदसा प्रत्यवाच मातरेकान्तती श्वष्टम्। धनान्रागिषी नास्मि किं लस्मि गुणरागिषी ॥ ८४ ॥ यमुख द्यूनकारस्य गुणास्तिष्ठन्ति कीट्याः। इति कोपाज्जनचीका देवदत्तेत्यभाषत ॥ ८.५ ॥ धीरो वदान्यी विद्याविद्गणरागी स्वयं गुणी। विशेषकः शरखोऽयं नामं त्यच्यामि तत् खलु ॥ ८६ ॥ ततस क्रुष्टिनी रुष्टा क्रुटजुष्टा प्रचक्रमे। उद्याटियतं तनयां खैरिकी वैरिकीमिव ॥ ८० ॥ साऽदात्तवाऽविते माखे निर्माखं शरके पयः। इस्रखर्ष्डे वंग्रखर्ष्डं श्रीखर्ष्डं नीपखर्ष्ड्लम् ॥ ८८ ॥ सकीपं देवदत्तीका कुष्टिनी कुटिलाऽबवीत्। मा क्षपः प्रति याद्यो यचस्तादम्बन्तिः किन ॥ ८८ ॥ लतेव कण्टकितकं किमालस्वा स्थितास्यमुम्। सर्वेषा मृत्तदेवं तत्त्वजापात्रमिमं पतिम् ॥ १०० ॥ श्रवादी हेवदत्तीवं मातः किमिति मुद्धासि। पुमान् पातमपातं वा किसुचेतापरीचित: ॥ १॥ परीचा कियतां तर्हीत्युक्ता साचेपसम्बया। सुदिता देवदत्तीवमादिदेश खवेटिकाम ॥ २ ॥ यदिची देवदसाया सभिनाषीऽद्य विद्यते। े प्रेथन्तामिच्चवः सार्थवाहाचल ततस्वया ॥ ३॥ तयोत्तः सार्थवाहोऽपि धन्यमानी प्रमोदतः। शकटानी तुपूर्णीन प्रेषयामास तत्त्रणात्॥ ४॥

हृष्टा कुटिन्ध्वाचैवमचलखामिनो इले। भवितानीयमीटार्यं पश्च चिन्तामणेरिव ॥ ५ ॥ विषसा देवदसोचे किमस्बाऽस्मि करेणुका। भक्तवायेक्वः किया यसम्बदनायकाः ॥ ६॥ म।दिखतां मृतदेवीऽप्यस्मित्रधें भुजिष्यया। विवेक जायते मातद्वेयोरपि यथाउन्तरम् ॥ ७ ॥ मुलदेवोऽपि चेळोत्त रचुनादाय पश्चषान्। मृलागाणि त्यजनाङ्ग् निस्ततत्त विवत्तणः॥ ८॥ कठोरत्नेन दुवर्वपर्वग्रसीन् परित्यजन्। प्राङ्गला गण्डिकायके पीयूषस्येव कुण्डिकाः॥ ८॥ चतुर्जातेन मंस्क्रत्य कर्पूरेगाधिवास्य च । भू लप्नोता वर्दमानमं पुटे प्राह्मिणोत्स ता: ॥ १०॥ टेवटत्ताऽपि ताः ग्रेच्य बभाषे ग्रम्भर्तीमिति। भूत्रींशाचलयो: पश्य खर्णरीयींरिवान्तरम् ॥ ११ ॥ क्टिन्यचिन्तयदही महामीहात्ममानसा । समीव समत्वणाश्ची धूर्तमेषाऽनुधावति ॥ १२ ॥ स कोऽप्यूपायः कियते येन निष्कास्यते पुरात्। श्रत्युक्तजलसेकेन बिलादिव महोरग:॥ १३॥ क्रिंहिनी मूलदेवस्थीचाटनायाचलं जगी। कर्चव्यः क्रविमी यामगमनीपक्रमस्वया॥ १८॥ ग्रामे यास्यामीत्यनीकं सार्थवाह लमझमा । कथरेंदेवटत्ताया विश्वसा सा यथा भवेत ॥ १५ ॥ तती यामान्तरगतं युत्वा त्वां धूर्र्मपांसनः। नि:ग्रङ्कं देवदत्तायाः स समीपमुपैचिति ॥ १६ ॥ देवदत्तान्तिके मुन्देवे दीव्यति निर्भरम्। भागच्छे: सर्वसामग्रा मलाङ्गतेन सन्दर्॥ १०॥ ततस्तया कथमपि त्वमतमवमानयेः। यथैतां न भजेडूयस्तित्तिरीमिव तित्तिरः ॥ १८॥ तत्त्रवा प्रतिपद्माय यास्यामि प्राममित्यसी। श्राख्याय देवदत्ताया द्रव्यं दत्त्वा च निर्धयौ ॥ १८ ॥ ततस्तया निरातङ्कं मृलदेवे प्रविधिते। याह्यस्त कुटिन्यचलं कुटाकभटवेष्टितम् ॥ २०॥ देवटत्ता च सहसा प्रविशन्तं ददर्शे तम । मूलदेवं च खटाऽधी न्यधात्पत्रकरण्डवत् ॥ २१ ॥ तथास्थितं मूलदेवं कुहिन्या ज्ञापितोऽचलः। पर्यक्ते क्षतपर्यक्तो निषमाट स्मिताननः ॥ २२ ॥ श्रवोचदचलस्तव कुर्वन् कैतवनाटितम्। देवदक्ते वयं त्रान्ताः सास्थामः प्रगुणीभव ॥ २३ ॥ देवदत्ताऽबवीदेवं विसन्धवितयस्मिता । स्नानयोग्यासने तर्ष्टि स्नातं पादोऽवधार्यताम् ॥ २४ ॥ एवसुत्याप्यमानोऽपि सादरं देवदत्त्वया । विशेषतोऽभूत् खट्रायामचलो निञ्चलासनः ॥ २५ ॥ शशाक भूर्त्तराजोऽपि स्थातुं गन्तुं च नो तदा। प्रायेण विगनन्येवास्त्रस्ये मनसि शक्तयः ॥ २६ ॥

श्रवीचटचली देवदत्ते खप्नी मयेचितः। पर्यक्रे स्मिन कताभ्यक्ः सचैलस्नातवानहम् ॥ २०॥ खप्रं सत्यापयिचामि तद्धमहमागमम्। सत्योकतो चयं खप्रः श्रमोदकीय जायते ॥ २८ ॥ कुष्टिन्यवीचदादेश: प्रमाणं जीवितेशितु:। प्रति किं न युतं खामी यदिच्छिति करोति तत्॥ २८॥ देवदत्ताऽब्रवीदार्य किमेतदुचितं तव। षद्रचदेवदृष्येयं तृत्तिका यद्दिनग्रयति ॥ ३० ॥ भवनोऽप्यवदद्वद्रे कार्पे खं किमिदं तव। शरीरमपि यच्छन्ति पत्यर्थे लाहमः स्त्रियः ॥ ३१ ॥ किं तेऽन्यास्तूलिका न स्यः पतिर्यस्याः किलाचलः । लवणेन स किं सीदेदास्य रहाकरः सखा ॥ ३२ ॥ तती भाटीविवश्या कारिती देवदत्त्रयाः अभ्यङ्गोद्दर्भनादीनि पर्यङ्गस्थित एव सः॥ ३३॥ स्रयमाने ततस्तसिन्नीर्श खिलजनादिना। मुनदेवश्रष्ड इव भियतं सा समन्ततः ॥ ३४॥ त्राजुहावाचलभटान् कुहिनी दृष्टिसंज्ञया। निदिदेशाचलं चाग्र धृत्तीकर्षणकर्मणे॥ ३५॥ कीपाटीपसमाविष्टी मूलदेवं ततीऽचलः। चनर्ष छत्वा नेशेषु द्रीपदीमिव कीरव:॥ ३६॥ तं चोवाच नयन्नोऽसि विद्वानसि सुधीरसि । कर्मणीऽस्थानुरूपीऽद्य ब्रूहि कस्तेऽसु निग्रहः॥ ३०॥

धनाधीनगरीरेयं वेखा तां वेद्विरंससे। यामपद्दकवडूरिधनेन न किमग्रही: ॥ ३८ ॥ मुलदेवोऽपि निष्यन्दस्तदा मुकुलितेचणः। विफलीभूतफालस्योदवाइ दीपिनस्तलाम ॥ ३८ ॥ एवं च चिन्तयामास सार्थवाहपतिस्ततः। न नियाच्चो महात्माऽसी दैवादेवं दशां गतः ॥ ४० ॥ इति चोवाच मुक्तोऽद्य लमस्मादागसी मया। क्षतज्ञोऽस्यपकर्त्तव्यं त्वयाऽपि समये मम ॥ ४१ ॥ मुक्ती इय तेन धूर्त्तेशो विश्वतो निर्ययौ ततः। तूर्णं तूर्णं परिक्रामन् रणाइम्न इव दिप: ॥ ४२ ॥ गला पुरीपरिमरे सस्ती सरसि विस्तृते। गरकाल दव भेजे तत्त्रणात् चालितास्वर: ॥ ४३ ॥ श्रवस्थापकर्तुं चोपकर्तुं च स धूर्त्तराट्। मनीरयरयारूढीऽचलहेगातटं प्रति ॥ ४४ ॥ द्वादश्योजनायामां सः खापद्कुलाकुलाम्। दुर्दशायाः प्रियसकीमिव प्राप महाटवीम् ॥ ४५ ॥ यारावारमिवापारां तितीर्ष्स्तां महाटवीम्। सचायं चिन्तय।मास तरग्डमिव धूर्त्तराट् ॥ ४६ ॥ कस्मादप्यागतोऽकस्मादभादिव परिच्तः। शम्बलस्यगिकां विभ्नलोऽपि टक्को हिजस्तदा ॥ ४० ॥ असहायः सहायीयं तं विप्रं चिप्रमागतम्। हडी यष्टिसिव प्राप्य मुलदेवी सुदं ययी ॥ ४८ ॥

जगाद मुनदेवस्तं समारखे प्रयेतुषः। पामच्छायादितीयस्य दिख्या मिलितवानसि ॥ ४८ ॥ खळ्टन्टं वार्त्तियिषावस्तदावां दिजसत्तम । मार्गखेटापहरणी विद्या वार्त्ता हि या पथि ॥ ५०॥ दूरे कियति गन्तव्यं स्थाने जिगमिषा का ते। कथतां भी महाभाग मार्गमैतीं वशी कुरू॥ ५१॥ विषोऽष्याखद्रमिषामि पारिऽरखमिव खितम । स्थानं वीरनिधानास्त्रं बृहि लं कुत वास्यसि ॥ ५२ ॥ मृतदेवोऽत्रवीदाास्याम्यहं वणातटे पुरे। विप्रोऽप्युचे तदेहि लमेकोऽध्वा द्रमावयोः॥ ५३॥ सलाटन्तपतपने मध्या हेऽय समागते। मिलिताभ्यां च गच्छ इगं ताभ्यां प्रापि महासरः॥ ५४॥ पाणिपाटमुखं मूलदेव: प्रचात्व वारिणा। निरन्तरतक्च्छाये भूतले समुपाविशत्॥ ५५॥ स्थानिकायाः समाक्षयं सक्तृनालोद्य वारिणा। एकोऽपि भोत्रमार्भे टको रङ्क इव दुतम्॥ ५६॥ षूत्तींऽव्यविन्तयदसी नाऽऽदी में भीजनं ददी। त्रतिचुधाऽतुरो भुङ्के भुक्तः सन् खलु दास्यति ॥ ५०॥ भुका तवोस्यिते विग्ने बम्नाति स्विगिकामुखम्। दभ्यौ धूर्त्तीऽपि यदादा नादात्तच्छुः प्रदास्यति ॥ ५८ ॥ तिसाददत्ता भुजाने मृतदेवस्तदाग्या। बीन्वासरानगमयवृणामाशा हि जीवितम्॥ ५८॥

घटवीं तां परित्यच्य धूर्त्तराजं दिजोऽवदत्। स्रक्ति तभ्यं सहाभाग यास्याम्यहमितीऽधुना ॥ ६० ॥ तम्चे मूबदेवोऽपि लकाहायादियं मया। द्वादशयोजनायामा कोशवस्त्रिताऽटवी ॥ ६१ ॥ वेणात है गमिषामि मूलदेवाभिधोऽस्यहम्। तत में कथये: कार्यं कथातां किंच नाम ते ॥ ६२ ॥ लोकैनिर्घृणशर्मिति चिह्नितापरनामकः। विप्रोऽइं सद्दु नामेख्जा टकस्तती ययी ॥ ६३ ॥ गच्छता सूलदेवेन ततो वेणातटं प्रति। हष्ट: संवसय: कविहसदावसय: पथि ॥ ६४ ॥ प्रविष्टस्तत भिचार्थं चामकु चिर्वभुचया। भ्रमवासादयामास कुल्याचान् कुत्रचिद्रहे॥ ६५॥ यामाविष्कामतस्तस्याभिशुखः कोऽप्यभूक्ष्मनः। मासच्चपणपुष्यातमा पुरखपुद्ध दवाङ्गवान् ॥ ६६ ॥ तं दृष्टा मुदित: सीऽभूदही में सुक्रतीदय:। यक्षयाप्तिसदं पात्रं यानपात्रं भवीदधी ॥ ६०॥ साधी: कुल्माषदानेन रद्ववितयशालिन:। उन्मीलतु चिरादय महिवेकतरोः फलम्॥ ६८॥ कुलाषान् साधवे दत्त्वा मूनदेव: पपाठ च। धन्यास्ते खलु येषां स्यः कुल्याषाः साधुपारणे ॥ ६८ ॥ तस्य भावनया हृष्टा बभाषे व्योक्ति देवता। पर्डश्लोकेन यादस्व भद्र किं ते प्रदीयताम् ॥ ७० ॥

प्रार्थयामास सद्यस्तां मूलदेवोऽपि देवताम् । गणिकादेवदत्तेभसहस्रं राज्यमसु मे ॥ ७१ ॥ एवमस्विति देव्यूचे मूलदेवोऽपि तं मुनिम्। वन्दिलाऽय गाममध्य मिचित्वा बुभुजे खयम्॥ ७२॥ मार्गे क्रामन् क्रमेणामी प्राप विचातटं पुरम्। सुन्वाप पात्र्यशानायां निद्रासुखमवाप च ॥ ७३ ॥ यामिन्याः पश्चिमे यामे स सुप्तः स्तप्नमैचत । यत्यूर्णमण्डलबन्द्रः प्रविवेश मुखे मम ॥ ७४ ॥ तमेव सप्रमद्राचीलोऽपि कार्पेटिकस्तदा। ग्रन्थकार्पटिकानां च प्रबुदस्तमचीकथत्॥ ७५॥ तेषु कार्पेटिकेष्वेकः स्वप्नमेवं व्यचारयत्। श्वविरेण लामासे त्वं सखग्ड पृतमग्ड कम्॥ ७६॥ इष्ट: कार्षिटक: मोऽभूदेवं भूयादिति बुवन् । जारेत बदरेगापि श्रमालस्य महोत्सवः॥ ७०॥ स्तप्नं नाचीकथत्तेषामज्ञानां धूर्त्तराट् निजम् । मूर्वा हि दर्शित रते द्वा द्वात्खण्डं प्रचलते ॥ ७८॥ मण्डकं कर्नेटिः प्राप ग्टहाच्छादनपर्वेणि । प्रायेण फलति स्वप्नो विचारस्यानुसारतः ॥ ७८ ॥ धृत्तीर्राप प्रातरारामे गला पुष्पोचयादिना । श्रप्रीणाचा लिकं लोकंप्टणं कर्सापि तादृशाम् ॥ ८०॥ रहीला मालिकात्तसाल पुष्पाणि फलानि च। श्रु चिर्भूत्वा यथी वेश्म खप्नशास्त्रविपश्चितः ॥ ८१ ॥

मूलदेवस्ततो नला दत्ता पुष्पफलानि च ! उपाध्यायाय तज्ज्ञाय गर्गम खप्रमात्मनः ॥ ८२ ॥ मुदितः सोऽवदिहृहान्वता खप्रफलं तव। सुमुह्नर्ते कथियाम्यद्यास्माकं भवातिथि: ॥ ८३ ॥ मूलदेवं स्वपयिला भोजयिला च गौरवात्। परिणाययितं कन्यामुपाध्याय उपानयत् ॥ ८४ ॥ बभाषे मूल्देवीऽपि ताताऽज्ञातकुलस्य मे। कन्धां प्रदास्यसि कथं विचारयसि किं निहि॥ ५५॥ उपाध्यायोऽप्य्व।चैवं त्वमूर्च्योऽपि कुनं गुणाः । ज्ञातास्तत्सर्वया कन्या ममेयं परिकीयताम् ॥ ८६ ॥ तद्वाचा मूलदेवोऽपि कन्यकां तासुपायत। कार्यसिद्धेभीविष्यन्याः प्रादुर्भूतिमवाननम् ॥ ८७ ॥ मध्ये दिनानां सप्तानां त्वं राजिह भविष्यसि। इति तस्य स्वप्नफलमुपाध्यायो न्यवंदयत्॥ ८८॥ ष्ट्रष्टस्तत्र वसन् धृत्तराजी गला बहि: पुरात्। सुव्याप चम्पकतले संप्राप्ते पञ्चमेऽहानि ॥ ८८ ॥ तदा च नगरे तिस्मित्रग्रेतनमहीपति:। त्रपुत्रो निधनं प्राप निष्पाद दव पादप: ॥ ८० ॥ मन्तीचिताः पुरीभाषाच्छत्तभङ्गारचामराः। स्रेमु: प्रापुन राज्याई दुष्णापस्ताहशी जन: ॥ ८१ ॥ ततो बहि: पर्यटम्लो निकवा चम्पकद्रमम्। भवश्यस्वदेवं ते नरदेवपदोचितम् ॥ ८२ ॥ हयेन ईषितं चन्ने गजिनोजितगर्जितम्।

भृङ्गारेण च तस्याऽचेयामराभ्यां च वीजनम् ॥ ८३ ॥ पुण्डरीकं खर्णदण्डमण्डितं तस्य चोघरि। शारदभ्यमिवादभ्रतिडहर्ष्डमज्भत ॥ ८४ ॥ तं चाधिरोह्यामास खखान्ये जयकुद्धरः। स्वास्याप्तिस्दितैलीकैयके जयजयारवः ॥ ८५ ॥ पुरं महातूर्यस्वैः पूर्यमाणदिगन्तरम्। तग्राविशक्तवदेवी राजराज इवालकाम् ॥ ८६ ॥ उत्तीणीं राजहर्स्यं सी सिंहासनसधिष्ठितः। समस्ततः समायातैः सामन्तैरस्यविचत ॥ ८० ॥ श्रयो वे देवता व्योक्ति देवतानां प्रसादतः। श्रयं विक्रमराजास्थो राजा जन्ने कलानिधि:॥८८॥ वर्त्तिष्यन्ते न येऽमुख ग्रामने चितियासितुः। तानहं नियहीषामि महीसत हवायनि: ॥ ८८ ॥ तद्गिरा विस्नितं भीतं सर्वे प्रकृतिमण्डलम्। यतंरिवेन्द्रिययामः सदा तस्य वशेऽभवत् ॥ २०० ॥ ततः स राजा विषयसुखान्धनुभवन् व्यधात्॥ प्रीतिमुक्कयिनीयेन मिष्यः संव्यवद्वारतः ॥ १ ॥ तदानीं देवदसाऽपि मूलदेवविडम्बनाम् । ताहचीं प्रेच्य साचिपा व्यववोदचनं प्रति॥ २ ॥ किं ज्ञाता द्रव्यदर्णन्य लया कुलग्टि एव इम्। मुमूर्षी 'मूर्ख महे हे व्यवाहार्षीर्यदीदशम्॥ ३॥

<sup>(</sup>१) क क स्क्वेबड्रेहे।

लयाऽसादीयसदने नागन्तव्यमतः परम्। इति निष्कास्य तं गेहाबामीपे नृपतेरगात्॥ ४ ॥ तया च याचितो राजा स वरो दीयतामिति। यथेच्छं ब्रुष्टि यच्छामि तं येनेत्यवदबुपः ॥ ५ ॥ सोचे मां प्रति नाज्ञाप्यो मूलदेवं विना पुमान्। वारणीयोऽचलबायमागच्छन्यम विश्मनि॥ ६॥ एवमस्विति राज्ञोत्ता हेतुः कोऽत्रेति पृष्टवान्। शशंस माधवी देवदत्ताभ्रमंत्रया ततः॥ ०॥ जितग्रव्रुटपः कोपाचिनितभ्रूनतस्ततः । सार्थवाहं तमाइय साचेपमिदमब्रवीत् ॥ ८॥ मत्प्रीमण्डनावेती रत्नभूतावरे खया मुखंग धनमत्तेन यावणीव निघर्षिती ॥ ८ ॥ ततीऽमुखापराधस्य प्राणापहरणं तव। दण्डोऽस्विति नरेन्द्रोते देवदत्ता न्यवारयत्॥ १०॥ त्वं यदाप्यनया वातीऽधुना वाणं तथापि ते। मूबरेवे समानीते भवेदित्यभ्यधासृपः॥ ११॥ नृपं नला ततो गला सार्धवाहः प्रवक्रम । नष्टरत्निवान्वेष्टं मूलदेवं समन्ततः ॥ १२ ॥ मूलदेवमपश्यन् स भीतो न्यूनतया तया। भाग्छं भता ययी शीघं पारसक्लमग्डलम् ॥ १३॥ दधी च मुलदेवोऽपि विना मे देवदत्तया। भोज्येनालवर्षेनेव प्राज्यराज्यश्रियाऽिप किम् ॥ १४ ॥ ततः स देवदत्ताया जितश्रवीय भूपतेः । चतुरं प्रेषयामास दूतं प्रास्टतसंयुतम् ॥ १५ ॥ गलोज्जयिन्यां दूतोऽपि जितग्रतं व्यजिन्नपत्। देवतादत्तराज्ययोर्मूनदेवो वदत्वदः ॥ १६ ॥ यथा मे देवदत्तायां प्रेम जानीय तत्त्वा। यदास्य रोचते वोऽपि तटियं प्रेचतामिति ॥ १०॥ ततीऽवददवनीयस्तेनेदं कियदर्थितम्। राज्ञा विक्रमराजेन भेदी राज्येऽपि नास्ति न: ॥ १८ ॥ याकार्य देवदत्तां च जगादोळायिनीपति:। दिच्या जाताऽसि भद्रे त्वं चिरात् पूर्णमनीरया ॥ १८ ॥ राजा जन्ने सूलदेवी देवतायाः प्रसादतः। त्वामानितुं च स प्रैषीत्रधानपुरुषं निजम् ॥ २०॥ ततस्वं तत गच्छेति प्रसादाज्जितग्रवुणा। बादिष्टा देवदत्ताऽगाद्वेणातटपुरं क्रमात्॥ २१॥ राजा विक्रमराजोऽपि महोत्सवपुर:सरम्। स्ववेतसीव विपुले स्ववेदसनि निनाय ताम्॥ २२॥ जिनाचीमर्चतस्तस्य सम्यक् पालयतः प्रजाः। दोव्यतो देवदत्तां च त्रिवर्गीऽभूदवाधित:॥ २३॥ दत्र पारमकूल।इहात्तक्रेयवस्तुकः। श्राययावचनस्तत्र जनपूर्ण द्रवाम्बुदः ॥ २४ ॥ बद्यीमहत्विषशुनैर्मणिमीतिकविद्रुमै:। भृता विग्रालं स स्थालं महीनायसुपास्थित: ॥ २५॥

भवलोऽयमिति चिप्रमुपलचितवान् रूपः। हट्टा प्राग्जवसम्बन्धमपि प्राजाः कारन्ति हि ॥ २६ ॥ राजानं मूलदेवोऽयमित्यशासीत् नाचतः। पात्तवेषं नटमपि ख्लप्रज्ञा न जानते ॥ २७ ॥ क्रतस्विमिति राज्ञोक्तः पारसादित्य्वाच सः। ययाचे पश्चक्तलं च भाग्डालीकनकर्मण ॥ २८ ॥ कीतुकात्स्वयमेषाम इत्यक्तो भूभूजा स तु। महाप्रसाद इत्युचे कोपं को वैत्ति तादृशाम्॥ २८ ॥ ततः पञ्चक्तनोपेतो ययौ राजा तदास्रये। मिक्किष्ठापष्टस्तादि सोऽपि भाग्डमदर्भयत्॥ ३०॥ भाग्डं किमियदेवेदं सत्यं ब्रह्मीत भूभुजा। उत्त इत्युत्तवान् येष्ठी सत्यमेतावदेव मे ॥ ३१ ॥ नृपेण पुनरप्युचे सम्यग् जात्वा निवेदय। पसाद्राज्ये ग्रल्कचौर्यां यच्छरीरेण नियम्: ॥ ३२ ॥ भवीचदचलीऽप्येवमसाभिः कथ्यतेऽन्यया । पुरतो नापरस्यापि स्वयं देवस्य किं पुन: ॥ ३३ ॥ राजेत्य्वाच तर्ह्धस्य श्रेष्ठिनः सत्यभाषिणः। क्रियतामर्डदानं च सम्यग्गाण्डं च वीच्यताम् ॥ ३४ ॥ ततः पञ्चक्तलेनां क्रिग्रहाराइं ग्रविधतः । श्रसारभाग्डमध्यस्थं सारभाग्डमग्रङ्गत ॥ ३५ ॥ जाताशक्वेस्ततो राजपुंभिर्विभिदिरे चणात्। श्रुक्तदस्यमनांसीव भाष्क्रस्थानानि सर्वतः ॥ ३६ ॥

तैर्येषा शक्कितं भाग्डं वित्तशाखं तथाऽभवत्। परपरान्तः प्रवेशकारिणो द्वाधिकारिणः ॥ ३०॥ तज्ञाला कुपितो राजा बस्ययामास तं चणात्। सामन्ता चिप बध्यन्ते राजादेशाहणिक कियान् ॥ ३८ ॥ ततस्तं सदने नीला कोटियला च बस्वनम्। किं मां प्रत्यभिजानासि पप्रच्छेति महीपति: ॥ ३८॥ भचलाऽपि जगादैवं जगदुद्योतकारिणम्। भानमन्तं भवन्तं च बालिशोऽपि न वेत्ति कः ॥ ४०॥ पर्याप्तं चाट्वचनैः सम्यक् लं वेत्सि तदद। राज्ञेत्युक्तोऽचलोऽवोचत्तर्हि जानामि नह्यहम्॥ ४१॥ देवदत्तामयाह्नय भूपतिस्तमदर्भयत्। द्रष्टैर्देष्टा क्रतार्थी स्थात्मनःसिंदिहि सानिनाम् ॥ ४२ ॥ देवदत्तामसी दृष्टा ज्ञीतः कष्टां द्रशां ययी। भग्ने स्त्रापभाजना हि सत्योरप्यधिका तृणाम्॥ ४३॥ साध्यूचे मूलदेवीध्यमित्युक्ती यस्तदा त्वया । एवं कुर्या ममापि त्वं देवादासनमीयवः॥ ४४॥ तदसि व्यसनं प्राप्तः प्राण्मन्देहकारणम्। सुक्रोऽसि चार्यपुत्रेण नेहचाः चुद्रघातिनः॥ ४५॥ ततो विलचः स विणक् पतिला पादयोस्तयोः। जर्वे सर्वापराधान्ये तितिच्छं तदा कतान्॥ ४६॥ रुष्टस्तेनापराधेन जितशतुर्महीपति:। प्रवेशमुळ्यिन्यां मे युषादाचा प्रदास्यति ॥ ४०॥

प्रयोचे मूलदेवोऽपि मया चान्तं तदेव ते। यदा प्रसादो विदधे देव्या श्रीदेवदत्तया ॥ ४८ ॥ ततः प्रसादं दस्ती बैद्रतमेकं समर्घ च ! पुरीमुळायिनीं गन्तुं विससर्जाचनं तृप: ॥ ८८ ॥ प्रवेशोऽवन्तिनाधेन तस्यावन्तामटीयत । मूलदेवस्य दचसा कोपस्तम् ल एव यत्॥ ५०॥ भ्रन्येद्युर्दः खविधुराः प्रजाकार्यधुरस्परम् । मिलित्वा विणिजी मूलदेवमेवं व्यजिन्नपन् ॥ ५१॥ जायत्वि प्रजास्तानं लिय देव दिवानिशम्। श्रमुखतेदं नगरं परितः परिमोिषिभिः ॥ ५२॥ कोला इव 'चिरं चौरा: प्ररेऽस्मित्मन्दिराणि न:। प्रतिचेपं खनन्युचैर्नारचा रचितुं चमाः ॥ ५३ ॥ त्रदृष्यमानाः केनापि क्रतसिदाञ्जना द्व । भाग्यन्ति चौरा: खैरं नो ग्रहेषु खग्रहेष्विव ॥ ५४ ॥ प्रचिरावियहीषामि तस्त्ररानयगस्त्ररान्। मुलदेवोऽभिधायैवं विश्वजो विसम्रजे तान् ॥ ५५ ॥ पादिचवगराध्यसं सात्तेपं स्नापतिस्तत:। प्रत्विष्य तस्त्ररान् सर्वान् ग्रहाण निग्रहाण च ॥ ५६ ॥ श्रधोवाच पुराध्यचः स्वामिनेकोऽस्ति तस्तरः। त्रसी न शकाते धर्त्तुं दृष्टनष्टः पिशाचवत् ॥ ५० ॥

<sup>(</sup>१) गच विभी।

जातामर्षस्ततो राजा महीजा निर्ययौ निशि। नीलाखरपावरणी नीलाखर दवापरः ॥ ५८ ॥ खानेषु ग्रङ्काखानेषु बस्ताम खामधाम सः। दस्युं कमपि नापश्यदहेः पदमिवासासि ॥ ५८ ॥ स सर्वे नगरं भ्रान्तः श्रान्तः सुखाप कुत्रचित्। खण्डदेवकुत्ते ग्रैनगुहायामिव केसरी ॥ ६०॥ निग्राचर द्वाकसाविशाचरणदारुणः। तस्त्रराग्रेमरस्तत्रोपासरवारिङकाभिषः॥ ६१॥ कोऽत्रेति व्याइरत्र्वेर्मलिक्तुचपतिस्ततः। क्ष्ट: सुप्तमिव व्यालं पदा तृपमघद्यत्॥ ६२॥ चेष्टां खानं च वित्तं च जिन्नासुस्तस्य भूपति:। करे कार्पटिकोऽस्मीति क क निष्णा न ताद्याः ॥ ६३ ॥ एहि कार्पटिकाद्य लामदिर्हीकरोग्यहम्। इत्युचे तस्त्ररो भूषं मदान्यानां धिगज्ञताम् ॥ ६४ ॥ तमन्वचानीस्रोऽर्थेच्छः पत्तिवत्पृथिवीपतिः। ममद गर्दभस्यापि पादी कार्याज्जनार्दनः ॥ ६५ ॥ त्रजानानः स राजानं पार्खे सृत्य्सिवासनः। जगाम धाम कस्यापि श्रेष्ठिन: श्रेष्ठसम्पद: ॥ ६६ ॥ तत खात्रं खनित्रेण पातियत्वा स वैश्मनः। जयाह सारद्रविणं राहु: कुग्हात्स्घामिव ॥ ६०॥ ग्रजी राजा समस्तं तदास्यामास तस्तर:। चदरं दर्भयामास मातिन्यै व स सृद्धी: ॥ ६८ ॥

तसुबाख्तियतं सूलाब्यूलदेव उवाह तत्। भूत्ती हि कारणीपात्तमार्दवाः वार्यराचसाः ॥ ६८ ॥ जीर्णीयानं तती गला गुहामुहाव्य सीऽविशत्। निनाय तत्र भूपं च च्छगंणारोपितालिवत् ॥ ७० ॥ पासीदागकुमारीव कुमारी तंत्र तत्खसा। नवयीवनलावख्यपुखावयवशालिनी ॥ ७१ ॥ चानयास्यातिषेः पादावित्यादिष्टा स्वब्धना । सोपक्षपं ततो भूपसुपावेशयदासने ॥ ७२ ॥ प्रचालयन्ती तत्पादकमले कमलेचला। घनुभूय सद्सर्घ तं सर्वोक्रमुदैचत ॥ ७३ ॥ घडो को अधेष कन्दर्पः साचादिति सविस्रया। सानुरागा सानुकम्या साऽब्रवीदिति भूपतिम् ॥ ७४ ॥ पादप्रचालनव्याजात्वपेऽस्मित्रपरे <sup>१</sup>नरा: । त्रपात्यन्त सहाभाग तस्कराणां कृत: क्रपा ॥ ७५ ॥ चेपरामि नेइ कृपे लां लगभाववगीकता। महतामनुभावो हि वशीकरणमञ्जतम्॥ ७६॥ ततो मदुवरोधेन सुन्दरापसर दूतम्। इयोरव्यन्यया नाय कुशलं न भविष्यति ॥ ७७ ॥ विस्थाय महीनायो निर्जगाम दुतं ततः। धीमन्तो हि धिया चन्ति हिष: सत्यपि विक्रमे ॥ ७८ ॥ गते नृपे तु व्याहारि तया गच्छत्यसाविति।

<sup>(</sup>१) चड जनाः।

स्वजूषरचषार्थं हि प्रपश्चो धीमतामयम्॥ ७८॥ क्षष्टकद्वासिजिहाली विताल दव दाक्यः। भनुभूषालमुत्तासी दघावे मण्डिकस्ततः॥ ८०॥ तं समासत्रमानीका भूपतिर्धीहरूसतिः। चलरोत्तिकावयावस्तंभेनान्तरितोऽभवत् ॥ ८१ ॥ कोपान्धनयनयासी स एवेष प्रसानिति। कष्कासिना द्वतस्तमां च्छित्वात्मादाम मण्डिकः ॥ ८२ ॥ ययी स्वं भाम राजाऽपि ष्टष्टशौरीपलस्रतः। प्राप्तः सीख्याय जायेत टीषकारी न कस्य वा ॥ पर ॥ राजा प्राप्तस्ततो राजपाटिकाव्याजतो वहिः। दस्ं विकामनोदस्युक्तं निक्रपयितं ययौ ॥ ८४ ॥ षाध वस्त्रापणदारे क्वर्वाणं त्वकारताम्। पहैंबें ष्टितजङ्गोकं किञ्चिद्दाटिताननम् ॥ ८५ ॥ तस्तरं मस्तरलतोपेतं छग्नश्चयाकतिमः। हञ्चोपालचयत् क्यापः चपादशानुमानतः ॥ ८६ ॥ (युग्मम्) गला हम्यं महीनायोऽभिज्ञानानि निवेदयन्। पुरुषान प्रेषयामास तस्याकारणहेतवे ॥ ८० ॥ न इत: स पुमावृनं तिह्वज्ञितमित्यसी। पाह्नतोऽमंस्त चौरा हि महाराजिकवेदिन: ॥ ८८ ॥ सीऽगासती राजकुले राजाऽऽस्थत महासने। महाप्रसादं कुर्वन्ति नीतिज्ञा हि जिघांसव: ॥ ८८॥ तं भूवतिरभाषिष्ट प्रसादमुख्या गिरा।

खखसा टीयतां मधं टातव्या एव कन्यका ॥ ८० ॥ दृष्टपूर्वी खसारं मे नापरी निरगासत: । भयं स एव राजेति निश्विको मिल्डिको हृदि ॥ ८१ ॥ ग्रह्मतां मतुष्तमा देव देवकीयैव सा किल। मदीयमन्यदप्येवमवीचत स पार्धिवम् ॥ ८२ ॥ तदानीमप्यपायंस्त रूपातिशयशालिनीम् । तस्य स्वसारं ऋपतिः कंसारिरिव क्किसीम् ॥ ८३॥ महासात्यपदे चक्रे तस्करं तं नरेखरः। को विक्ति भूभुजां भावं मध्यं पत्य्विवाश्वसाम् ॥ ८४ ॥ तसाइषणवस्तादि तइगिन्धेव भूपति:। नित्यमानाययदको धूर्ती धूर्तीरध्यत ॥ ८५ ॥ बहु यावसमाक्षष्टं द्रव्यं तावक्पेण सा। मभाषि वित्तं लहन्योः कियदयापि तिष्ठति ॥ ८६ ॥ वित्तमेतावदेवासीदस्य दस्योः स्वसाऽपि हि। एवं न्यवेदयद्वाची गोप्यं प्रियतमे न हि ॥ ८० ॥ विडम्बनाभिर्वह्वीभिर्मीण्डकं चण्डमासनः। निजयाह ततो राजा पापानां क्ष्यलं कियत्॥ ८८॥ चौर्यात खश्यमिष विक्रमराजराज: श्रानीय मण्डिकमखण्डनयो जघान। स्तेन्धं न तेन विद्धीत सुधी: कथिंच-दवापि जनानि विरुद्धमलानुबन्धि ॥ २८८ ॥ ॥ इति मूलदेवमस्डिकयोः कथानकम्॥

चासीद्राजग्रहे सम्पज्जितामरपुरे पुरे। पादाकान्तमृपत्रेणिः त्रेणिको नाम पार्थिवः ॥ १ ॥ राज्ञस्तस्य च तनयो नयविक्रमभाजनम्। नाम्नाऽभयकुमारोऽभृत् प्रद्युमः श्रीपतेरिव ॥ २ ॥ इतस तिस्रवगरे वैभारगिरिकन्दरे। चौरो लोइखुराख्योऽभूटीट्रो रस इवाङ्गवान् ॥ ३ ॥ स तु राजग्रहे नित्यं पीराणामुसवादिषु । लब्या किट्राणि विदर्धे पिशाचवदुपद्रवम्॥ ४॥ भाददानस्ततो द्रव्यं भुज्जानश्च परस्तियः। भारहागारं निशान्तं वा निजं मेने स तत्पुरम् ॥ ५ ॥ चीर्यमेवाभवत्तस्य प्रीत्ये हत्तिर्भ चापरा । भपास्य क्रव्यं क्रव्यादा भक्तंस्तृप्यन्ति नापरेः ॥ ६॥ तस्यातुक्ष्यो क्षेण चेष्ट्या च सुतोऽभवत्। भागीयां रीहिणीनास्त्रां रीहिणेयोऽभिधानतः॥ ७॥ खमृत्युसमये प्राप्ते विचाऽऽइयेत्यभाषि सः। यद्यवध्यं करोषि लसुपदेशं ददामि तत्॥ ५॥ श्ववश्वमेव कर्त्तव्यमादिष्टं भवतां मया। कः पितुः पातयेदाज्ञां पृथिव्यामित्यवाच सः ॥ ८ ॥ प्रकृष्टी वदसा तेन चौरो लोइसुरस्तत:। पालिना संख्यन् पुत्रमभाषिष्टेति निष्रम्॥ १०॥ योऽसी समवसर्खे स्थितः सरविनिर्मिते। विधक्ते देशनां वीरो मा श्रीषीस्तस्य भाषितम् ॥ ११ ॥ यन्यस् खेच्छया वस कुर्यास्वमनियन्तितः। उपदिश्वेति पञ्चलं प्राप लोइखुरस्ततः ॥ १२ ॥ स्तकार्यं पितः कला रीहिणेयस्ततोऽनिशम । चकार चीरिकां लोइखरीऽपर इवोद्रत: ॥ १३ ॥ पालयन पित्रादेशं जीवितव्यमिवासनः। स्रदासेरमिवामुखात् स राजग्रहपत्तनम् ॥ १४ ॥ तदा च नगरयामाकरेषु विहरन् क्रमात्। चतुर्दश्महासाधुसहस्रपरिवारितः ॥ १५ ॥ सुरैः संचार्य्यमाणेषु खर्णाभोजेषु चारुषु । न्यस्यन पदानि तवागादीर यरमतीर्थकत् ॥ १६ ॥ 'व्यन्तरैरसरैज्योतिषिकैवैंमानिकैरपि। सुरै: समवसर्णं चक्रे जिन्यतस्तित: ॥ १७॥ श्रायोजनविसर्षिखा सर्वभाषानुयातया। भारत्या भगवान् वीरः प्रारंभे धर्मदेशनाम् ॥ १८ ॥ तदानीं रीहिण्योऽपि गच्छन राजग्रहं प्रति। मार्गान्तराले समवसरणाभ्यर्णमाययौ ॥ १८ ॥ एवं स चिन्तयामास पथाऽनेन वजामि चेत्। शृणोमि वीरवचनं तदान्ना भज्यतं पितुः ॥ २०॥ न चान्यो विद्यते पत्या भवलेवं विसुध्य सः। कर्णों विश्वाय पाणिभ्यां द्वतं राजग्रहं ययी ॥ २१ ॥

<sup>(</sup>१) भागचाड वैद्यानिकै अधीति विके को नारै रहारै रिपः

एवमन्बहमप्यस्य यातायातकतोऽन्यदा । चपसमवसरणं पार्टेऽभच्यत कण्टकः॥ २२॥ श्रीत्मकागमनाद्वादमम् पादे स कग्टकम्। यनुबृत्य समुदत्तुं न ग्रशांक क्रमात् क्रमम् ॥ २३ ॥ नास्य्पायोऽपरः कोऽपीत्याकच अवगात्करम्। कर्षन् कगटकसत्रीषीदिति विश्वगुरोर्गिरम् ॥ २४॥ महीतनास्पर्शिपाटा निर्निमेषविसीचनाः। प्रसानमाचा नि:स्रेटा नीरजोऽङ्गा: सुरा इति ॥२५॥ बहुश्रुतमिदं धिग् धिगित्याशूहुतकग्टकः। विधाय पाणिना कर्णे तथैवापससार सः॥ २६॥ त्रधान्वहं मुख्यमाणे पत्तने तेन दखना। **चित्र श्रेगिकं श्रेष्ठिश्रेष्ठा व्यञ्जपयिति ॥ २० ॥** खिय शासित देवान्यत भयं द्रविणं तुनः। चाक्षच रुह्यते चीरै्रहर्ष्टेबंटकेरिव ॥ २८॥ बन्धूनामिव तेषां तु ग्रन्हीतः पीड्या ततः। सकोपाटोपिमत्यूचे नृपतिदेग्डपाशिकम् ॥ २८ ॥ विं चौरीभूय दायादीभूय वा मम वतनम्। रुह्मासि चौरैर्ग्यसन्त यदेते लद्पेचितः॥३०॥ सोऽप्यूचे देव कोऽप्येष चौरः पौरान् विलुग्छति । री हिणेयाह्रयो धर्तुं दृष्टोऽपि न हि गक्वते ॥ ३१ ॥ विद्युदुत्चिप्तकरणेनोत् प्रुत्थायं प्रवङ्गवत्। गेहाद्वेष्टं ततो वप्रमुखक्यित हेल्या ॥ ३२ ॥

मार्गेण यामस्तनार्गं यावत्तावस नेश्वते। त्यत्ती ह्योकक्रमेणापि प्रतेन त्यञ्चते क्रमै:॥ ३३ ॥ न तं इन्तुं नवा धर्त्तुमइं शक्तोमि तस्करम्। ग्टह्मातु तदिमां देवो दाच्हपाशिकतां निजाम ॥ ३४ ॥ नृपेणोल्लासितैकभ्रसंज्ञया भाषितस्ततः। कुमारोऽभयकुमारस्तमूचे दाण्डपाशिकम् ॥ ३५ ॥ चतुरङ्गचमूं सज्जीकत्य मुख बहिष्पुरात्। यदान्त:प्रविशेचीर: पत्तनं वेष्टयेस्तदा ॥ ३६ ॥ भन्तव वासितो विद्युदुत्चिप्तकरखेन सः। पतिच्यति बह्नि: सैन्ये वागुरायां कुरङ्गवत् ॥ ३० ॥ प्रतिभूभिरिवानीतो निजपादैस्ततत्र सः। यहीतव्यो महान् दस्युरप्रमर्त्तः पदातिभिः ॥ ३८ ॥ तथित्यादेशमादाय निर्ययी दाण्डपाशिकः। तथैव च चम्रं सज्जां प्रच्छत्रं निर्ममे सुधी:॥ ३८ ॥ तहिने रीहिणेयोऽपि यामान्तरसमागमात्। श्रजानानः पुरीं रुद्धां वारीं गज द्वाविशत्॥ ४० ॥ तैरुपायैस्ततो धला बड्डा च स मिलन्तुच:। भानीय तृपतेर्दाण्डपाशिकेन समर्पितः ॥ ४१ ॥ यथा न्याय्यं सतां वालमसतां निग्रहस्तथा। निग्टश्चतामसौ तस्मादित्यादिस्यस्थीपति: ॥ ४२ ॥ घलोषुः प्राप्त दत्येष न हि नियहमईति। विचार्य निग्रहीतव्य इत्युवाचाभयस्ततः ॥ ४३ ॥

भ्रष्ट प्राच्छ तं राजा क्रात्यः की द्रश्रजीविकः। क्तती हेतोरिहायाती रीहिलीय: स चासि किम् ॥ ४४ ॥ खनामगङ्कितः सोऽपि प्रख्वाचेति सूपतिम्। यालियामे दुर्गचण्डाभिधानोऽहं कुटुम्बिक: ॥ ४५॥ प्रयोजनवर्षेन्हायातः संजातकीतुकात्। एकदेवकुले राविं महतीमस्मि च स्थित: ॥ ४६ ॥ खधाम गच्छवारचैराचित्री राचमैरिव। मलङ्क्यमहं वर्ष प्राणभीर्महती हि भी: ॥ ४०॥ मध्यारचिविनिर्याती बाह्यारचगणेष्वहम । कैवर्तहस्तविस्नम्तो जाले मत्य दवापतम्॥ ४८॥ ततो निरुपराधोऽपि बद्या चौर द्रवाधना । भक्तमेभिरिक्वानीतो नीतिसार विचार्य ॥ ४८ ॥ ततस्तं भूपतिर्गृप्ती प्रेषयामास तत्वणात्। तत्रवृत्तिज्ञानहेतोस्तव यामे च पूरुषम्॥ ५० ॥ मोऽयेऽपि बाहितो बाम: मङ्गेतं तेन दस्युना । चीराणामिव केषाश्चिश्वस्रमायतिचिम्तनम्॥ ५१॥ तत्स्वकृषं राजपुंसा ग्रामः पृष्टीऽत्रवीदिदम् । दुर्गचरहोऽत्र वास्तव्यः परं ग्रामान्तरं गतः ॥ ५२॥ तवार्धे तेन विक्रप्ते दध्यी श्रेणिकस्दिदम्। ष्रहो सुकतदमास्य ब्रह्माऽप्यन्तं न गच्छति ॥ ५३॥ भभयोऽसज्जयदय प्रामादं सप्तभूमिकम्। सङ्घार्यस्ववितं विमानिमव नाकिनाम् ॥ ५८॥

वियाऽपरायमाचाभीरमचीभिरसङ्गतम् । दिवोऽमरावतीखण्डमिव भ्रष्टमतर्वि सः ॥ ५५ ॥ गन्धववर्गप्रारब्धसङ्गीतकमञ्चोत्सवः। सोऽधादकस्मादुद्भृतगन्धर्वनगरिश्रयम्॥ ५६॥ ततोऽभयो मद्यपानमृढं निर्माय तस्त्ररम्। परिधाप्य देवदृष्ये 'मिभतत्यमग्राययत्॥ ५०॥ मदे परिचते यावदुदस्यात्तावदैचत । सोऽकसाहिस्रयकरीमपूर्वा दिव्यसंपदम् ॥ ५८ ॥ भवान्तरेऽभयादिष्टैर्नरनारीगणैस्तत:। उदचारि जय जय नन्देत्यादिकमङ्गलम्॥ ५८॥ प्रसिमाहाविसाने तम्त्वस्त्रदशीःधना। पसाकं खामिभूतोऽसि खदीयाः किङ्गरा वयम् ॥ ६० ॥ श्रवरोभि: सहैताभी रमस्र संरभिन्द्रवत्। इत्यादि चतुरं चाट्गर्भमूचे च तैरमी ॥ ६१ ॥ जात: सर: किमस्रोति दध्यी यावस तस्तर:। संगीतकार्यं तावसै: प्रदत्त: समहस्तक: ॥ ६२ ॥ चपेत्य पुंसा केनापि खर्णदण्डभृता ततः। सहसा भी: किमारव्यमितदेवमभाष्यत ॥ ६३ ॥ ततः प्रतिबसाये तैः प्रतीहार निजयभोः । प्रदर्शयतुमारन्धं स्वकं विज्ञानकी शलम् ॥ ६४ ॥ सोऽप्यवाच खनायस्य दर्श्वतां निजकीशलम् ।

<sup>(</sup>३) खगच अधितत्व-।

देवलोकसमाचारं कार्यतां किं त्वसाविति ॥ ६५ ॥ तैर्ता की हगाचार इति युत्वा स पूर्वः। साज्ञेपिमत्यभाषिष्ट किमेतद्पि विस्मृतम् ॥ ६६ ॥ य इसोत्पदार्त देव: स स्वे सुक्ततदुष्कृते। भाख्याति प्राक्तने स्वर्गभोगाननुभवेत्ततः॥ ६०॥ विस्नृतं स्वामिलाभेन सर्वमेतलसीदतः। देवनोकस्थिति देव: कार्यतामिति तेऽवदन् ॥ ६८ ॥ स रीहिणेयमिल्युचे निजे हत्त शुभाश्यभे। प्राज्ञने शंस नः खर्गभोगान् भुङ्ख्य ततः परम् ॥ ६८ ॥ ततः सोऽचिन्तयइस्युः किमेतत् मत्यमीदृशम् । मां ज्ञातुमभयेनेष प्रपन्ती रचितीऽयवा॥ ७०॥ क्रेयं कथमेतदिति ध्यायता तेन संस्पृतम्। क्रमुकोद्दरणकालाकर्षितं भगवद्दः॥ ७१॥ देवस्तरूपं श्रीवीराच्छ्तं चेत् संवदिखति । तसत्यं कष्यिषामि करिषाम्यन्ययोत्तरम् ॥ ७२ ॥ इति ब्ह्या स तानीचा धक्रे चितितलस्थाः। प्रसंदमसिनान् स्नानमास्यात्रिमिषदी स्णान् ॥ ७३ ॥ तसर्वं कपटं जालाऽचिन्तयत् दस्युक्तरम्। तेनीचे कथ्यतां देवलाकः भर्वोऽयमुक्तकः ॥ ७४ ॥ रीहिषेयस्ततोऽवादीसया पूर्वत जसनि। भदीयत सुपातेभ्यो दानं चैत्यानि चित्रते॥ ७५ ॥ प्रत्यष्ठाध्यन्त विम्वानि पूजितान्यष्टधाऽर्चया।

विहितास्तीर्थयात्राय गुरवः पर्युपासिताः ॥ ७६ ॥ इत्यादि सदमुष्ठानं सया क्षतिमिति ब्वन्। जरे दण्डस्ता गंस द्यरितमपि खकम्॥ ७०॥ रीहिषयोऽप्यवाचेदं साधुसंसर्गशालिना । कदाचिदप्याचरितं किश्विवाशोभनं मया ॥ ७८॥ व्याजहार प्रतीहारो जन्म नैकस्रभावत:। याति तत्कथातां चौर्य्यपारदारिकतादिकम् ॥ ७८ ॥ रीष्टिणेयोऽभ्यभक्तैवं किमवंविधचेष्टितः। खर्लीकं प्राप्न्यादन्धः किमारोद्दति पर्वतम् ॥ ८०॥ गला ततस्तैस्तसर्वमभयाय निवेदितम्। श्रभयेन च विज्ञप्तं श्रीणुकस्य महीपते: ॥ ८१ ॥ एवंविधेरपार्ययंथीरो ज्ञातं न शकात । स चौरोऽपि विमोत्तव्यः शक्या नीतिर्न लक्कितुम् ॥ ८२ ॥ श्रभयः पार्थिवादेशाद्रीहिणेयमथास्वत् । वश्चान्ते वश्चनादनैर्देना ग्रपि कदाचन ॥ ८३ ॥ ततः सीऽचिन्तयचीरी धिगादेशं पितुर्मम । विश्वितोऽस्मि चिरं येन भगवद्वचनासृतात ॥ ८४ ॥ नागमिष्यत् प्रभ्वची यदि मे कर्णकीटरम्। तदा विविधमारेणागमिष्यं यमगीचरम् ॥ ८५ ॥ मनिक्स्याऽपि हि तदा ग्रहीतं भगवहचः। मम जीवातवे जन्ने भैषज्यमिव रोगिण: ॥ ८६ ॥ त्यक्काईदचनं हा धिक् चौरवाचि रतिर्भया।

षामाखपास्य निम्बेष कार्कनेव चिरं क्रता ॥ ८० ॥ उपदेशैकदेशोऽपि यदीयः फलतीहशम । तस्योपदेश: सामस्यात सेवित: किं करिष्यति ॥ ८८ ॥ एवं विस्था मनसा ययौ भगवतोऽन्तिके। पादाम्ब्जे च नर्लवं रीहिणेयो व्यक्तिन्नपत् ॥ ८८ ॥ भवाकी प्राणिनां घोरविपन्नक्रक्ताकुले। महापीतायते ते गीरायोजनविसर्विशी ॥ ८० ॥ निषिबस्बद्दः योतुमनाप्तेनाप्तमानिना । इयत्कालमहं पित्रा विश्वतस्तज्जगहरी: ॥ ८१ ॥ बैलोकानाय ते धन्या: श्रद्धधाना: पिबन्ति ये। भवद्वनपीयूषं कर्णाञ्जलिपुटै: सदा ॥ ८२ ॥ भहं तु पापीऽग्रत्रृषुर्भगवन् भवती वचः। विधाय कर्णों हा कष्टमिदं स्थानमलङ्ग्यम् ॥ ८३ ॥ एकदाऽनिच्छताऽप्येकं युतं युषादची मया। तेन मन्त्राचरिम्व रच्चितो राजराचमात्॥ ८४॥ यथाऽ इं मरणाञ्चातस्तथा वायस्व नाथ मान्। संसारसागरावर्त्ते निमज्जन्तं जगत्पते ॥ ८५॥ ततस्तत्क्षपया खामी निर्वाणपददायिनीम्। विग्रडां विदवे साधु साधुधर्मस्य देशनाम् ॥ ८६ ॥ ततः प्रबुदः प्रणमन् रीहिणेयोऽब्रवीदिदम्। यतिधर्मस्य योग्योऽस्मि नवे'त्यादिश मां प्रभो ॥ ८०॥

<sup>()</sup> क क ग - त्वादिश्वतां।

योग्योऽसीति खामिनोते. यहीषामि विभी वतम । परं किञ्चिद्दिष्यामि, श्रेणिकेनेत्य्वाच सः ॥ ८८॥ निर्विकत्यं निर्विशकः स्ववक्तव्यम्दीरय। इत्यतः येणिक तृपेणोचे लोहख्रात्मत्रः ॥ ८८ ॥ इह देव भवद्भियः युतोऽहं लोकवार्त्तया। स एव रोहिण्योऽसि भवत्यत्तनमोषकः॥ १००॥ भगवहचसैकेन दुर्नेङ्गा लङ्किता मया। प्रज्ञाऽभयकुमारस्य तरण्डेनेव निम्नगा ॥ १ ॥ षशिषमेतकाषितं यक्तनं भवतो मया। नान्वेषणीयः कोऽप्यन्यस्तस्त्ररो राजभास्तर॥ २॥ कमपि प्रेषय यथा तक्षोप्तं दर्भयास्य हम्। करिये सफलं जना ततः प्रत्रज्यया निजम ॥ ३॥ श्वभयोऽय समुखाय श्रेणिकादेशतः स्वयम । कीतुकात्पीरनीक्य सहागात्तेन दस्युना॥ ४॥ ततो गिरिण्दीकुञ्जश्मशानादिषु तडनम्। स्यगितं दर्भयामास सीऽय श्रेणिकस्तरे ॥ ५ ॥ मभयोऽपि हि यदास्य तत्तस्य धनमार्पयत । नीतिज्ञानामलोभानां मन्त्रिणां नापरा स्थिति: ॥ ६ ॥ परमार्थं कथयित्वा प्रबोध्य निजमानुषान्। अदालुर्भगवत्पार्खे रीहिणेयः समावयी ॥ ० ॥ ततः श्रेणिकराजेन क्षतनिष्क्रमणोत्सवः। 'स जग्राह परिव्रज्यां पार्खे त्रीवीरपादयो: ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) चड अयाक्स-।

ततसतुर्योदारभ्य षणमासान् यावदुञ्चलम् । विनिममे तपःकर्म कर्मनिर्मूलनाय सः ॥ ८ ॥ तपोभिः क्षितः कत्वा भावसंलेखनां च सः । श्रीवीरमाष्ट्रच्य गिरी पाटपोपगमं व्यधात् ॥ १० ॥ श्रभधानः स्वरन् पञ्चपरमिष्ठनमस्त्रियाम् । त्यक्का देहं जगाम द्यां रीहिणेयो महामुनिः ॥ ११ ॥

> रोहिणेय इव चौर्यानवत्तः स्वर्गनोकमिचरादुपयाति । तसुधीने विदधीत कयश्च-चौरिकामुभयनोकविरुदाम् ॥ ११२ ॥

॥ इति रीहिणेयकयानकम ॥ ७२ ॥

स्तेयस्यातिपरिहरणीयतामाह—

दूरं परस्य सर्वस्वमण्डतुमुपन्नमः।

उपाददौत नादनं तृणमाचमिव कचित्॥ ७३॥

दूरे आक्तां तावत्परस्य सर्वेस्वं निःशिषधनम्, श्रपहर्तुसुपक्रमः प्रारभः, श्रदत्तं स्वामिना, तृणमात्रमपि नोपाददीत न रहिशोधात् न तदर्थं यत्नं कुर्योदिति यावत् ॥ ७३ ॥

स्तेयनिव्रत्तानां फलं श्लोकद्वयेनाह ---

परार्धग्रहणे येवां नियमः शुडचेतसाम् । श्रभ्यायान्ति त्रियस्तेषां स्वयमेव स्वयम्बराः ॥७४॥ परार्थग्रहणे परधनहरणे येषां नियमो निवृत्तिः शुडचेतसां निर्मलिचित्तानां न तु बकहत्तीनां कथ्मलमनमां तेषामभ्यायान्ति श्रीमस्वमायान्ति त्रियः सम्पदः, स्वयमेव न तु परप्रेरणया व्यवसायेन वा। स्वयंवरा इत्युपमानगर्भम्। स्वयम्बरा इत कन्याः॥ ७४॥

तथा--

अनर्था दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवर्त्तते । खर्गसौख्यानि दीकन्ते स्फटमस्तेयचारिगाम्॥०५॥

श्रनर्था विषदः, दूरतो यान्यासत्रा अपि न भवन्ति ; साधुरय-मिति प्रवादः साधुवादः श्लाघा, प्रवर्त्तते प्रसरित, एतावदे हिक' फलम् ; स्वर्गसोख्यानीति तु पारलीकिकम्, अस्तेयव्रतेनावध्यं चरन्तीत्यस्तेयचारिणस्तेषाम् ।

षवान्तरे स्रोकाः--

वरं विक्विशिखा पीता सर्पास्यं चुम्बितं वरम् ।

वरं हालाहलं लीढं परस्तहरणं न तु॥ १॥

प्रायः परस्तलुश्रस्य निःश्र्का बुहिरेधते ।

हन्तं भातृन् पितृन् दारान् सृहृदस्तनयान् गुरून् ॥ २॥

परस्तं तस्करो ग्रह्मन् वधवन्धादि निचते ।

पयःपायीव लगुडं बिडाल उपरि स्थितम् ॥ २॥

व्याधधीवरमार्जारादिभ्यश्चीरोऽतिरिच्यते ।

निग्रह्मते नृपतिभिर्यदमी नितरे पुनः ॥ ४॥

<sup>(</sup>१) ग ख एताबहै किन।

स्वर्णादिकेऽप्यन्यधने पुर:स्थे

सदा मनीषा दृषदीव येषाम्।

सन्तीषपीयृषरमेन स्त्राः

स्ते द्यां नभन्ते स्टइमेधिनोऽपि ॥ ५ ॥ ७५ ॥

इदानीमामुष्मिकमैहिकं चाब्रह्मफनमुपदर्श्ये

स्टइस्थोचितं ब्रह्मचित्रतमाइ—

षग्ढत्विमिन्द्रियक्चेदं वीच्याब्रह्मफलं सुधीः। भवेत् खदारमन्तुष्टोऽन्यदारान् वा विवर्जयेत्॥ ७६॥

षग्रत्वमामुष्पिकं परदाररतानां फलं, इन्द्रियच्छेद्य राजादि-क्षत 'ऐहिकं, अब्रह्मणः प्रतिषिद्ध्य मेथुनस्य, वीच्य शास्त्राव्यक्षेण वा जात्वा, स्वदारेषु धर्मपत्नां सन्तृष्टो भवेदित्वेकं ग्रहस्थब्रह्मा-चर्यम्, प्रन्यदारान् वा परमम्बन्धिनीः स्त्रियो विवर्जयेत्। स्वस्त्रीमाधारणस्त्रीसेवीत्यर्थः इति दितीयम्॥ ७६॥

यद्यपि ग्रह्मसम्य प्रतिपत्रं व्रतमनुपालयतो न ताहशः पापमस्वन्धोऽस्ति तथापि यतिधर्मानुरको यतिधर्मप्राप्तेः पूर्वे गार्हस्येऽपि कामभोगविरकः सन् स्रावकधर्मे परिपालयति इति तं वैराग्यकाष्ठामुपनितुं सामान्येनावस्त्रद्दीषानाइ—

रम्यमापातमात्रे यत् परिणामेऽतिदागणम् । विंपाकपालसंकाणं तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥ ७०॥ भाषातमात्रे प्रथमारसमात्रे, रस्यं मनोहरं, परिणामे

<sup>(</sup>१) क कतमें विका, ।

प्रारभादुत्तरीत्तरावस्थायां, दाक्षं रीट्रं, किंपाकफलसंकाशं किंपाकी वृज्ञविशेषस्तत्फलसदृशं, किंपाकफलं श्वापाते रम्यं परिणामे दाक्णं मारणात्मकलात्।

#### यदाह --

'वसड्टा इनइनया' दीसन्ता दिन्ति हिययपरिश्रीसं। किंपामपना पुत्तय श्रासायन्ती वियाणिहिसि॥१॥ एवंविधं यसीयुनं सिथुनकर्म तत्नः सेवेतिति सम्बन्धः।

#### यदा ह ---

यदापि निषेत्र्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषयाः ।
किंपाकफलादनवत् भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥ २ ॥ ७० ॥
मैथ्नस्य परिणामदाक्णलमाइ—

कम्पः खेदः श्रमी मूक्का भिमर्गानिर्वेतचयः। राजयच्मादिरोगाश्व भवेयुर्मेयुनोत्यिताः॥ ७८॥

कम्पो वेपयु:, खेदो वर्म:, श्रम: क्रम:, मूर्च्छा मोइ:, श्रमिर्श्वम:, ग्लानिरङ्गसाद:, बलच्चय: प्रक्रिनाश:, राजयच्या च्यरोग:. स श्रादियेषां कामखासादीनां रोगाणां ते तथा मैयुनोस्थिता मैथुनप्रभवा:॥ ७८॥

<sup>(</sup>१) वर्षाद्याः कोत्रका दश्यमाना स्ट्रित हृदयपरिनोषम् । किंपाकफलान पुत्रक आस्वादमानो विश्वास्थिति ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) 'त्रमुलक्षित्र को उर इत्वच्चली' इति श्री हैम बन्द्राचार्धाः देशीनाममातार्धाः श्रष्टम र्गो अने कार्यप्रकरचे ७३ श्लोके व्यावस्थः ।

### श्रहिंसापरिवारत्वाच्छेषव्रतानां सेयुने श्रहिंसाया एवाभावमाह्न

योनियन्त्रसमृत्यद्भाः सुमूच्मा जन्तुराशयः । पौडामाना विषदान्ते यत्र तन्मैयुनं त्यजित् ॥ ७६॥

योनिः प्रसवसार्भः. सैव यन्त्राकारत्वाद्यन्तं, तत्र समुत्पनाः मंमूर्च्छनेनोत्पनाः, ते च न चत्तुर्पाद्या इत्याह—सस्द्र्याः, जन्तुराथयो जन्तुसमूहाः, पीद्यमाना स्ट्यमानाः पृंध्वजिनेति थिषः, रूतनालिकायां तप्तायःकणकप्रविधे रूतानीव, विपद्यन्ते विनष्यन्ति, यत्र सैथुने तन्सेथुनं त्यर्जत्॥ ७८॥

योनी जन्तुसङ्गावं संवादेन द्रुढयति —

### जन्तुसङ्गावं वात्स्यायनोऽप्याह ।

वात्यायनः कामग्रास्त्रकारः । श्रनेन च वात्यायनसंवादाधी-नमस्य प्रामाख्यमिति नोच्यते, न हि जैनं शासनमन्यसंवादाधीन-प्रामाख्यं किन्तु येऽपि कामप्रधानास्तैरपि जन्तुसङ्गावो नापह्नुत इत्युच्यते ।

वास्यायनश्चीको यथा---

रताजाः क्रमयः सूच्मा मृदुमध्याधिशतायः । जन्मवतम्सु काग्डूतिं जनयन्ति तथाविधाम्॥८०॥ रत्नजा रत्नोद्ववाः, क्षमयो जन्तविश्रेषाः, सुस्मा प्रशत्यद्याः, सद्मध्याधिशक्तयः सदुशक्तयो मध्यशक्तयोऽधि श्वत्तयस्, तथा-विधां सदुमध्याधिमात्रशक्त्यनुरूपां ; सदुशक्तयो सद्दीं, मध्यशक्तयो सध्यां, श्विधिकशक्तयोऽधिकां कण्डूतिं कण्डूं जन्मवर्त्तस् योनिषु जनयन्ति ॥ ८०॥

कामज्वरचिकित्सार्थमीषधमिव मेथुनसेवनमिति यो मन्येत तंप्रत्याह —

स्त्रीसस्भोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति । स इताशं घृताहत्या विध्यापयितुमिक्कति ॥८१॥

प्रतिचिकीर्धति प्रतिकर्तुमिच्छति, विध्यापयितुं गमयितुम् ; भयमर्थो नायं कामञ्चरस्य प्रतीकारोऽनुगुणः, भिष तु हि इतुः नहि इताभे छताइति प्रचेषस्तच्छान्धे भवति किन्तु तदृहद्वे ।

बाह्या ग्रयाह:---

न जातु कामः कामानासुषभोगेन शास्यति । इविषा कृष्णवर्कोव भूय एवाभिवईते ॥ १॥

'ितन्तु कामज्वरप्रतीकारा ईषकारा वैराय्यभावनाप्रतिपत्त-सेवाधर्मशास्त्रश्रंवणाटयः ; तदेतेषु कामज्वरप्रशान्युपायेषु सत्सु किंभवस्त्रमण्हेतुना मैथुनसेवनेन ॥ ८१॥

<sup>(</sup>१) क स्तगक -ऽधिक-।

<sup>(</sup>२) च किधिशका-।

<sup>(</sup>१) गड किंच।

'एतदेवाइ --

## वरं ज्वलदयस्तक्षपरिरक्षो विधीयते । न पुनर्नरकद्वाररामाजवनसेवनम् ॥ ८२ ॥

षयमर्थः । भवतु कामज्वरीषशमहितुर्मैधुनं परं नरकहितुत्वात्र प्रशस्यम्॥ ८२॥

श्रवि च स्त्रीसम्बन्धनिबन्धनं निधवनं, स्त्रियस स्नृता श्रवि सकत्रगुणगरिमविघातहेतव इत्याह,—

> सतामि हि वामधूर्ददाना इदये पदम् । अभिगमं गुणग्रामं निर्वासयति निश्चितम् ॥८३॥

सतामित हि महासनामित, वामभू विरिचितनोचनिवकारा, हृदये पदं ददाना स्नृतिमानेणापि सिवधापिता, श्रभिरामं रमणीयं, गुणग्रामं गुणममूहं, निर्वासयित उदासयित। श्रीष-च्छाया वियम्। यथा कुनियोगी किश्वहेशमध्ये पदं देदान एव रिचितव्यान् श्रामान् लोभमी हादिनो हासयित, एवं हृदये लब्ध-पटा कामिन्यित पान्नीयं गुणग्राममुच्छेदयित। श्रथवा सत्तामित गुणग्रामं सत्तामेव हृदये पादं दत्वा वामस्त्रू निर्वासयित ॥ ८३॥

द्वटयसिवधायनमिय स्तीणां बहुदोषत्वाद्गुणहानिह्नृतुः किं पुना रमणमित्येतदेवाह् —

<sup>(</sup>१) ड एतहेवसाह।

<sup>(</sup>१) च दशनः प्रवर्गस्थतन्याम् i

# वञ्चकत्वं रशंसत्वं चञ्चलत्वं कुशीलता। इति नैसर्गिका दोषा यासां तासु रमेत कः॥८४॥

वश्वकत्वं मायागीनता, तृगंसत्वं क्र्रकर्मकारिता, वश्वनत्वं कुवाध्यवस्थितचित्तत्वाभावः, कुशीनता दुःस्वभावता, उपस्थसंयमा-भावी वा, इत्येते नैसर्गिकाः स्वाभाविका दोषा नत्वीपाधिकाः, तासु को रमेत ॥ ८४ ॥

न चेयन्त एव दोषा किन्त्वपरिसंख्याता इत्याइ—
प्राप्तुं पारमपारस्य पारावारस्य पार्यते ।
स्त्रीणां प्रकृतिवक्राणां दुश्चरिचस्य नो पुनः ॥८५॥
पारावारस्य समुद्रस्य, अपारस्यादृष्टपारस्य, पारं परतीरं,
प्राप्तुं पार्यते प्रकार्त, न पुनः स्त्रीणां प्रकृतिवक्राणां स्त्रभावकुटिन्नचरित्राणां, दुश्चरित्रस्य दुष्टचेष्टितस्य, पारं पर्यन्तः ; प्राप्तुं
पार्यत इति॥ ८५॥

दुवरित्रमेवाह—

नितम्बन्यः पति पुतं पितरं भातरं चगात्।

यारोपयन्यकार्येऽपि दुर्हेत्ताः प्राग्यसंभये॥ ८६॥

नितम्बन्य इति योवनोन्माददर्भनार्थम्। यतएव स्त्रीति
नोत्तम्। दुर्वृत्ता दुष्टभीनाः, अकार्येऽपि प्रयोजनमन्तरेणापि.

पथवाऽकार्येऽस्ये प्रयोजने नजोऽन्यार्थलात्, प्राग्यसंभये प्राग्यसन्देहे; उपलक्षणं चैतत्। प्राग्यनार्थेऽपि प्रारोपयन्ति पारोइयन्ति। कमित्याहः। पति भक्तरम्। सूर्यकान्तेव प्रदेशिराजम्।

#### यदाह —

'भज्ञा वि इन्दियविगारदोसनडिया करेड पदपावम् । जह सो पएसिराया स्रियकंताद तह वहिश्रो॥१॥ पुत्रं तनयम् । जुलनीव ब्रह्मदत्तम् ।

#### यदाह ---

भाया नियममद्दिगिष्यिका ऋखे अपूरमाण्का।
पुत्तस्म कुणद्द वमणं जुन्नणी जन्न बंभदत्तस्म ॥ २ ॥
पितरं जनकं, स्नातरं सोदरम्। जीवयशा दव जरामस्यं,
कालादींच स्नातृन्॥ ८६॥

#### चतएव--

भवस्य वीजं नरकदारमार्गस्य दीपिका । प्राचां कन्दः कलेर्मूलं दुःखानां खानिरङ्गना ॥८०॥

भवस्य मंसारस्याङ्कुरस्थेव बीजं तत्कारणत्वासंसारस्य, नरकहारं नरकप्रवेगः, तत्व यो सार्गः प्रस्थास्तव दौषिकेव दौषिका तत्यकाश-कत्वात्, श्रचां शोकानां वज्जीनामिव कन्दस्तग्ररीहर्हतुत्वात्, कत्तेः कलहस्य तरोगिव सूलं पादां वृद्धिहेतुत्वात्, दुःखानां शारीर-मानसानां लवणादीनामिव खानिराकरस्तसमुद्यत्वात् दुःखानां,

 <sup>(</sup>१) मार्थाऽपि इन्ट्रियांवकारदोषनटिता करोति पतिषायम् ।
 उष्णा पदेशिराजः ऋर्यकान्तया तथा विधतः ॥ १॥

<sup>(</sup>क) साता निजकस्ति (क्वित्यते अर्थे अपूर्यमासी। पुत्रस्य करोति व्यक्तं पुतानी यथा अस्त्रहरूस्य॥ २॥

काऽसावङ्गना । एवं तावद्यतिधर्मानुरक्तं ग्रष्टस्थं प्रति सामान्धेन मैथुनदोषाः स्त्रीदोषायोक्ताः ॥ ८०॥

सम्प्रति खदारमनुष्टान् ग्रह्म्थानिषकत्य साधारणस्त्रीदोषाः स्रोकपञ्चकेनीचन्ते —

### मनखन्यहचखन्यक्रियायामन्यदेव हि।

यासां साधारणस्त्रीणां ताः कयं सुखहितवः ॥८८॥

मनिस चित्तेऽन्यत् वचः क्रिययोर्विनचणं, वचिस वचनिऽन्यत्

मनः क्रिययोर्विनचणं, क्रियायां चिष्टितेऽन्यत् वाङ्मनसोर्विसंवादि,

यामां साधारणस्त्रीणां विष्यानां, ता विसंवादिप्रेमाणः कथं
सखस्य विष्यासैकनिषयनस्य हतवः।

यदाह--

श्रन्यस्मे दत्तसङ्केता याचतेऽन्यं स्तते परम्। श्रन्यश्रित्ते परः पार्खे गणिकानामही नरः॥१॥ ८८॥ तथा—

मांसिमश्रं सुरामिश्रमनेकविटचुम्बितम्। को विश्यावदनं चुम्बेदुच्छिष्टमिव भोजनम्॥८॥

मांसन जलस्थल'खचारिजीवजाङ्गलेन, मिश्रमामगन्धि, मांसादिलाहेग्यानां, सुरथा काष्ठपिष्टादिमय्या मदिरया, मिश्रं व्याप्तं, सुरापाणप्रसक्तलात्। अनेकविटैबेह्रभिविटैरित्यर्थः, चुस्बित-मास्तादितम्, प्रायो विटासक्तलात्; एवंविधं वैग्यानां वदनं कषुम्बेत्र कथि'चेतनसुम्बेदित्यर्थः। उच्छिष्टमिव भोजनमित्युप-मानमनेकविटचुम्बितविश्यावदनस्थोपमैयस्य। श्रथवा मांस-मित्रत्वं सुरामित्रत्वं चोच्छिष्टभोजनेऽपि योज्यम्॥ ८८॥

तथा---

अपि प्रदत्तसर्वस्वात् कामुकात् चीणसम्पदः । वासोऽव्याक्केत्तुमिक्कन्ति गक्कतः पख्ययोषितः ॥८०॥

प्रवत्तसर्वस्वादिष महाधनावस्थायां, पुष्पचयात्चीणसम्पदः, कामुकात्तत एव गच्छतः स्वय्ष्षं प्रति, वासीऽिष परिधानवस्त-मिष, श्राच्छेत्तं बलाद् यहीत् मिच्छन्ति ; पण्यं मूल्यं, तत्प्रधाना योषितो विख्याः ; श्रनेन कतन्नत्वं तासामाह ।

यदाह---

उपचिताऽप्यतिमात्रं प्रकटवधुः चीणसम्पदः पुंसः । पातयति दृष्यं वजतः सम्हया परिधानमात्रेऽपि ॥ १ ॥ ८०॥ तथा—

न देवात गुरुद्वापि मुहदो न च बास्ववान्। असत्महर्रातर्नित्यं वेग्यावग्यो हि मन्यते॥११॥

विश्वावश्यः पुमात्र देवादीकान्यते, कृतः असलाङ्गरिनित्यं असिद्धिविटादिभिः सङ्गो असलाङ्गस्त्व रतिर्वस्य । विश्वावश्यस्य डिसुलभा एवासलाङ्गाः ॥ ८१॥

<sup>(</sup>३) च सचेतनः। क सञ्चेतनः।

तथा---

## कुष्ठिनोऽपि सारसमान् प्रश्चन्तीं धनकाङ्गया। तन्वन्तीं कृत्रिमस्त्रेष्ठं निःस्त्रेष्ठां गणिकां त्यजेत्॥८२॥

कुष्ठिनः कुष्ठिरोगिणोऽप्यत्यन्तमनुपादेयान्, स्नरसमान् कन्द्पेतुन्यान्, धनकाङ्गया हेतुभूतया पश्यन्तीं, महत्या प्रतिपच्या प्रतिपादयन्तीं, न च स्नेष्टमन्तरेण कुष्ठिनोऽपि सकाशाहनावाप्ति-रिति। तन्वन्तीं विस्तारयन्तीं, क्रविमसुपचरितं, स्नेष्टं प्रेम; परमाधितस्तु नि:स्नेष्टां गणिकां विश्यां, त्यजित्। एवं तावत्स्वदार-सन्तुष्टस्य पखाङ्गनागमने दोषाः प्रतिपादिताः॥ ८२॥

### ददानीं परदारगमनदीषाना ह-

नासत्त्या सेवनीया हि स्वदारा अप्युपासकैः॥ आकरः सर्वपापानां किं पुनः परयोषितः॥८३॥

सर्वविरितिलालमः खलु देशविरितिपरिणाम इति गाई स्थेऽपि वैराग्यातिश्यादुपासकैरप्रतिषिद्धाः स्वदारा अप्यासस्या गर्डेन न सेवनीयाः किं पुनः परयोषितस्ता अत्यन्तमसेवनीया इत्यर्थः ; यत आकरः खानिः सर्वेपापानां मायास्रषावादादीनाम्, हि शब्दो यस्मादर्थे, यस्मात् स्वदारानिप नासस्या सेवन्ते उपासकाः ततः कथं परदारेषु प्रस्तेयुरित्यर्थः ॥ ८३ ॥

परस्तीणां पापकारित्वमेव दर्भयति—

## खपतिं या परित्यच्य निस्त्रपोपपतिं भजेत्। तस्यां चित्रकचित्तायां विश्वसः कोऽन्ययोषिति॥१४॥

तस्यां चिणकिवित्तायां चिलतिवित्तायामन्ययोषिति, को विश्वभः को विश्वासः, न किष्यदित्यर्थः । विश्वभाधीनं च सुखं तदिप नास्तीत्यर्थः । या किं, या स्वपति देवतारूपं 'भर्तृदेवता हि स्वियः' इति श्रुतः ; परित्यज्य पाणिग्टहीत्यपि त्यक्का, निस्त्रपा सज्जारहिता ; तपा हि भूषणं स्त्रीणाम् ; उपपति पत्यन्तरं, भजीत्॥ ८८॥

ददानीं परस्तीप्रसत्तोऽनुशिष्वत--

भौरोराकुलचित्तस्य दुःस्थितस्य परस्तियाम् । रतिर्न युच्यते कर्तुमुपशूनं पशीरिव ॥ ८५ ॥

परिस्तयां रित: प्रीति:, कर्तुं न युज्यते, भीरी: पितराजा-दिभीतस्य, अत्रवाकुलिचत्तस्य अनेन दृष्टीः नेन ज्ञातोऽ हमिति उपसर्वतीति व्याकुलिचत्तस्य, दुःस्थितस्य खण्डदेवकुलादी भव्या-सनादिरिहतस्य, कस्येव, पशोरिव वध्यस्य, उपभूनं भूना-समीपे॥ ८५॥

तस्रात्—

प्राणसन्देइजननं परमं वैरकारणम्। लोकदयविरुद्धं च परस्तीगमनं त्यजेत्॥ ८६॥ परस्त्रियां गमनं सभीगस्तत्वजेत्, प्राणानां जीवितव्यस्य, सन्देहो नागगङ्का, तं जनयतीति प्राणसन्देहजननं; 'परस्तीषु प्रसत्तस्य हि प्रायेण परैः प्राणा प्रणास्थन्ते कटाचित्रेति प्राण-सन्देहः, परमं प्रक्तष्टं, वैरस्य विरोधस्य, कारणम्।

यदाह---

वदम्लस्य मृलं हि महदैरतरोः स्त्रिय इति ।
लोकदयिमहलोकपरलोकलक्षणं, तस्य विरुद्धं प्राणसन्देष्टजननत्वादैरकारणत्वाक्षोकदयविरुद्धत्वादिति परस्त्रीगमनत्यागे
हितुत्रयं विश्रेषणदारेण ॥ ८६॥

नोनदयविरुद्धं चेति विशेषणमस्तृष्टं स्तृष्टयति—
सर्वस्वहर्गं दस्यं श्रीरावयविष्णदाम्।
स्तत्र्य नरकं घोरं लभते पारदारिकः॥ ६०॥

सर्वधनापहारं, रज्ज्वादिना बन्धं, शरीरावयवः पुंध्वजादि-स्तस्य च्छिदां केदं लभत इतीहलोकविरोधः। स्टनस्र नरकं घोरं लभते इति परलोकविरोधः। परदारान् गच्छतीति पारदारिकः॥ ८०॥

उपपत्तिपूर्वं परस्तीगमनप्रतिषेधमाइ— स्वदाररचार्ये यतं विद्धानी निरन्तरम् । जानद्वपि जनी दुःखं परदारान् कथं व्रजेत्॥६८॥ जानद्वपि चनुभवद्वपि, दुःखं मनःपीडां, परदारप्रसङ्गे तस्य ; परदाराः परेषां दाराः परदाराः चतः स्वदारप्रसङ्गेषु परेषु

<sup>(</sup>१) का ग परस्तीप्रसक्तस्य।

दुःखमनुभवलेव। भव हेतुमाह। खदाररचणे खकलमरचणे, यव्यमादरं, भित्तिवरण्डकप्राकारप्राहरिकादिभिविद्धानः कुर्वन्, निरम्तरं दिवानिशं, खदाररचणपरिक्षेत्रशाली जनो जानात्येव खिसन् दुःखं दत्यालानुभवेन परेष्वपि दुःखं पश्यन् कथं परदारान् व्रजेत्॥ ८८॥

भास्तां परस्तीषु रमणं रमणेच्छाऽपि महतेऽनर्थायेति भाह— विक्रमाक्रान्तविश्वोऽपि परस्तीषु रिगंसया। कृत्वा कुलचयं प्राप नग्कं दशकस्वरः॥ ८८॥

परस्तीविषये रमणाभावेऽिष रिरंसामानेण इतुना, दशकस्थरी
रावणो, नरकं प्राप इति पारलौकिकं फलम्। ऐहिकमाह।
काला कुलक्षयं, यद्यपि कुलक्षयस्तस्य रामादिभिः क्षतो न तेन,
तथापि तदीयपरदारिरंसापूर्वकलादिभिस्तत्वतस्तलृत उच्यते।
ननु पारलौकिकं फलं नरकगमनरूपमास्तां, ऐहलौकिकं तु
बलवतां कुतस्यं भवेदित्याह। विक्रमाक्रास्तविष्योऽिष ; न हि
दशकस्वरादन्यो बलवान्, यो विक्रमेण विष्यमध्याक्रास्तवान्
सोऽिष यद्यनर्थमञ्जते तदपरस्य का मानेति॥ ८८॥

षयं चार्घः सम्प्रदायगम्यः, सचायम् ।---

षस्ति तिक्टिशिरिस शिरोमणिरिव किती:।
रचोद्दीपे हिरण्याङ्का लङ्किति प्रथिता पुरी ॥ १ ॥
विद्याधरष्ट्रपस्तस्यां पुलस्यकुलकौसुभः।
प्रकायत महावीर्यो रावणो विश्वरावणः ॥ २ ॥

चभूतां भातरी तस्य नि:सीमस्याम'शोभिनी । अपराविव दो:स्तभी क्रभकर्णविभीवणी ॥ ३ ॥ देवतामिव कुलस्य स्वपूर्वपुरुषार्जिताम् । ग्रहे नवसहारतसूजं सोऽपश्यदन्यदा ॥ ४ ॥ यूयन्ते द्वादमादित्या नवादित्या द्रमे पुनः। दृश्यन्ते कथमित्येतहहान् पप्रच्छ तथ सः॥ ५ ॥ चयाचचचिरे तसी लत्पूर्वपुरुषे: पुरा। वरलचा सहासाराऽनधीयं रत्नमालिका ॥ ६ ॥ इसां क्रिपेत यः कराहे स्थासोऽईभरतेखरः। द्रत्यान्नायात्तवात्राये पूज्यते पूर्वजैरसी ॥ ७ ॥ ततस्तां सोऽचिपकार्छे तद्रवेषु नवस्विष । सङ्क्रान्तास्यतया चात्री दशस्य इति पप्रये॥ ८ 🕯 ततो जनैर्जयजयेखारावैरभिनन्दितः। सोऽभाषार्त्त द्वोत्साहो जगदिजयहैतवे ॥ ८ ॥ तस्यानवद्या विद्यास्ताः प्रजन्नीप्रमुखाः सदा । असाध्यसाधनप्रीढाः पार्खे सेना द्वावसन् ॥ १० ॥ ततो भरतवर्षाईं स एकग्रामनीनया। दुःसाधं साधयामास दोःकर्ष्डूर्नत्वपूर्यत ॥ ११ ॥ ष्रासीदितश्च वैताकागिरी विद्याधरेश्वरः। इन्द्रनामा पूर्वजन्मानुभूतेन्द्रपदस्थितिः ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>३) साच भातिनी ।

विष्वेषयेवनोद्रेकादिन्द्रलाभ्यासतोऽपि च । ष्ट्रमाकानमेवायसमंस्तेन्द्रं तु नापरम् ॥ १३ ॥ श्चीति स स्वयन्तिषीं स्वमस्तं वजमित्यपि। पट्टेमसेरावण इत्याखनुचै: यवा दति ॥ १४ ॥ सार्यां मातलिरिति चतुरीऽन्याबाहाभटान्। स्रोमो यमः पाग्रधरः कुबेर इति चान्यधात्॥ १५ ॥ मन्यमानस्त्रणायान्यानिन्द्रंमन्यः स दोर्मदी। नाजीगणद्रावणमध्यस्यन्तरणदाक्णम् ॥ १६॥ तसी ततः प्रकुपितः क्रतान्त इव दाक्णः। रावणोऽत्रावणास्मोदगर्नद्रजननोऽचलत् ॥ १० ॥ विद्यावनात्तसैन्योऽपि नद्वयामास सोऽर्णवम् । विद्याधरासुख्याना भुव्यभसि नभस्यपि ॥ १८॥ स दिग्रन्छादयन् सैन्यवात्योद्दृतै रजवर्यै:। वैताच्यं प्राप कल्यान्तम हावात इव हुतम्॥ १८॥ श्रुला रावणमायान्तमिन्द्रोऽपि द्रुतमभ्यगात्। पुंसां मैत्रां च वेरे च संमुखीत्यानमादिमम्॥ २०॥ षूरादिप दशास्त्रेन प्रश्वितो महितीजसा । भव दूतोऽभ्युपेत्वेन्द्रमित्युवाच ससीष्ठवम् ॥ २१ ॥ ये केचिदिह राजानो विद्यादोवीर्यदर्षिण:। तैरुपैत्योपायनाद्यैः पूजितो दशकत्यरः ॥ २२ ॥ दशकाण्डस्य विस्नृत्या भवतश्वार्जवादयम् । ष्रयान् काली ययी तस्मिन् भक्तिकाल-स्तवाधुना॥ २३॥

भिक्तं दर्भय तत्त्विन शक्तं वा दर्भयाधना । भिताशिक्तविहीनबेदेवमेव विनङ्खसि ॥ २४ ॥ इन्होऽपि निजगादैवं वराकैः पृजिती तृपैः। रावणस्तदयं मतः पूजां मत्तोऽपि वाञ्कति॥२५॥ यया तथा गतः काली रावणस्य सखाय सः। कानक्षपस्वयं कानम्तस्येदानीमुपस्थितः ॥ २६ ॥ गला स्वस्वामिनी भित्तां ग्रितां वा मिय दर्भय। स भितागति होन येदेवमेव विनक्ष्यति ॥ २०॥ द्रतेनागत्य विज्ञप्ते रावणः क्रीधदारुणः। चचालानलसैन्योर्मिः चयोङ्गान्त दवार्णवः ॥ २८ ॥ तयोर्वनानामन्योऽन्यं संफेटः शस्त्रविषणाम् । संवर्त्तपुष्करावर्त्तवारिदानामिवाभवत् ॥ २८ ॥ रावणं रावणिनेत्वा युद्धायेन्द्रमथाह्नत । रणक्रीडास वीरा हि नायं ददति कस्यचित ॥ ३० ॥ ततस्वेकाङ्गविजयाकाङ्गिणाविन्द्ररावणी। सैन्यान्य धास्यायुष्येतां दन्द्वयुद्धेन दुर्दरी ॥ ३१ ॥ मियः प्रतिहतास्त्री ती रणपारिययास्या । युयुधाते नियुद्धेन मदान्धी सिन्धुराविव ॥ ३२ ॥ रावणिः किसधोऽधेन्द्र जर्डमिन्होऽय रावणिः। नासस्यत तयोर्व्यक्तिर्वेगादिपरिवर्त्तिनोः ॥ ३३ ॥

<sup>(</sup>१) ज च -पास्त बुदेरतां।

विजयश्री; ऋषेनेन्द्रे मेघनादे ऋषेन च। यातायातं व्यथाद्गीतंबीभयोरपि भीमयोः ॥ ३४ ॥ श्रमी मगक इत्यस्थादावद्रवेंण वज्रभित्। तावसर्वीजसा मेघनादस्तं समुपाद्रवत् ॥ ३५ ॥ पातियत्वा भगित्वे व तं ववस्य दशास्त्रस्ः। जिगीषणां जये हितु: प्रथमी ह्याश्चकारिता ॥ ३६ ॥ मेधनाद: सिंहनादैनीदयन रोदसी अपि। पितुः समर्पयामास मूर्त्तं जयसिवाय<sup>र</sup> तम् ॥ ३७ ॥ प्रबन्तारचगुप्तायां तं गुप्ती रावणोऽचिपत्। इयं विभन्ते हि बली निइन्यपि वहत्यपि ॥ ३८ ॥ सीमी दग्डधर: पाशी कुवरय समेत्य ते। दशस्यमिन्द्रयहणात्रम् वा क्कि धिरे ततः ॥ ३८ ॥ जितकाशी दशास्वीऽपि जूलोकाहाचतुर्ग्यः। योधयामास संयासचतुर्वतुरोऽपि तान्॥ ४०॥ सीऽभाङ्गीहरिखनो दग्छं चुचोद गदिनो गदाम्। पाशिनोऽबोटयत्याशान् धनुः सोमस्य चाच्छिदत् ॥ ४१ ॥ चपातयसहारैस्तानाहेभः कलभानिव। श्रमहीद्रावणी बडा वैरिविद्रावण: चणात्॥ ४२॥ सप्ताङ्गराज्यसहितसुपादाय पुरन्दरम्। पाताललङ्कां लङ्केशी विजेतुमगमस्ततः ॥ ४३॥

<sup>(</sup>१) का-वं।

<sup>(</sup>२) च -पतः।

हला चन्द्रोदरं तत्र 'तद्राज्यं खां च सोदरीम। सोऽदात्खराय विशिरोद्रषणच्यायसे ततः ॥ ४४॥ चन्द्रोदरस्य नि:श्रेषं खरः खरवलोऽयहीत । एका तु युर्विणी राक्ती प्रणस्य क्वचिदय्यगात्॥ ४५॥ ततः पाताननजातो नजां नजापतिर्ययौ। तत्र निष्करहकं राज्यं चक्रे विष्टपकरहकः ॥ ४६॥ सीऽन्येदाः पुष्पकारूढक्रीडयेतस्ततो भ्रमन्। मरुत्तभूपप्रार्थमीचाच्चके महामखम् ॥ ४०॥ ततो विमानादुत्तीखीं दशास्त्रस्ति हृहत्त्वया। ग्रानर्चे भूभजा तेन पाद्यसिंहासनादिना ॥ ४८ ॥ तती महत्तभूपालं जगादैवं दशाननः। घरे किमेष क्रियते नरकाभिसुखैर्मखः॥ ४८॥ धर्मः प्रोतो छाहिंसातः सर्वज्ञीस्त्रजगिडतैः। प्राहिंसात्मकाद्यज्ञात्म कथं नाम जायते ॥ ५० ॥ लोकडयारिं तदाज्ञं मा कार्षीयेकारिष्यसि। महुप्ताविच्च ते वासः परत्र नरके पुनः ॥ ५१॥ विसमर्ज मखं मधो मकत्तवृपतिस्ततः। अलङ्गा रावणाजा हि विश्वस्थापि भयङ्गरा ॥ ५२ ॥ प्रभन्नन द्वीजखी मरुत्तमखभन्ननः। तती । गाचैत्ययात्राधं सुमेर्वष्टापदादिषु ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) खच राज्यं सांच ग्रहोदरीम्।

विधाय यावां चैत्येषु ज्ञविमाज्ञविमेषु सः। भाजगाम निजंधाम पुनरेव दशाननः॥ ५८॥ दतशासीदयोध्यायां पुर्व्वामेकमहारथः। राजा दशर्यो नाम धाम नि:सीमसम्पदाम् ॥ ५५ ॥ पताः कीश्रवाकिवेयीसुमितासुप्रभाभिधाः । प्रियायतस्त्रस्तस्यासस्यूक्ती इव दिशां त्रियः ॥ ५६ ॥ की प्रस्था सुष्वे रामं कै के यी भरतं सुतम्। सुमित्रा लक्ष्मणं नाम शत्रुष्नं सुप्रभाऽभिधा ॥ ५७ ॥ रामनुद्मणभरतश्रवृत्नास्तस्य रेजिरे। चलारः सुनवो दन्ता इव विद्यदन्तिनः ॥ ५८॥ जनकत्व सुतां सीतां भामग्डल'सहोदरीम्। कार्मुकारीपचपणां रामभद्र उपायत ॥ ५८ ॥ जिनेन्द्रविम्बस्रपनजलं मङ्गलहेतवे । चतस्रणां च राज्ञीनां तृपः प्रैषयदन्यदा ॥ ६० ॥ तत्तीयमागतं पद्मादिति रोषमुपेयुषीम्। भनुनेतुं खर्य राष्ट्रीं सुमित्रामगमबुष: ॥ ६१ ॥ घण्टान्तर्जालकालोलद्यनं चलिताननम्। खेतसर्वाङ्गरीमाणं भृरीमच्छत्रलीचनम् ॥ ६२ ॥ पदे पदे प्रस्वनन्तं याचमानं च पञ्चताम्। गतस्तन ददर्भें कं जरलाञ्चिकनं ऋष: ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) खबड-वहोहराम्।

तं हद्दाऽचिन्तयद्राजा स्त्री यावबेहमा वयम्। चतुर्घपुरुषार्थाय तावित्र प्रयतामहे ॥ ६४ ॥ वृतं जिष्ट्यः स ततो राज्ये खापयितं निजे। यज्ञायाद्वाययामास तनयी रामनस्मणी॥ ६५ ॥ भरतस्य जनन्यात्य केनेय्या मन्यरागिरा। वरी प्राक्पतिपत्री स याचित: सत्यसङ्गर: ॥ ६६ ॥ वरेणार्थित एकेन स तदा रघुपुङ्गवः। प्रतिपदस्थिरो राज्यं भरताय समार्धयत्॥ ६०॥ चतुर्दशसमा यावदनवासाय चादिशत्। ससीतालकाणं रामं वरेणान्येन चार्थित: ॥ ६८ ॥ ससीतालक्ष्मणो रामः मद्योदगा'इण्डकावनम् । पञ्चवञात्रमे चावतस्थेऽसी सत्यसङ्गरः ॥ ६८ ॥ तवायाती चारणवीं राघवाभ्यां नमस्त्रती। मीताऽज्नर्चातिष्यीभृती त्रदातुः ग्रद्धभित्रया ॥ ७० ॥ ततो गसीदकैई ष्टिरमरै विदधे तदा। तद्गसादाययी तत जटायुनीम राध्रराट् ॥ ७१ ॥ ती सनी देशनां तत चन्नतः स 'व्यवीधि च। संजातजातिसारणोऽवतस्ये चानुजानकि ॥ ७२ ॥ तस्रुषस्तव रामस्य फलादार्थं बह्रिगैत:। ददर्भ लक्षमः खन्नमयहीच कुतृष्टलात्॥ ७३॥

<sup>(</sup>१) सचड-इंग्डिका-।

<sup>(</sup>२) चाच व्यवुद्धातः।

तत्ती च्यात्वपरी चार्धे तत्त्वणं तेन लच्मणः। म्रभ्यर्णस्यां वंशवालीं नललावं ललाव च ॥ ७४ ॥ वंशजालान्तरस्थस्य कत्तं वस्यापि देहिन:। च्रशैकं सीलिकमलं सोऽपश्यत्पतितं पुरः ॥ ७५ ॥ षयुध्यमानोऽशस्त्रय पुमान् कोऽपि हतो मया। चमुना कामेणा धिग्मामिलाकानं निनिन्द सः ॥ ७६ ॥ गला च रामभद्राय तदशेषमचीकयत्। भसिं च दर्शयामास रामोऽप्येवमभाषत ॥ ७०॥ त्रसावसिः सूर्येहासः साधकोऽस्य लया हतः। त्रस्य सभाव्यते नृनं किषदुत्तरसाधकः ॥ ७८ ॥ प्रवान्तरे दश्यीवस्त्रसा चन्द्रग्खाऽभिधा। खरभार्या ययो तत ददर्भ च इतं सुतम् ॥ ७८ ॥ कासि चावसा शस्यूक शस्यूकेति क्दत्यसी। भवश्यक्षस्मणस्यां क्रिन्यासपङ्तिं सनोहराम् ॥ ८०॥ मम सुनुईती होन यस्ययं पदपदति:। पदपङ्क्तिपथेनैव ततसन्द्रणखाऽऽययी ॥ ८१ ॥ याविकिञ्चिदगात्तावसभीतासस्मणं पुरः। निवाभिरामं रामं साऽपश्चक्तरतले स्थितम् ॥ ८२ ॥ निरीच्य रामं सा सद्यो रिरंसाविवशाऽभवत । कामाविशः कामिनीनां शीकोद्रैर्वेऽपि कोऽप्यहो ॥ ८३ ॥ सं रूपं चार कलाऽय रन्तं रामस्तयाऽर्धित:। इसमूचे सभायौं इसमायं भज लक्काणम् ॥ ८८॥

तयाऽर्धितस्त्रधैवैत्य लक्ष्मणोऽप्येवमत्रवीत्। षार्थं गता त्वमार्थेव तदनं वार्तयाऽनया ॥ ८५ ॥ सा याञ्चाखग्डनात्प्तवधाच क्षिताऽधिकम्। षास्यद्रला खरादीनां तल्तृतं तनयत्रयम् ॥ ८६ ॥ विद्याधरसहस्त्रेस्ते चतुईग्रभिरावृताः । ततोऽभ्येयुरुपद्रोतं रामं शैलमिव दिपा: ॥ ८० ॥ किमार्यः सत्यपि मयि योस्यते खयमीहर्गः। इति रामभयाचिष्ट तेषां युदाय लक्काणः ॥ ८८॥ गच्छ वस ! जयाय खं यदि ते सङ्घर्ट भवेत । सिंहनादं ममाइत्ये कुर्या इत्यन्वशात् स तम्॥ ८८॥ रामाज्ञां प्रतिपद्योचैर्लुचागीऽय धनःसदा । गला प्रवहते हन्तुं म तांस्ताची द्वीरगान् ॥ ८० ॥ प्रवर्दमाने तद्युं स्वभर्तः पाणिवृहये। गत्वा त्वरितमित्यृचे रावणं रावण्खसा॥ ८१॥ चायाती दण्डकारण्ये मनुष्यी रामलद्माणी। चनाक्षची निचतुस्ते यामेयं यमगोचरम् ॥ ८२ ॥ श्रुता स्वरूपतिस्ते तु सानुजः सबली ययौ। तत्र सीमित्रिणा साई युद्धामानीऽस्ति संप्रति ॥ ८३ ॥ किन्छभाद्वीर्येण ख्वीर्येण च गवित:। परतोऽस्ति स्थितो रामो विलसन सीतया सह ॥ ८४ ॥ सीता च रूपलावर्णात्रया सीमेव योषिताम्। न देवी नोरगी नाप्रि मानुष्यन्धेव काऽपि सा ॥ ८५ ॥

तस्या दासीक्षताश्रेषसुरासुरवध् जनम्। बेलोक्येऽप्यप्रतिच्छन्दं रूपं वाचामगोचरम् ॥ ८६ ॥ चासमुद्रमसुद्राज्ञ । यानि कान्यपि भूतले। मवैवार्शन रक्षानि तानि सर्वाणि बान्धव ! ॥ ८७ ॥ दृशामनिसिषीकारकारणं रूपसम्पदा। स्तीरतमितहसीया नचेत्रवासि रावणः ॥ ८८॥ भारुचा पुष्पकमधादिदेश दशकन्धरः। विमानराज ! त्वरितं याहि यवास्ति जानकी ॥ ८८ ॥ ययौ चात्यस्विगेन विमानमन्जानिक ! साईयेव दशयीवमनसस्तव गच्छतः ॥ १००॥ दृद्वाऽपि रामादत्वयर्तजसो दशकत्वरः। विभाय दूरे तस्थी च व्याघो इतवहादिव ॥ १ ॥ इति चाचिन्तयदितः कष्टं रामो दुरासदः। इतव सीताहरणमितो व्याच्च इतस्तटी ॥ २ ॥ विस्था च ततो विद्याससावीदवनोकनीम । उपतस्ये च सा मङ्ग किङ्करीव क्रताञ्चलिः॥ ३॥ तत्रवाचापयामास तत्वालं तां द्याननः। क्षर साहाय्यमकाय मम सीतां हरिष्यत: ॥ ४ ॥ साऽवीचदासुकैमौलिरब्रमादीयते सुखम्। न तु रामसमीपस्था सीता देवासुरैरिप ॥ ५ ॥ उपाय: किन्खसावस्ति यायाद् येनैव लक्क्षणम्। तस्यैव सिंद्रनादेन सक्तो हानयोर्यम् ॥ ६ ॥

एवं क्वर्विति तेनोक्षा व्रजिला परतस्तत:। सा साचादिव सीमित्रिः सिंहनाटं विनिर्ममे ॥ ७ ॥ तं युला मेथिलीं तत्र मुक्का रामी ययी दूतम्। महतामि मोहाय भवेनाया हि मायिनाम् ॥ ८॥ पर्यात्तीर्यं दशग्रीवः सीतामारोप्य प्रव्यके। तां इरन् रावणोऽस्मीति कथयवभसा ययौ ॥ ८॥ क्षा नाथ विहिधकाण राम का वका लक्षाण । हा तातपाद हा भातभीमण्डल महाभुज ॥ १०॥ सीता वी क्रियतेऽनेन काकीनेव बलि'म्बलात। एवं सीता करोदोचे रोदयन्तीव रोदसीम् ॥ ११ ॥ मा भैषी: प्रति मा भैषी: क रे यासि निशाचर। रोषादिति वदन दूराज्यटायुस्तमधावत ॥ १२ ॥ भामण्डलानगर्यकः कोऽपि विद्याधरायणीः। ड्ढीने दमकाएं रे तिष्ठ तिष्ठेति तर्जयन् ॥ १३॥ जटायुर्विकटाटोप करजवोटिकोटिभि:। <sup>¹</sup>प्रणिक्तनं दशयीवीरसि प्रवहतं ततः ॥ १४ ॥ रे जीवितस्य सप्तोऽसि जरहुभेति विब्वन्। दशास्यसम्हासासिमाक्षय निजघान तम्॥ १५॥

<sup>(2)</sup> 有有可可一致-

<sup>(</sup>२) चड-नखर-।

<sup>(</sup>१) च प प्रतिकृत्ं।

तस्य विद्याधरस्यापि विद्यां दशमुखोऽश्वरत्। निक्तत्तपन्नः पन्नीव सोऽपविद्योऽपतद्गुवि ॥ १६ ॥ रावणोऽगात्ततो लङ्कां सीतां चीपवनेऽमुचत्। तां प्रसोभियतुं तत्र क्रिजटामादिदेश च ॥ १७ ॥ रामस्यापि इतामित्रः सीमित्रिः संमुखीऽभवत्। षार्यामार्य ! विसुर्चेकां किमागा इति चात्रवीत्॥ १८॥ श्राह्नतः सिंहनादेन तव वैधुर्यलक्षाणा । लक्षणाऽहसिहायातो व्याजहारित गघव: ॥ १८ ॥ नुस्मणोऽप्यवदचके सिंहनाटी मया नहि। युतसार्थेण तकृनं वयं किनापि वश्चिता: ॥ २० ॥ श्रपनितं सत्यभागीमपनीतीऽस्यपायतः। सिंहनाटस्य करणे यद्भे स्तोकं न कारणम् ॥ २१ ॥ व्यवन साध्विति रामोऽपि स्वस्थानिऽगातसन्द्रमणः। मीतामपश्चन् कासीति विजयस्चितिऽपतत्॥ २२॥ तं लब्धमंत्रं मीमिविग्लिचे बदितरलम्। पीक्षं पुरुषाणां हि व्यसनेषु प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥ श्रवान्तरे पुमानेकः कथिदेख ननाम ती। ताभ्यां पृष्टः खहत्तान्तमेवं व्यन्नपयन सः॥ २४॥ हता पाताललके यं तातं चन्द्रीदरं मम । श्रावस्थेव पदे तस्य खरं खररयोऽकरोत ॥ २५ ॥ गुर्वी च नष्टा मन्याता विराधं नाम मां सुतम्। षन्यवास्त तस्याव कथिदास्यदिदं मुनि: ॥ २६ ॥

यदा दाशरिषक्षेन्ता खरादींस्वत्सुतं तदा। पाताससङ्घाधिपतिं करिष्यति न संग्रय: ॥ २०॥ तदद्य समयं लब्धा युषानस्मि समात्रितः। विख्वैरिवधक्रीतं पत्तिं जानीय मां निजम् ॥ २८॥ रामस्ततोऽदात्पाताललङ्कां तस्रे महाभुजः। फलन्ति समयज्ञानां खामिन: खयमेव हि ॥ २८ ॥ तं च स्थापयितं तत गच्छन् रामः सबद्याणः। ऋतविद्यं पुरोऽपश्यञ्जस्यं भामगङ्लानुगम् ॥ ३०॥ प्रय दागरयी नला खहत्तान्तं व्यजिज्ञपत्। मात्मनय जटायोय सीताया रावणस्य च ॥ ३१ ॥ चय पाताललकायां ययी रामः सलकाणः। मत्यसन्धो विराधं च पित्रेर राज्ये न्यवेशयत् ॥ ३२ ॥ इतस साइसगतिनीम विद्याधरायणी:। खे भ्रमनिधिकिष्कित्याधित्यकं समुपाययौ ॥ ३३ ॥ ययी तदा च किष्किन्धाधिपति: क्रीडितं बहि:। सयोवः सपरीवारो राज्ञां हि स्थितिरीदृशी ॥ ३४ ॥ ददर्भ साहसगतिस्तदा चान्तः पुरस्थिताम । सुयीवस्य प्रियां नास्त्रा तारां तारविकोचनाम ॥ ३५ ॥ तस्यां नावस्यक्रिनियां स चिक्रीडिषुरुचकै:। इयेष नान्यती गन्तुं घर्मार्श्त इव कुन्नरः ॥ ३६ ॥ सोऽस्थात्तरीव तत्रैव निषिद्रगमनः चलात्। तां मूर्त्तीमिव कामाज्ञामुश्रङ्गयितुमचमः ॥ ३७॥

रमकी रमकीयेयं रमकीया मया कथम्। द्रतीच्छाव्याञ्जलः 'सोऽप्यूपायं चणमचिनायत् ॥ ३८ ॥ सहसा साइसगतिस्ततः सुयीवक्षपताम् । स कुग्रीलत्बकुगलः कुग्रीलव प्रवाददे ॥ ३८ ॥ ष्यासी विटसुबीवः सुबीव इति मानिभिः। पङ्गरचैरस्वस्ति: सुयीवभवनेऽविशत् ॥ ४०॥ भनः प्रयहहारं स**्ययी यावदुल्**कः । तावहताच्या सुगीवः स्वविस्महारमाययौ ॥ ४१ ॥ सुग्रीवस्य प्रवेष्टुं न दारं प्राइरिका ददुः। चर्चे प्रविष्टी राजाऽस्ति त्वसन्धोऽसीति वादिनः ॥ ४२ ॥ तत्रव सत्यसुगीवे स्वत्यमाने स्वविधिभः। पत्तस्त्रमुक्ती जन्ने मध्यमान द्वार्णवे॥ ४३॥ सुयीवहितयं दृद्धा सन्देशहासिनन्दनः। ग्रहान्तविप्रवं व्रातं तहारं व्यक्ति ययौ ॥ ४४ ॥ गुडान्ते विटसुयीवः प्रविशन् वालिसुनुना । मार्गाद्रिणा सरित्प्र इव प्रस्वितस्तत: ॥ ४५ ॥ भवामिलन् सैनिकानामची हिष्ण्यतुर्देश् । चतुर्दशजगताग्सर्वस्वानीव सर्वतः ॥ ४६ ॥ इयोर्ग्य तयोभेंदमजानन्तोऽय सैनिकाः। सत्यस्यीवतोऽसेंऽसें विटसुयीवतोऽभवन् ॥ ४७ ॥ ततः प्रवहते युद्धं सैन्ययोक्भयोद्धि ।

<sup>(</sup>१) क च ग च च कार्य कोऽभ्युपायमधिनायत् ।

क्रन्तपातेर्दिवं कुर्वदुरकापातमयीमिव ॥ ४८ ॥ यय्षे सादिना सादी निषादी च निषादिना। पदातिना पदातिय रिथको रिथकेन च ॥ ४८ ॥ चतुरङ्गचसूचक्रविमदीद्य मेदिनी। चवाप कम्पं सुम्धेव प्रीटिप्रियसमागमात् ॥ ५०॥ एक्कोडि रे परग्टइप्रवेशस्त्रकिति बुवन्। विटसुयीवसुद्धीव: सुयीवी चीतुमाह्नत ॥ ५१ ॥ ततस विटस्योवो मस्मेभ इव तर्जित:। जर्जितं गर्जितं कुर्वन् संसुखीनी युधेऽभवत् ॥ ५२ ॥ ययधात सहायोडी ती कोधारणलीचनी। विद्धानी जगचासं कीनाशस्येव सोदरी ॥ ५३ ॥ ती निमाति निमातानि मस्तै: मस्ताखयो मियः। विच्छेदाते हण्केदं रण्केकावुभाविष ॥ ५४॥ प्रस्तवरहैरुक्त सदिद्द्वे खेचरीगणः। महायुद्धे तयीर्वृज्ञखन्ही महिनयीरिव ॥ ५५ ॥ ती किवास्तावयान्योन्यसमर्पणियोमणी। मज्ञयुर्वेनास्कालतां पर्वताविव जङ्गमी ॥ ५६ ॥ उत्पतन्ती चनाद्यीमि निपतन्ती चनाइवि। ताम्बबुडाविवाभातां वीरचृडामणी उभी ॥ ५०॥ ती दावपि मदापाची मियो जेतुमनीखरी। चपस्राय च दूरेण हवभाविव तस्यतु: ॥ ५८ ॥ पुनर्यदेन सुबीव: खिब: खिबतनुस्तत:।

बह्निर्गत्य किष्कित्यापुरादावासमग्रहीत् ॥ ५८ ॥ तर्तेव विटस्यीवस्तस्यावस्तस्यमानसः। चनः पुरप्रवेशंत् न लेभे वालिनन्दनात्॥ ६०॥ सुगीवो न्यञ्चितग्रीवमयैवं पर्याचन्तयत्। प्रहो स्त्रीनम्पटः कूटपट्ः कोऽप्येष नो दिषन् ॥ ६१ ॥ चास्त्रीया चप्यनासीया दिवसायावशीकताः। पहो बभ्वस्तदसाववस्तन्दो निजैहेयै: ॥ ६२ ॥ मायापराक्रमोत्कृष्टः कथं वध्यो दिषन् मया। धिस्मां पराक्रमभ्रष्ट वालिनास्त्रत्याकरम् ॥ ६३ ॥ धन्यो महाबनो वानी योऽखखपुरुषव्रत:। राज्यं . त्रणसिव त्यक्का यश्च भेजे परं पदम्॥ ६४॥ चन्द्रशमः क्रमारो मे बलीयान् जगतीऽप्यसी। किंतु दयोरभेट्जः कंरचतुनिकृतुकम्॥ ६५॥ ददं तु विदधे साधु माध्वहा चन्द्रश्मिना। तस्य पापीयसी क्ड श्रुडान्ते यत्रविशनम् ॥ ६६ ॥ वधाय बलिनोऽमुख बलीयांसं श्रयामि कम्। यद् चात्वा एव रिपवः स्वतीऽपि परतोऽपि वा ॥ ६०॥ भूभ्वः सस्त्रयीवीरं महत्तमखभञ्जनम् । अजामि विदिषद्वातहैतवे किं दशाननम् ॥ ६८॥ भ्रसी किंतु प्रक्रत्या स्त्री नी नस्त्र नी क्या करा । तं च मां च निह्नसाग्र तारामाटास्यते स्वयम्॥ ६८॥ ईट्ये व्यसने प्राप्ते साष्टाव्यं कर्तृमीखरः।

भासीत् खरः खरतरी राघवेण इतः स तु ॥ ७० ॥ तावव रामसीमित्री गला मित्रीकरोमि तत्। तलालोपनतस्थापि यौ विराधस्य राज्यदौ ॥ ७१ ॥ ती तु पाताललङ्गायामलंकमीणदीर्वली। विराधस्योपरोधेन तयैवाद्यापि तिष्ठत: ॥ ७२ ॥ एवं विस्था सुयीवीऽनुशिषा रहसि स्वयम । विराधपुर्या विम्बासभृतं दूतं न्ययोजयत्॥ ७३॥ गला पाताससङ्घायां विराधाय प्रणम्य सः। स्नामिव्यसनहत्तान्तं कष्ययिलाऽन्नवीदिदम्॥ ७४॥ महति व्यसने स्वामी पतितो नस्तटीहुमे। राघवी शरगीकर्त्तुं तव द्वारेग वाञ्कति ॥ ७५ ॥ द्रतमायातु सुयीवः सतां सङ्गी हि पुख्यतः। तिनित्युक्तो दूत एत्य सुग्रीवाय ग्रग्नंस तत्॥ ७६॥ प्रचचालाय सुगीवोऽस्वानां ग्रैवेयकस्वनेः। दिशो मुखरयन् सर्वा विगादूरमदूरयन् ॥ ७० ॥ पाताललङ्कां स प्राप चलेनाम्य्पवैश्मवत्। विराधं चीपतस्थेऽसावभ्यत्तस्थी स चापि तम् ॥ ७८ ॥ विराधोऽपि पुरोभुय रामभद्राय तायिने। तं नमस्तारयामास तद्दः खं च व्यजिज्ञपत्॥ ७८॥ सुग्रीवं। इप्येवमू चेऽस्मिन् दुःखे त्वमसि मे गति:। च्चते हि सर्वेषा सृढि गरणं तरिणः खलु ॥ ८० ॥ स्वयं दु:ख्यवि तद्:खच्छेदं रामोऽभ्युपागमत्।

स्वकार्यादिधिको यत्नः परकार्यं महीयसाम् ॥ ८१ ॥ भीताच्चरणवत्तानां विराधेनावबोधितः। रामं विज्ञपयामास सुग्रीवोऽय क्रताञ्जलिः ॥ ८२ ॥ वायसाण्यः तं विष्वं तथा द्योतयतो रवेः। न कापि कारणापैचा देव विचम तथाप्यदः॥ ८३॥ लक्षमादात् चतारिः मन् समैन्योऽपि तवानुगः। बानेबामि प्रवृत्तिं च सीताया न चिरादहम् ॥ ८४ ॥ ससग्रीवः प्रतस्ये च किष्कित्सां प्रति राघवः। विराधमनुगच्छनां संबोध्य विससजे च ॥ ८५ ॥ रामभद्रेऽय किष्किस्थास्त्रस्थावारमधिष्ठितं। सयीवो विटसुयीवमाह्यास्त रण्कर्मणे ॥ ८६॥ निनद्न विटसुषीयोऽप्यागादाह्यानसाततः । रणाय नालसा: श्रा भोजनाय दिजा द्व ॥ ८० ॥ दुईरैश्वरणचासैः कम्पयन्ती वसुन्धराम्। तावुभावप्ययुध्येतां मत्ताविव वनदिणी ॥ ८८ ॥ रामः सरूपौतौ दृष्टाकोऽस्मदीयः परवकाः। इति संश्यतस्तस्यावुदासीन इव च्लाम् ॥ ८८ ॥ भवलेवं तावदिति विस्थान् रघुपुङ्गवः। वजावर्त्ताभिधधनुष्टङ्कारमकरोत्ततः ॥ ८०॥ धनुष्टद्वारतस्तस्मात्मा साइसगर्तः चणात्। रूपान्तरकरी विद्या हरिगीव 'पलायत ॥ ८१ ॥

<sup>।</sup> शास्त्र पत्राधिता।

विमोश्च मायया सर्वं परदारै रिरंससे। पापारोपय रे चापिमति रामस्ततर्ज तम् ॥ ८२ ॥ एकेनापीषुणा प्राणांस्तस्थाहार्षीद्रघृदहः। न दितीया चपेटा हि हरेईरिएमार्गे ॥ ८३ ॥ विराधिमव सुगीवं रामी राज्ये न्यवेशयत । सुयोवोऽपि खलोकेन प्राग्वदेवानमस्यत ॥ ८८ ॥ इन्य रामकार्यायागादिराघः समं बलैः। खामिकत्यमकत्वा हि कतना नामतं सुखम्॥ ८५॥ भामग्डलोऽपि तत्रागार् विद्याधरचम्बतः। प्रभुकार्यं कुलीनानामुखावी श्वासवादिषि ॥ ८६ ॥ जाक्क्वद्वनुसन्नीजननादीन् विदितीजमः। सुगीवश खसामन्तान् समन्तादधज्ञहवत् ॥ ८० ॥ विद्याधरचमूचक्रेष्वायात्व्यय सर्वतः। उपेत्य रामं सुशीव: प्रश्नम्यैवं व्यक्तित्रपत ॥ ८८ ॥ 'इनुमानाञ्जनेयोऽयं विजयी पावनञ्जयिः। सोताप्रवृत्त्वे लङ्कायां लदादेशाद् व्रजिष्यति ॥ ८८ ॥ रामेणात्रापितो दत्त्वा स्वमभित्रानमूर्मिकाम। नभस्तानिव नभसा नभस्तत्तनयो ययौ ॥ २००॥ सोऽगात्वर्णेन लङ्घायामुखान शिश्यपातले। सीतामपथ्यद्यायन्तीं नाम रामस्य मन्त्रवत्॥१॥

<sup>(</sup>१) क म च इतुमानिति सर्वत्र पाठः।

तक्शाखातिरीभृत: सीतोलाङ्गेऽङ्ग्लीयकम्। इनमान पातयामास तहृद्दा सुमुदे च सा ॥ २ ॥ तरैव गला विजटा दशकाएं व्यजिन्नपत्। दयकालं विषयाऽऽसीत् सानन्दा लय जानकी ॥ ३॥ सन्ये विस्नृतरामियं रिरंसुर्मीय संप्रति । तहत्वा बोध्यता'मित्यादिचत् मन्दोदरीं स तु ॥ ४ ॥ ततम पत्युर्द्रत्येन तच मन्दोदरी ययी। प्रजीभनकत सीतां विनीता सेखवीचत ॥ ५॥ प्रदेतेष्वयंसीन्दर्यवर्यस्तावहशाननः। त्वमध्यप्रतिरूपैव रूपनावश्यसम्पदा ॥ ६॥ यद्यायक्रेन दैवेन युवयोक्भयीर्पि। न व्यधाद्य्वितो योगस्तथापि श्चमु संप्रति ॥ ० ॥ उपित्य भजनीयं तं भजन्तं भज रावणम्। पहमन्याय तदात्रास्वदात्रां सुभ् ! विभन्तु ॥ ८॥ सीताऽप्यवीचदाः पापे पतिदृत्यविधायिनि । लक्षतुरिव वीचेत मुखं दुर्मुखि कस्तव ॥ ८॥ रामस्य पार्धे मां विदि सीमितिमिह चागतम्। खरादीनिव इन्तं द्राक् धवं तव सवान्धवम् ॥ १०॥ उत्तिष्ठीतिष्ठ पापिष्ठे विच्या नातः परं लया । सीतया तर्जितैवं सा सकीपा प्रययी ततः॥ ११॥

<sup>(!).</sup> याच छ -मेशमूचे।

प्रयावतीर्य इनुमान् सीतां नला कताम्बलि:। इत्युचे देवि जयति दिश्वा रामः सनद्मणः॥ १२॥ वतावृत्तिकते रामेणादिष्टोऽइमिइागमम । मयि तत्र गते राम इन्हेंचिति रिपुच्छिदे॥ १३॥ पतिदूर्तं इन्मन्तमभिन्नानसमपैकम्। प्रीता सीताऽप्ययाशीभिरमोघाभिरनन्द्यत्॥ १४॥ हनूमदुपरोधेन रामोदन्तमुदा च सा। एकीनविंग्रत्युपवासान्ते व्यक्षित भीजनम् ॥ १५ ॥ प्रामञ्जनि: प्रमञ्जन द्वीद्यानस्य भञ्जने। प्रवृत्ती दशकारुख बलालीकनकीतुकात्॥ १६॥ भज्यमानं तदुद्यानं तेन मानमिवोचकैः। उपेख दशकग्रस्यायंसम्बद्धानपानकाः ॥ १० ॥ त्रारका रावगादिष्टास्तं निइन्तं समागताः। इता इनुमतैकेन विचित्रा हि रणे गति:॥ १८॥ मारिष्टो दशकाखेन साटोपः शक्रजित्ततः। तद्वस्थायामुचत्पागान् पागः स्वं सीऽप्यवन्धयत् ॥ १८ ॥ नीतशाये दशास्त्रस्य दलयन् मुकुटं पदा । उत्प्रपातापास्तपाग्रस्तडिदृग्ड द्वानिन्तिः॥ २०॥ इनातां राज्ञतां चैष इति जलाति रावणे। भनायामिव सोऽभाङ्चीत्तत्पुरीं पाददर्देः ॥ २१ ॥ क्रीडां कर्लवस्त्रपास्य सुपर्ण इव पावनि:। एल रामं नमस्कत्य तं हत्तान्तं व्यजित्रपत् ॥ २२ ॥

रामसं गाढमापीद्योरसा सुतमिवीरसम्। ल्डाविजययात्राये सुयीवादीनयादियत्॥ २३॥ समुद्रं रावणारसं बढ्ढा मेतुं च राघव:। ल्कापुरीं विमानस्थः सुयीवाद्यैः समं ययी ॥ २४ ॥ निवेच्य कटवं रामो इंसडीपान्तरे तत:। 'बाववेष्टबनुर्नुकामिकपाटकनीलया॥ २५॥ चतासरे दशयीवं प्रणम्योचे विभीषणः। कनिष्ठस्थापि में स्वामित्रदीकं वचनं कुरु॥ २६॥ भायाती रामभटोऽच निजां जायां च याचते। प्रार्थेतां तटसी सीता धर्मीऽप्येवं न बाध्यते ॥ २०॥ ष्यशीचे रावणो रोषादे विभेषि विभीषण । तटेवमपदेशं में दसे कापुरुषोचितम्॥ २८॥ विभीषणो बभाषेऽघरे दूरे रामः सलक्षाणः। तत्पत्तिरेको इतुमान हृष्टो देवेन किं निष्ट ॥ २८ ॥ प्रसाहेबी विषदानुरागी जातोऽसि याहि रे। इति निर्वासितस्तिन ययौ रामं विभीषण: ॥ ३०॥ सङ्गाधिपत्यमेतसी रामोऽपि प्रत्यपदात । नहाँ!चित्यं विमुद्धान्ति महात्मान. कदाचन ॥ ३१॥ बिहिर्निगत्व लक्के ग्रमेना राधवसेनया। कांस्यतालं कांस्यतालेनिवास्मालदशोष्वणम् ॥ ३२ ॥

<sup>(</sup>१) च व्यविषेद्रत्।

<sup>(4)</sup> 정적 적1

प्राणसर्वे खरेविन्धो सिंधसम्बोगतागतम् । जययी: यीरिवाकार्षीदृत्तमर्णाधमर्णयी: ॥ ३३ ॥ रामस्रमंत्रयाऽत्त्रप्ता चनूमत्रमुखास्ततः। जगाहिरे दिषयोन्धं सुरा इव महोद्धिम ॥ ३८ ॥ हता: केऽपि भता: केऽपि नाशिता: केऽपि राक्तमा:। प्रसरक्की रामवीरैर्दुवरिवारणीरिव ॥ ३५ ॥ कुभनर्णस्तदाकर्णं मुद्दो विक्ररिव ज्वलन्। मैघनाद्य सावेगः प्रविवेश रणाष्ट्रणम् ॥ ३६ ॥ तावापतन्ती कत्यान्तपवनञ्चलनाविव। न हि मोद्मशक्येतां रामसैन्यैर्भनागिष ॥ ३०॥ सुग्रीवोऽय क्षोत्पावा शिलामिव शिलोचयम्। याचिपल्काकाणीय सोऽपि तं गदयाऽपिषत् ॥ ३८॥ पुनर्गदाप्रहारेण पातियत्वा कपी खरम्। कचायां न्यस्य पीलस्यो लङ्कां प्रत्यचलत्ततः ॥ ३८ ॥ मेघवविनदसेघनादोऽपि मुदितस्ततः। म्रवङ्गान् म्रावयामास निशातशरहष्टिभिः ॥ ४० ॥ ड्ढीके तिष्ठ तिष्ठेति भाषमाणीऽक्णेच्रणः। रामोऽय कुभाकर्णाय मेघनादाय लक्षाणः ॥ ४१ ॥ सुग्रीवोऽप्यत्पपाताय क्रत्वीजो रावणानुजात्। मुष्टी धृत: कियलानं नतु तिष्ठति पारद: ॥ ४२ ॥ विलतः क्रमाकर्णीऽपि रामेण युगुधे ततः। सीमितिणा मेघनादोऽप्रमादः चोभयन् जगत्॥ ४३ ॥

मिलिती रामपीलस्यावसी पूर्वापराविव। भ्रभातामुत्तरापाचाविव लक्षाणरावणी ॥ ४४ ॥ रावणावरजं रामी रावणिं लक्ष्मणः पुनः। पातयित्वाऽग्रहीसत्यं रचसामपि राचसः॥ ४५॥ रावणेरावणो रोषादशेषकपिकुञ्जरान्। पिंत्रवयाययी यहसुवं सुवनभीषणः ॥ ४६ ॥ चलमार्थ ! खयं युद्रेनिति रामं निवास्यन् । सीमित्रिस्यमित्रीणो बभुवास्कालयन् धनुः॥ ४०॥ चिरं युड्राऽखिलेरस्त्रेरस्त्रविद्रावणस्ततः। जघानामोघया शत्या मङ्ज्ञु वचित्त जन्मणम् ॥ ४८ ॥ यत्या भित्रोऽपतत्चोखां लद्मणस्तत्चणाद्या । तथैव सद्यो रामोऽपि बलवच्छोकग्रङ्गा॥ ४८॥ क्रता वप्राम् भटेरष्टी प्राणैरपि हितेषिण:। सुयीवाद्यास्ततो रामं सलक्षमणमवेष्टयन् ॥ ५०॥ मरिष्यत्यदा मीमितिस्तदभावे तदग्रजः। किं सुधा में रणेनीत रावणीऽगात्प्री ततः॥ ५१॥ राघवं परितो जातं वप्रहारचतुष्ट्ये। सुचीवप्रमुखास्तस्युरार्ज्ञीभूय ते निश्चि॥ ५२॥ भामग्डनमयोपित्य दक्तिगृदार्यक्तग्रम्। पूर्वसंसुत इत्यूचे कोऽपि विद्याधराग्रकी: ॥ ५३॥ षयोध्याया योजनेषु हादशस्त्रस्त एत्तनम्। कौतुकमङ्गलमिति तत्र द्रोणघनो तृप:॥ ५४॥

र्येकेयीभातुरस्यास्ति विशस्या नाम कन्यका। तस्याः सानाभमः स्वर्धे शखं निर्याति तत्स्ववात् ॥ ५५॥ त्राप्रत्यवास्त्रसम्बेत्तत्स्रानपयसोत्तः । गतश्चास्तदा जीवेदन्यया तुन जीवति॥ ५६ ॥ ततो मललयाद्रामभद्रं विजयय द्रतम्। कस्यापि दापयादेशं तदानयनहेतवे ॥ ५०॥ लर्थनां सामिकार्याय प्रत्युषे किं करिष्यय। उदस्ते शकटे इन्त किं कुर्वीत गणाधिप: ॥ ५८ ॥ भामग्डनस्ततो गला तद्रामाय व्यजिन्नपत्। षादिचत्तल्ते रामस्तमेव इनुमद्यतम् ॥ ५८ ॥ र्यतुस्ती विमानेनायोध्यां पवनरंहमा। प्रासादाक्के दृहशतु: श्रयानं भरतं तत: ॥ ६० ॥ भरतस्य प्रबोधाय तौ गीतं चक्रतः कलम्। राजकार्येऽपि राजान उत्थाप्यन्ते ह्यपायत: ॥ ६१ ॥ विब्ध्य भरतेनापि दृष्टः पृष्टः पृशे नमन्। जवे भामगड्ल: कार्यं नाप्तस्थाप्ते 'प्ररोचना ॥ ६२॥ सित्स्यत्येतमाया तत्रेयुषेति भरतस्ततः। तिहमानाधिक दोऽगात्प्रं कौतुक मङ्गलम् ॥ ६३॥ भरतेन द्रोणघनो विग्रल्यामय याचित:। सहोदाह्य स्त्रीसहस्रसहितां तामदत्त च ॥ ६४ ॥

<sup>(</sup>१) कास्त्राचा - जी

भामण्डलोऽप्ययोध्यायां मुक्ता भरतमुल्यकः। चाययौ सपरीवारविशस्यासंयुतस्ततः ॥ ६५ ॥ ज्वलहोपविमानस्थो भीतै: सुर्योदयभ्रमात्। चणं दृष्टो निजः सोऽघादिग्रत्यासुपलक्सणम् ॥ ६६ ॥ तया च पाणिना सृष्टाक्षस्मणास्तत्सणादपि। नि:स्त्य काप्यगाच्छितियेष्टिनेव महोरगी ॥ ६० ॥ तस्याः सानाभसाऽन्येऽपि रामादेशादयोचिताः। नि:ग्रस्था जित्तरे सैन्याः पुनर्जाता इव चलात् ॥ ६८ ॥ प्रस्याः स्नानाभसा सेतं कुभकाणीदयोऽपि ते। यानीयतामिइत्य्वैरादिदेश रघ्दहः॥ ६८॥ तदानीमेव तैर्देव प्रवच्या जग्रहे खयम्। इति विज्ञपयामासुरारचा लक्ष्मणायजम्॥ ७०॥ वन्धास्तेऽद्य महालानी मोचा मुत्तिपयस्थिताः। इति रामगिराऽऽरचेर्नेलाऽमुचन्त ते चणात् ॥ ७१ ॥ विशस्यां कन्यकास्तास तदोपायंस्त नस्त्रमः। रावणोऽपि रणायागादमर्षणिश्रीमणिः ॥ ७२ ॥ प्रणम्य रामं सौमितिकत्तस्थेऽधिज्यकार्मकः। विवाहाय् सविभ्योऽपि वीराणामुसावो रण:॥ ७३॥ यद्यदस्तं दशयीवी विससर्जातिदारुणम्। तत्ति चिच्छेट सीमिनिरस्तैः कदलिकाग्डवत्॥ ७४॥ अस्त्रच्छेदादय क्रजयकं चिचेप रावणः। तक्षक्राणीरस्यपतचपेटावत्र धारया ॥ ७५ ॥

तदेवादाय सीमित्री रावणस्था च्छिट च्छिरः !

निजाखेरप्यवस्तन्दः पतेत् स्वस्य कदापि हि ॥ ७६ ॥
सीता स्वर्णगलाकेव निर्मला शीलशालिनी ।
रामेण जग्रहे लङ्काराच्ये न्यस्तो विभीषणः ॥ ७७ ॥
शक्तं निहत्य समहोदरदारमित्रो
रामो ययावय निजां नगरीमयोध्याम् ।
जत्यक्या परकलकरिरंसयाऽपिः
कत्वा कुलक्यमगात्रकं दशास्यः ॥ २७८ ॥
॥ इति सीतारावणकथानकम् ॥ ८८ ॥

## तस्मात्।

लावख्यपुख्यावयवां पदं सीन्दर्यसम्पदः। कलाकलापकुश्रलामपि जद्यात्परिस्वयम्॥१००॥

दुस्यजामि परस्तियं जच्चात्परिहरेत्। दुस्यजत्वे हेत्नाह । सावण्यपुण्यावयवां सावण्यं स्पृष्टणीयता रूपादिभ्योऽतिरिक्तं तेन पुण्याः पविता अवयवा यस्त्रास्तां, पदं स्थानं सीन्दर्यसंपदो रूपसम्पदः, कला दासप्ततिर्लेखाद्याः स्त्रीजनोचिताः तासां कलापः समूहस्तत कुण्यलां प्रवीणाम् । सावण्यं, रूपं, वैदर्णं च परदाराणां दुस्यजत्वे हेतुः । अपि प्रष्टस्त्रिष्टपि हेतुषु सम्बन्ध-नीयः ॥ १००॥

<sup>(</sup>t) सच कि

परस्तीगमने दोषानभिधाय परस्तीविरतान् प्रशंसति—

चकलङ्कमनोष्टत्तेः परस्त्रीसन्निधाविष । सुदर्शनस्य किं ब्रूमः सुदर्शनसमुद्रतेः ॥ १०१॥

परस्तीसिवधानेऽपि निष्कलक्षचेतीहत्तेः सुदर्भनाभिधानस्य सहायावकस्य किं ब्रूमः कां सुतिं कुर्मेहे । वचनगोचरातीता सुतिरित्यर्थः । सुदर्भनस्य विशेषणं सुदर्भनसमुद्रतिः शोभना दर्भनसमुद्रतिर्थसात्तस्य, सुदर्भनप्रभावकस्येत्यर्थः । सुदर्भनस्य संप्रदायगस्यः । स चायम्—

प्रस्वकृदेशिऽत्वस्तापुरी वस्पेति तत च।
दिधवाहन इत्यासीद्राजाऽतिनरवाहनः॥१॥
प्रभूत्तस्याभया नाम कलाकीश्रस्यास्ति।।
महादेवी स्ततावस्यावज्ञातितदशाक्ष्रना॥२॥
इतो नगर्यां तस्यां च समग्रविष्णग्रयणीः।
विष्ठी हषभदासोऽस्दासीनः वष्ठकर्माण ॥३॥
यथार्थनामिका जैनधर्मीपासनकर्मणा।
प्रष्टदासीति तस्यासीद् वक्षभा शीसग्रासिनी॥४॥
विष्ठितस्तस्य महिषीरस्तिऽसूसुभगाभिषः।
प्रतेषीत्राहिषीनित्यं स तु चार्यतुं वन ॥५॥
वनात्रिहत्तः सोऽन्येद्युर्भावमाये दिनात्यये।
प्रसद्यावरणं कायीसर्गस्थितं मृनिम्॥६॥

पखां हिमनिशि खाणुरिव यः खाखति खिरम्। यसी धन्यो महाबोति चिन्तयन स ग्रहं ययी ॥ ७॥ महामुनिसवज्ञातिहमानीपातवेदनम् । तमेव चिन्तयदार्द्धमना राद्धिं निनाय सः ॥ ६ ॥ प्रविभातविभावर्थां ग्रहीला महिषीस्तत:। स ययौ तव यवासीत् स मुनि: प्रतिमास्थित: ॥ ८ ॥ क ल्याणी भक्तिरानस्योपासाञ्चले सतंतटा। पद्यो नैसर्गिक: कोऽपि विवेकस्ताद्यामपि॥१०॥ भवान्तरे चण्डरीचिरारी हदुद्याचलम्। विषया तमिव द्रष्टं कायोत्सर्गस्थितं सुनिम् ॥ ११ ॥ स नमो श्ररिहन्ताणमिति वाचमुदीरयन। हितीय इव चण्डांश्रक्त्यपात नभस्तले ॥ १२ ॥ षाकाशगामिनी नृनमियं विद्येति ब्रित: । नमस्तारपदं तं तु सुभगो निदधे ऋदि ॥ १३ ॥ जायत्खपबटंस्तिष्ठन्दिवा निधि गटहे बहि:। तदपाठीत् स उच्छिष्टोऽप्येकयाचा हि ताद्याः ॥ १४ ॥ ततः पप्रच्छ तं श्रेष्ठी विम्बोत्कृष्टप्रभावस्त्। प्राप्तं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारपदं कुतः ॥ १५॥ साधु भी: साधु भद्रेति शसन् श्रेष्ठी जगाद तम् ॥ १६ ॥ भाकाशगमने हेत्रसी विद्या न केवलम्। किन्त हेतुरसावेव गती खर्गापवर्गयोः ॥ १०॥

यत्मिश्चिम्दरं वसु दुष्णुपं भुवनवये। लीलया प्राध्यते सर्वे तदसुख प्रभावतः ॥ १८॥ प्रस्य पञ्चपरमेष्ठिनमस्तारस्य वैभवम्। परिमातं न शक्तोऽस्मि वारि वारिनिधेरिव ॥ १८ ॥ साध प्राप्तिमदं भद्र तत्त्वया पुष्पयोगतः। किस्तु च्छि ष्टे प्रे हीतव्यं गुरुनाम न जातुचित् ॥ २०॥ व्यसनी व्यसनमिव न त्यक्तं चणमप्यदः। चलमसीति तेनोत्तः येष्ठी हृष्टोऽबवीदिदम् ॥ २१ ॥ तदधीवाखिलां पश्चपरमेष्ठिनमस्त्रियाम्। कल्याणानि यथाते स्यः परलोकेडलोकयोः ॥ २२ ॥ ततो श्रिषनमस्तारं लब्बार्थमिव 'तडन:। परावर्त्तयताजस्तं सुभगः सुभगाशयः ॥ २३॥ महिषीपालकस्यास्य जुत्तृषाविदनाहरः। परमेष्टिनसस्तार: प्रकामं समजायत ॥ २४ ॥ एवं तस्य नमस्कारपाठव्यसनिनः सतः। कियत्यपि गते काले वर्षाकाल: समाययी ॥ २५॥ धारानाराचधोरखा प्रसर्पिखा निरन्तरम्। भकी लयदिव द्यावाष्ट्रियो नव्यवारिदः॥ २६॥ ग्टहाहुहीला महिषी: सुभगोऽपि बहिर्गत:। विनिवृत्तोऽन्तराऽपश्यद्वीरपूरां सङ्गानदीम ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) मा तक्षमम् ।

तां दृष्टा स मनाग् भीतस्तस्यी किञ्चिदिक्तयन्। नदीं तीर्ला परचेत्रे महिषाः प्राविशंस्ततः ॥ २८॥ नसस्तारं पठन् व्योमयानविद्याधिया ततः। उत्पपात क्रतोत्फालो मध्येनदि पपात च ॥ २८ ॥ तत्रान्तः कर्दमं मनः खरः खदिरकी लकः। क्तान्तदन्तसोदयी हृदास्य प्रविवेश च॥ ३०॥ तथैवावर्त्तयम् पञ्चपरमेष्ठिनमस्त्रियाम्। तदा मर्माविधा तेन कालधर्ममियाय सः॥ ३१ ॥ येष्ठिपत्रास्ततः सीऽईहास्याः कुचाववातरत्। नमस्काररतानां हि सद्गतिने विसंवदेत् ॥ ३२ ॥ तिसन गर्भस्थिते मासि तार्त्तीयीके व्यतीयुषि। त्रेष्ठिनी त्रेष्ठिने खस्य दोइदानित्यचीकथत्॥ २२॥ गत्भोदकैः सपयितं विलेषं च विलेपनेः। प्रचितं क्रसुमैरिच्छाम्यर्डतां प्रतियातनाः ॥ ३४ ॥ प्रतिलक्षयितुं साधूनिच्छाम्याच्छादनादिभिः। संघं पूजयितुं दातुं दीनेभ्यस मितर्मम ॥ ३५ ॥ द्रत्यादिदोष्टदांस्तस्याः श्रुत्वा सुदितमानसः। चिन्तामणिरिव श्रेष्ठिशिरोमणिरपूरयत ॥ ३६ ॥ तती नवस मारीष दिनेष्यद्दीष्टमेष च। गतेषु श्रेष्ठिनी पुत्रमसूत ग्रुभलचलम् ॥ ३०॥ सद्यो महोत्सवं कत्वा येष्ठी हृष्टः श्रभे दिने। सुनी: सुदर्भन इति यथायं नाम निर्मने ॥ ३८ ॥

## वोगगा प्रो

वर्दमानः क्रमात्पित्रोर्मनोरय द्वांचकैः। सदर्भनो यथीचित्वं जवाह सकता: कसा: ॥ ३८ ॥ कचां मनीरमां नाम मनोरमकुलाक्तिन। साचादिव रमां त्रेष्ठी 'तिन तां पर्य्यगाययत् ॥ ४० ॥ सौम्यमूर्त्तिः स इर्षाय पित्रोरेव न केवलम्। जन्ने राज्ञोऽपि लोकस्य सर्वस्य च ग्रमाङ्कवत ॥ ४१ ॥ इतो नगर्था तवाभूत्रूपतेर्हृदयङ्गमः। प्रतोधाः कपितः प्राप्तरोधा विद्यासक्षोदधेः ॥ ४२ ॥ समं सदर्भनेनास्य मनायेन मधोरिव। पजायत परा प्रीतिः सर्वदाक्यविनम्बरी ॥ ४३ ॥ (युग्मम्) प्रायः सुदर्भनस्यैव स् पुरोधा महातानः। री क्रिलेय द्वी आंधी: परिपार्श्वमवर्त्तत ॥ ४४ ॥ कपिलं कपिला नाम भार्यो ऽप्रच्छत्तमन्यदा। विसारवित्यकर्माणि कियलालं न तिष्ठसे ॥ ४५ ॥ पार्खे सदर्शनस्थाइं तिष्ठामीति तदीरिते। कोऽसी सुदर्भन इति तयोक्तः प्रत्यवाच सः ॥ ४६ ॥ मम भित्रं सतां धुयें विखैकप्रियदर्शनम । सुदर्भनं न चेहेिक्स तत्त्वं वैक्सि न किञ्चन ॥ ४७ ॥

<sup>(</sup>१) सचड तेनाथी-।

<sup>(</sup>२) सामा -स्टीव।

<sup>(</sup>क) कता. स्वतिष्ठति ।

तं ज्ञापयाधुनापीति तयोतः कपिलीऽवदत्। यसाहषभदासस्य येष्ठिनस्तनयः सुधीः ॥ ४८ ॥ एव रूपेस पञ्चेषु: कान्त्येन्द्स्तेजसा रवि:। गायीर्व्यंग महायोधिः चमया मुनिसत्तमः ॥ ४८ ॥ दानैकचिन्तामाणियां गुणमाणिकारोहणः। प्रियालापसुधाकुर्ण्डं वसुधासुखमण्डनम् ॥ ५० ॥ खनुक्ता खलु यहाऽस्य निखिलानपरान् गुणान्। गुणचुडामणे: शीलं यस्य न खबलति कचित्॥ ५१ ॥ कपिता कपिताच्छ्ला तहुणान् कामविष्ठता। चक्रेऽनुरागं, चपलाः प्रायेण दिजयोषितः॥ ५२॥ सुदर्भनाभिसर्णोपायं प्रतिदिनं ततः। कपिला चिन्तयामास परं ब्रह्मेव योगिनी ॥ ५३ ॥ चपरेबर्नुवादेशाङ्कामान्तरमुपेयुषि । कपिले, कपिलेयाय सुदर्भननिकेतनम्॥ ५४॥ सा मायाविन्यवोचत्तमदा खल्ह्दो महत्। शरीरापाटवं तेन हेतुना नाययाविह ॥ ५५ ॥ श्रपाटवं लिंदिरहादपुषी दिगुणं यत:। भतस्वामहमाहातुं प्रेषिता सुहृदा तव ॥ ५६ ॥ नैतज्जातं मयेत्युक्ता तदैवागाता तद्गुहम्। नान्यमायां हि शङ्कले सन्तः खयममायिनः ॥ ५० ॥ स तत्र प्रविश्तनू वे का नाम सुद्वदस्ति मे। सीवाच गम्यतामग्रे शयान: सुद्धदस्ति तं ॥ ५८ ॥

किञ्चिच परिस्थाये पुनः प्रोचे सुदर्भनः। भवापि कपिलो नास्ति किमन्यत क्वचिद्ययौ ॥ ५८ ॥ संवि स्थितो निवातिऽस्ति शरीरापाटवादसौ । मृलापवरकं गच्छ वयस्यं तत्र पश्च च ॥ ६० ॥ तत्रापि प्रविवेशायमपश्यन् सुहृदं ततः । कपिते! कपितः कास्तीत्युवाच सरलागयः॥ ६१॥ अवस्तु ततो हारं मदनोहीपनानि सा। किञ्चित्रकाश्य स्वाङ्गानि च्छादयन्यच्छवाससा॥६२॥(युग्मम्) दृढबस्वामपि नीवीं स्रययिताऽभिवप्रती । विलीललीचनाऽवीचट्रीमाञ्चीदश्चिकञ्चना ॥ ६३ ॥ नास्तीह कपिलस्तसात्कपिनां प्रतिजाग्टहि। विभेदो भवतः को वा दयोः किपलयोर्नेन ॥ ६४ ॥ प्रतिजागरितव्यं किं कपिलाया इति ब्रुवन्। सुदर्भनो निजगदे पुनः कपिसभार्यया ॥ ६५ ॥ वद्यस्यः प्रशंस लां यदाऽइतगुणं मम । ततः प्रश्रति सामेष दुनोति सदनज्वरः ॥ ६६ ॥ दिछ्या मे विरहासीया इज्ञनाऽपि त्वदागम:। भुवो ग्रीषाभितप्ताया इव मेधसमागम: ॥ ६०॥ श्रदा नाथामि तदाय । मदायोद्यायविद्वलाम् । निजाञ्चेषसुधावर्षेराखासय चिराय माम् ॥ ६८ ॥ प्रपञ्चः कोऽप्यसावस्या दुर्विचिन्छो विधेरपि । धिक् स्त्रीरिति विचिन्स्रोचे स प्रत्युत्पन्नधीरिदम् ॥ ६८ ॥

युनां युक्तमिदं किन्तु 'पण्डकोऽ इमपण्डिते !। सुधा पुरुषवेषेण मदीयेनासि विश्वता॥ ७०॥ ततो विरक्ता सदा: सा याहि याहीति भाषिणी। हारमहाटयामास निर्ययौ च सदर्शन: ॥ ७१ ॥ स्तोकेन सुक्ती नरकदारादस्मीति चिन्तयन्। येष्ठिस्तुर्दृतपदं प्रपेदे निजमन्दिरम् ॥ ७२ ॥ त्रतिराच्चसयः कूटादतिशाकिनयञ्खलात्। चतिविद्यतशापनाहारुणाः किमपि स्त्रियः ॥ ७३ ॥ एताभ्यो भीकरस्त्रीति प्रत्यश्रीवीहिस्ख्य सः। नात: परं परग्रहे यास्यामि कचिटेकक: ॥ ७४ ॥ निर्मिमाणः स धस्यीणि कर्माणि ग्रभकर्मठः। सतां सूर्त्त इवाचारो नावदां किञ्चिदाचरत्॥ ७५॥ एकदा तु यथाकालं पुरे तस्मिववर्त्तत । समग्रजगदानन्दपदिमन्द्रमञ्जोत्सवः ॥ ७६ ॥ सुदर्शनपुरोधाभ्यां सहोद्यानं ययौ कृषः। साचादिव घरकालयन्द्रागस्तिविराजित:॥ ७७ ॥ दतः कपिलया युक्ताऽभया भूपतिमन्वगात्। समारूटा याष्ययाने विमान इव नाकिनी ॥ ७८ ॥ सुदर्भनस्य भार्याऽपि षड्भिः पुत्रैर्मनीरमा । तत्रागाद्यानमारुष्ट्य सतीधर्म द्वाङ्गवान् ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup>१) क व**र्डको-।** 

सदा गुरुकुलासीनो ध्यानमीनात्रितः सदा । भानेतुमभिमर्तुं वास कथं नाम श्रक्यते ॥ १०० ॥ वरं फिलिफणार ब्रग्ने गाय प्रतियव:। कदापि न पुनस्तस्य गीलोक्षङ्गनकर्मणे॥१॥ च्याभयोचे कयमध्यकवारं तमानय। तत ऊर्दुम इंसवें करिथामि न ते च्छलम्॥२॥ विचिन्त्य चेतसा किञ्चिदित्यवोचत पण्डिता। यदायं निययस्ते तदस्युपायोऽयमेककः ॥ ३ ॥ पर्वाहे श्रून्धरी हादी कायोत्सर्ग करोति सः। तथास्थितो यदि परमानेतव्यो न्यथा तुन ॥ ४॥ उपाय: साधुरेषोऽस्मिन् यतितव्यं लयाऽन्वहम्। इत्युक्तवत्यां तात्पर्याहेन्यामीमित्युवाच सा॥ ५॥ ततः परं चातीतेषु दिवमेषु कियत्खपि। विखानन्दक्तलीमुदीमहोसव उपाययी॥ ६॥ मय राचीलवीलेकविधिलील्कवेतसा। त्रारचकाः समादिष्टाः पटहेनेत्यघोषयन् ॥ ७ ॥ सर्वेडर्ग सर्वेलोकेन कीमुख्लवमीचितुम्। श्रदीदानिऽभिगन्तव्यमिति वी राजशासनम् ॥ ८॥ प्रातरेष्यञ्जतुर्मासधर्मनर्मित्रयोगानाः। श्रुला सुदर्भनस्त्तु विषादादित्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥ मन:प्रह्ममिदं प्रातश्चेत्यवन्दनकर्मणे। उद्यानगतये चैतव्यचण्डं राजगासनम् ॥ १०॥

क उपायो भवलेवं तावटित्यभिचिन्त्य सः। समर्प्योपायनं भूमिपतिमेवं व्यजिन्नपत् ॥ ११ ॥ प्रातः पर्वदिनं युष्णयसादाहिद्धास्यहम् । देवाचीदीनि तेनोस्रोऽन्सने तत्राहीपति: ॥ १२ ॥ दितीयेऽक्कि जिनेन्द्राणां भक्त्या स्नातं विलेपनम् । षर्चा च रचयंबैत्यपरिपाद्यां चचार सः ॥ १३ ॥ ततः सदर्भनो रात्री ग्रहीला पीषधव्रतम्। कायोलगंग किसंचित्तस्थी नगरचलरे ॥ १४ ॥ पण्डिताऽप्यभयामृचे कदाचित्ते मनोरया:। पूर्व्यन्ते परमुद्यानमद्य लमपि मा गमः॥ १५॥ श्चिरी में बाधत इति कलोत्तरमिलापते:। तस्वी राज्ञी प्रपश्चे हि सिडसारस्त्रताः स्त्रियः ॥ १६ ॥ ततो लेप्यमयीं काममूर्त्तिमाच्छाद्य वाससा। याने क्रत्वा पण्डिताऽगास्रवेष्ट्रं राजवेश्मनि ॥ १० ॥ किमेतदिति पृच्छि इवें विभि: खबिता तु सा। इत्य वे पिक्किता भाग्डागारिकी कूटसम्पदाम्॥ १८॥ ग्ररीरकारणाहेवी नाखोद्यानं ययौ तत:। पूजां सारादिदेवानां वेश्मन्धेव करिष्यति ॥ १८ ॥ द्यं प्रवेश्वते तस्मात्रतिमा पुष्पधन्वनः। श्रप्यन्थासां देवतानां प्रवेश्या श्वयः मूर्त्तयः ॥ २०॥ तदिमां दर्शयिलैव याचीति दाःस्यभाषिता। सा काममू तिमुद्दावाद श्यम जगाम च ॥ २१ ॥

सा प्रतीहारमोहाय ग्रहीताऽपरमूर्त्तिका। 'हिस्तिय प्रविवेधाची नारीणां क्याकी प्रजम् ॥ २२ ॥ याने सदर्भनं न्यस्थोत्तरीयेण पिधाय च। द्वा:स्थेरस्विन्ताऽनीयाऽभयाया: पण्डिताऽर्पयत ॥ २३ ॥ षाविविकारा साऽनेकप्रकारं सदनातुरा । भभया संचीभयितुमित्यभाषत तं तत: ॥ २४ ॥ कन्दर्भी मां दुनोत्येष नि:गङ्गं निश्चितै: ग्रै:। कन्दर्पप्रतिरूप'स्तच्छितोऽसि श्ररणं मया॥ २५॥ शरखः शरणायातामात्ती वायस्व नाय ! माम्। परकार्ये महीयांसी ख्रकार्यमपि कुर्वते ॥ २६॥ भानीतम्बद्भानाऽसीति कार्यः कीपस्वया नृहि। कार्ये वाणे यदात्तीनां ग्टइति न खलु च्छत्तम् ॥ २० ॥ ततः सुदर्भनोऽप्युचैः परमार्थविचचणः । देवताप्रतिमेवास्थालायोत्सर्गेण नियतः॥ २८॥ पुनरप्यभयाऽवादी द्वावहावमनोहरम्। नाष ! सभाषमाणां मां तृष्णीक: किसुपेचसे ॥ २८॥ वतकष्टमिटं मुच मा क्षयास्वमतः परम्। मत्त्रंप्राप्तरा व्रतफलं विडि संसिडमात्सनः ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) च हिस्तिवत्विकाही।

<sup>(</sup>२) क साच - पस्तं श्रितोऽसि।

<sup>(</sup>१) खच-त् हावभाव-।

ताम्यन्तीं याचमानां मां नम्बां मानय मानद !! दैवात्पतितसुत्सङ्गे रत्नं ग्टह्मासि किं निह ॥ ३१ ॥ 'कियदद्यापि सीभाग्यगर्वसुवाटियश्वसि । द्रत्यासपन्या जग्रहे तया पाणी स पाणिना ॥ ३२ ॥ निविडं मण्डलीभूतपीनोत्तक्षस्तनं तया। भुजाभ्यां पश्चिनीनालमृदुलाभ्यां स सखजे ॥ ३३ ॥ एवं तदुपसर्गेषु निसर्गेण स धीरधी:। धर्मध्याने नियलोऽभूत् किं चलत्यचलः कचित्॥ ३४॥ स दध्यी चेति चेक्च्चे कथि बद्दिनेतया। पारयामि तदीकार्यमन्ययाऽनश्नं सम ॥ ३५ ॥ चमानिताऽय घटितभुक्तिः कुटिनागया। श्रभया तं भाषयितुमित्यभाषत निर्भया ॥ ३६ ॥ मुमूर्षी ! मूर्ख ! माकार्षीमीन्याया मेऽव माननाम् । न वेत्सि सानिनी नृणां नियद्दानुयद्द्यमा ॥ ३७ ॥ मनोभववशाया मे वशमाविश रे जड !। नो चैदामवर्षा याखस्यव नास्त्येव संशय:॥ ३८ ॥ इति संरम्भकाष्टायां साऽऽक्रोइ यथा यथा। धर्मध्याने महात्माऽसा वाक्रीह तथा तथा ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) क किं यदादापि।

<sup>(</sup>२) क - माननस्। स्व म च - सेव सान्धतास्।

<sup>(</sup>३) वसवादरोइ।

एवं कदर्थितो राविं तया ध्यानाच सोऽचलत्। किं चुभ्यते महाश्रोधिः क्वापि नीदग्डताडनैः ॥ ४० ॥ ततः प्रेच्य प्रभातं सा स्वं लिलेख नर्खर्वेषुः। कोऽप्यसी में बलालारकारीत्युचै रराम च ॥ ४१ ॥ ततः प्राइतिकास्तव संभ्रान्ता यावदागमन्। कायोत्सर्गस्थितं तावइदृशस्ते सुदर्भनम् ॥ ४२ ॥ श्रसिवसभावखेतदिति द्रतस्पेख तै:। विज्ञप्तो भूपतिस्तवाययो पप्रच्छ चाभयाम् ॥ ४३ ॥ सीचे संप्रच्छा देव ! त्वामहं यावदिह स्थिता। एषोऽकसादिहायातो दृष्टस्तावत्यिशाचवत्॥ ४४॥ एव सेव द्वीसत्ती सन्धययसनी ततः। रिरंसुर्मामयाचिष्ट पापिष्ठवाटुकोटिभिः ॥ ४५ ॥ अने मधेष रे मैषीरसतीवसतीर्गण। श्रकानो हि चण्कवसारिचानि न चर्वितुम्॥ ४६॥ ततः परं बलालागादेष एवं चकार मे । मया च प्रत्कतमन्यद्वसानां वसं नहि ॥ ४०॥ श्रसिविदमसभाव्यमिति मत्वा महीपति:। किमेतदिति पप्रच्छ बहुधैव सुदर्भनम्॥ ४८॥ पृष्टोऽपि राजा कपया किञ्चिकोचे सुदर्भनः। परतापोपशान्त्ये हि निष्टष्टमपि चन्दनम् ॥ ४८ ॥ ततः सन्धावयामास दोषं तस्यापि भूपति:। पारदारिकदस्पृनां तृष्णीकलं हि नचणम् ॥ ५०॥

इत्यादिदेश स क्रीधासकलेऽप्यव पत्तने। दोषप्रख्यापनां कला पाप एष निग्टच्चताम् ॥ ५१ ॥ भारसपुरुषेटीं िण स धुलोत्पाटितस्तत:। वचसा सिदयो राज्ञां मनसेव दिवीकमाम ॥ ५२ ॥ स मख्डितो मुखे मचा गरीर रत्तचन्दनै:। करवीरस्त्रजा मुग्डे कग्छे 'कोशक्सालया॥ ५३ ॥ खरमारोप्य विष्टतसूर्प च्छतः स तैस्ततः। वाद्यमानेनानकेनारेभे भ्रमयितं पुरे ॥ ५४ ॥ क्रतापराधः ग्रुडान्तं बध्यते सी सदर्भनः । नावदोषो तृपस्येति चक्रुराघोषणां च ते ॥ ५५ ॥ न युत्तं सर्वयाऽयोतनेह सम्भवतीदृशम्। दति लोकप्रघोषोऽभूद हाहारवयतस्ततः ॥ ५६ ॥ एवं च भ्वस्यमाणोऽगाद हारदेशे स्ववेश्सनः। भद्दश्यत महासत्या स मनोरमयाऽपि च ॥ ५०॥ विन्तयामास सा चैवं सदाचारः पतिर्भम । भूपतित्र प्रियाचारो दुराचारो विधिर्भुवम् ॥ ५८ ॥ द्रदमप्यसद्यवा भ्वमस्य महात्मनः । उपस्थितं फलमिटं प्राक्तनाश्चभकर्मणः ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) क कौद्यिकमालया।

<sup>(</sup>२) ड विधतसूर्णकात्रभतैसातः। ख विधतः सूर्णकात्रमतैसातः। च विधतः सूर्णेन्कात्रभतैसातः।

कोऽपि नास्य प्रतीकारस्त्याय्येष भविष्यति। निश्चित्येति प्रविश्वान्तर्जिनार्चाः साऽर्चयत्ततः ॥ ६० ॥ कायोत्सर्गेण च स्थिता सोचे शासनदेवताः। भगवत्यो मम पत्युरीविमश्रावनाऽपि न ॥ ६१ ॥ परमयावकस्थास्य साम्निध्यं चेलारिष्ययः। तदाऽ इं पार्याययामि कायो सर्मेमिमं खल् ॥ ६२ ॥ श्रन्ययैवंस्थिताया में भवत्वनशनं ध्रुवम्। धर्मध्वंसे पतिध्वंसे किं जीवन्ति क्र लस्त्रियः ?॥ ६३॥ द्रतय न्यधुरारचाः श्रृ जिकायां सुदर्भनम्। श्रमकानीया भ्रत्यानां राजाज्ञा हि भयक्ररा ॥ ६४ ॥ स्वर्णाज्ञासनतां भेजे श्लाध्यस्य महात्मनः। देवतानां प्रभावेन यमदंष्ट्राऽपि क्रिग्टिति ॥ ६५ ॥ वधाय तस्य चारचेर्द्रं व्यापारितः शितः। करवालोऽपतलग्ठे प्रथमाला च सोऽभवत् ॥ ६६ ॥ तह्रष्टा चिकितेरत्य विज्ञप्तस्तिमें जीपति:। त्रारु इस्तिनीं वेगादायाविधसुदर्भनम् ॥ ६० ॥ तमालिश्च महीपालीऽनुतापादिखवीचत । श्रेष्ठित्रहि विनष्टोऽसि दिष्ट्याऽऽसीयप्रभावतः ॥ ६८ ॥ मया हि तावत्पापेन कि राष्ट्राहिस विनाशित:। नाथ: सतामनाथानां धर्मी जागत्तिं सर्वथा ॥ ६८ ॥ स्तीर्ण मायाप्रधानानां प्रत्ययात्वां निहन्ति यः। त्रविस्थाकरः पापो नापरो दिधवास्नात ॥ ७० ॥

किं च किञ्चिटिटं पापं भवताऽप्यस्मि कारितः। भसक्षयम्या साधी ! तदा पृष्टोऽपि नावदः॥ ७१ ॥ णवमालपता राजा करिखामधिरोप्य सः। नीता खहर्म्यं स्विपितश्चन्दनैश्च विलेपित: ॥ ७२ ॥ वस्रालङ्कारजातच्च परिधाम्य सुदर्भनः। राजा पृष्टी राविद्वसं यद्यातयमचीकथत ॥ ७३ ॥ भव राज्ञीं प्रति क्रुडी भूपतिर्नियहोद्यत:। सुदर्भनेन व्यापिधि गिरः प्रक्षिप्य पादयो: ॥ ७४ ॥ 'ततः श्रेष्ठी कृपेष्भमारीष्य पुरमध्यतः। महाविभूत्या तहेमा नायिती न्यायतायिना ॥ ७५ ॥ मभगाध्येतटाकखोइध्यासानं व्यपदात । परद्रोहकरा: पापा: खयमेव पतन्ति हि ॥ ७६ ॥ पण्डिताऽपि प्रण्यागात्वाटलीपुत्रपत्तनम् । भवसद्देवदत्ताया गणिकायाय सन्निधी ॥ ७० ॥ तत्रापि पण्डिता नित्यं तथाऽऽग्रंससदर्भनम्। दर्भनेऽस्य यथा देवदत्ताऽभूह्रशसुक्ष्ता ॥ ७८ ॥ सुदर्भनोऽपि संसारविरक्तो व्रतमयहीत्। उपस्त्य गुरो: पार्खे रत्नमभोनिधेरिव ॥ ७८ ॥ तपः क्षयाङ एकाङ विद्वारप्रतिमास्थितः । स क्रमादिहरन् प्राप पाटलीपुत्रपत्तनम् ॥ ८०॥

<sup>()</sup> साचा काम

भिचार्धं पर्यटंस्तन दृष्टः पण्डितया च सः। कथितो देवदत्तायाः सा तया तमजूहवत् ॥ ८१ ॥ भिन्ताव्याजात्तयाऽऽह्रतस्तवापि स मुनिर्ययौ । विमर्शमविधायैव सापायनिर्पाययी: ॥ ८२ ॥ रेवटत्ता तती दारं पिधाय तमनेकधा। दिनं कदर्थयामास चुचीभ स मुनिर्न तु॥ ८३॥ षय 'मुक्तोऽनया सायमुद्यानं गतवानसी। तवापि इष्टोऽभयया व्यन्तरीभृतया तया ॥ ८४ ॥ कदर्ययितुमारेभे प्राकर्मस्मरणादसी। ऋगं वैरं च जन्तूनां नथ्येज्जन्यान्तरेऽपि न ॥ ८५ ॥ क्रियमानी वह तया महासत्तः सुदर्गनः। बारोइत् चपकवेणिमपूर्वकरणक्रमात्॥ ८६॥ ततः स भगवान् प्राप नेवलज्ञानमुज्ज्वलम् । तस्य केवलमहिमा मदायको सुरासरै:॥ ८०॥ उद्दिधीषुर्भवाज्जन्तृन् स चक्रे धर्मदेशनाम्। लोकोदयायाभ्यदयस्तादृशानां हि जायते ॥ ८८॥ तस्य देशनया तवाबुदान्तान्ये न केवलम्। देवदत्ता परिष्डता च व्यन्तरी च व्यवुद्धात ॥ ८८॥ स्त्रीसिवधाविप नदेवसदूषिताला जन्त्न् प्रवोध्य शुभदेशनया क्रमेण।

<sup>&</sup>lt;sup>:१)</sup> खंड सुक्तस्तया साथ-। च सुक्तस्तवा सोऽय-।

स्थानं सुदर्भनसुनिः परमं प्रपेदे जैनेन्द्रशासनजुषां न हि तहुरापम् ॥ १८० ॥

॥ इति सुदर्भनऋषिकयानकम् ॥ १०१ ॥

धम्यं कर्माण न पुरुषा एवाधिक्रियन्ते किन्तु स्त्रीणामप्यधि-कारश्चतुर्वणे सङ्घे तासामप्यङ्गभूतत्वात् ततः पुरुषस्य परदार-प्रतिषेधवत् स्त्रीणां परपुरुषगमनं प्रतिषेधयति—

ऐख्वर्यराजराजोऽपि रूपमीनध्वजोऽपि च। सीतया रावण द्रव त्याच्यो नार्या नरः परः॥१०२॥

ऐखर्येण विभवन, राजराजी धनदः स इव राजराजः, श्रास्तामितरः। रूपेण सौन्दर्येण, मीनध्वजीऽपि स्नरोऽपि, श्रास्तामन्यः। त्याच्यः परिहरणीयः, नार्य्या स्त्रिया, परः स्वपतरन्यो, नरः पुरुषः, क इव कया, सीतया रावण इव। सीताचरितसुक्तमेव॥१०२॥

स्त्रीपुंसयोर्दयोरिष परकान्तासक्तत्वस्य फलमाह— नपुंसकत्वं तिर्यक्त्वं दौर्भाग्यं च भवे भवे । भवेद्वराणां स्त्रीणां चान्यकान्तासक्तचितसाम् ॥१०३॥

नपुंसकत्वं षग्छत्वं, तिर्यक्त्वं तिर्यभावः, दीर्भाग्यमनादेयता, भवे भवे जनानि जनानि, भवेत् जायेत, नराणां स्त्रीणां च। श्रन्यकान्तासक्तवेतसामिति। श्रिष्टं दयोविंग्रेषणम्। यदा पुरुषाणां तदा यन्यस्य कान्ता भार्या यन्यकान्ता तदासक्तचेत-साम्। यदातु स्त्रीणां तदा यन्यः पत्युरपरः स चासी कान्तय कामियता तत्रासक्तचेतसाम्॥ १०३॥

भवद्मनिन्दां कता ब्रह्मचर्यस्वैहिकं गुणमाह—
प्राण्मभूतं चरिचस्य परब्रह्मैककारणम् ।
समाचरन् ब्रह्मचर्यं पृजितैरपि पृज्यते ॥ १०४ ॥

प्राणभूतं जीवितभूतं, चरितस्य देशचारितस्य सर्वचारितस्य च, परव्रद्मणो मोचस्य, एकमिहतीयं, कारणं समाचरन् पाचयन्, ब्रह्मचयं जितिन्द्रियस्थोपस्थनिरोधलचणं पूजितैरिप सरासरमन्-जेन्द्रै: न केवलमन्यै: पूज्यते, मनोवाकायोपचारपूजाभि:॥१०४॥

ब्रह्मचर्यस्य पारलीकिकं गुणमाइ —

चिरायुषः सुसंख्याना दृढसंहनना नगः। तेजिस्तिनो महावीर्या भवेयुर्बस्मचर्यतः॥ १०५॥

चिरायुषी दीर्घायुषीऽनुत्तरसुरादिष्यादात्, श्रीभनं संस्थानं समचतुरस्रल्यणं येषां ते सुसंस्थानाः अनुत्तरसुरादिष्यादादेव, दृढं बलवत् संहननमस्थिसश्चयरूपं वज्जन्यधभनाराचास्थं येषां ते दृढसंहननाः, एतश्च मनुजभवेष्ययमानानां देवेषु संहननाभावात्. तेजः धरीरकान्तिः प्रभावो वा विद्यते येषां ते तेजस्विनः, महावीर्या बलवत्तमाः तीर्थकरचक्रवर्त्तादिलेनोत्पादात्, भवेयु-र्जायरन्, ब्रह्मचर्यता ब्रह्मचर्यात्रभावात् ॥

## प्रवान्तरश्लोकाः --

पर्यन्ति क्रज्यक्टिनां कबरीमेव योषिताम । तदभिष्कक्रजमानं न दुष्कर्मपरम्पराम्॥१॥ सीमन्तिनीनां सीमन्तः पूर्णः सिन्दररेणुना । पत्याः सीमन्तका स्थस्य नरकस्येति लच्चताम् ॥ २ ॥ भ्ववसरीं वर्णिनीनां वर्णयन्ति न जानते। मोज्ञाध्वनि प्रस्थितानां पुरोगामुरगीमिमान् ॥ ३॥ भङ्गरावयनापाङ्गानङ्गनानां निरीचते। इतबुंदिने तु निजं भङ्गरं इन्त जीवितम्॥ ४॥ नासावंग्रं प्रशंसन्ति स्त्रीणां सरलसुक्रतम्। निजवंगं न प्रायन्ति भ्रायन्तमनुरागिणः॥ ५॥ स्तीणां कपोले संक्रान्तमात्मानं वीच्य दृष्यति। संसारसरसीपके मज्जन्तं वित्ति नी जडः॥ ६॥ पिबन्ति रतिसर्वस्वबृद्धाः बिग्बाधरं स्त्रियाः । न बुध्यन्ते यत्कृतान्तः पिबत्यायुर्दिवानिशम् ॥ ७ ॥ योषितां दशनान् क्रन्टमीदरान् बहु मन्वते। खदन्तभङ्गं नेचन्ते तर्सा जरसा क्रतम्॥ ८॥ स्मरदोलाधिया कर्णपाशान् पश्चिति योविताम्। कर्ष्ठोपकर्छनुठितान् कालपाशांसु नात्मनः॥ ८॥ योषितां प्रोषितमतिमुखं पश्चत्यनुचणम् । चणीऽपि इन्त नास्यस्य कतान्तमुख्वीचणे ॥ १०॥

तरः सारपराधीनः स्तीकण्डमवलस्वते । नासनो वैत्यसूनदा म्हो वा कग्ठावलम्बनः ॥ ११ ॥ स्त्रीणां भुजनतावसं वस्रं वृद्यते कुधीः। न कर्मवस्थनेबेडसात्मानमन्शोचति ॥ १२ ॥ धत्ते स्त्रीपाणिभिः स्पृष्टो 'हृष्टो रोमाञ्चकण्टकान्। स्मारयन्ति न किं तेऽस्य क्रुटशाल्मलिकायटकान ॥ १३ ॥ क्षचकुभी समालिङ्गा स्त्रियाः श्रेते सुखं जडः। विस्मृता नृनमितस्य कुम्भीपाकोद्भवा व्यथा॥ १४॥ मध्यमध्यासते मुख्या मुख्याचीणां चणे चणे। एतन्मध्यं भवाश्वीधेरिति नैते विविश्वते ॥ १५॥ धिगङ्गनानां जिवसीतरङ्गे क्रियते 'जनः। विवनीक्षमना श्वेतननु वैतरणीवयम् ॥ १६ ॥ स्ररात्तें मज्जित मनः पुंसां स्त्रीनाभिवापिषु । प्रमादेनापि किं नेदं साम्याकासि सुदास्पदे॥ १७॥ स्मरारोष्ट्रणनि:श्रेणीं स्त्रीणां रोमसतां विदु:। नराः संसारकारायां न पुनर्लोक्टककुलाम् ॥ १८ ॥ जवन्या जवनं स्त्रीणां भजन्ति विपुलं सुदा। संसारसिन्धोः पुलिनमिति नूनं न जानते॥ १८ ॥ भजते करभोरूणामूरूनलमतिर्नर:। अनूरुक्रियमाणं तै: सद्रती स्वंन बुद्धाते ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) सा नरी-।

<sup>(</sup>१) खामनः।

<sup>(</sup>१) ख च, नैवं।

स्तीयां पादैईन्यमानमानानं बहु मन्यते। हतागी न त जानाति चेप्यमाणमधीगती ॥ २१ ॥ दर्भनात् सर्भनाच्छ्रेषाद् या इन्ति भमजीवितम्। हेयोग्रविषनागीव वनिता सा विवेकिभि: ॥ २२ ॥ प्रन्दुसेखेव कुटिसा सम्येव चलरागिसी। निमारीव निमारितवर्जनीया नितम्बनी ॥ २३ ॥ न प्रतिष्ठां न सीजन्यं न दानं नच गौरवम्। नच खान्यहितं 'वामाः पश्यन्ति मदनान्धलाः ॥ २४ ॥ निरङ्गा नरे नारी तकारीत्यसमञ्जसम्। यस्कुषाः सिंहगार्दूलव्याला प्रपिन कुर्वते ॥ २५ ॥ दूरतस्ताः परित्याच्याः प्रादुर्भावितदुर्मदाः । विम्बोपतापकारिग्यः करिग्य इव योषितः ॥ २६ ॥ स कोऽपि स्मर्यतां मन्त्रः स देवः कोऽप्युपास्यताम्। न येन स्त्रीपिशाचीयं यसते श्रीसजीवितम् ॥ २०॥ शास्त्रेषु अयुवते यच यच लोकेषु गीयते। संवादयन्ति दु:शील तकार्थः कामविद्वलाः ॥ २६ ॥ संपिग्छेत्रवाहिदंष्ट्राम्नियमजिह्नाविषाङ्करान् । जगिजिवांसुना नार्थः क्तताः क्र्रेण वेधसा ॥ २८ ॥ यदि स्थिरा भवेदियुत्तिष्ठन्ति यदि वायव:। दैवात्तवापि नारीणां न खेळा खीयते सन: ॥ ३० ॥

<sup>(</sup>१) **च निर्नरम।** 

<sup>(</sup>२) कळ राजाः (

यहिना मन्त्रतन्त्रायैर्वश्वान्ते चतुरा श्रवि। इन्द्रजासमिदं इन्त नारीभि: शिचितं क्रत: ॥ ३१ ॥ श्रपूर्वा वामनेत्राणां स्वावादेषु वैदुषी। प्रत्यचा स्थायकत्यानि यदप इवते चणात ॥ ३२ ॥ पीती कासी यथा लोष्टं सवर्ण मन्यत जन:। तया स्तीसङ्गजं दुःखं सुखं मोहान्धमानसः॥ ३३॥ जटी मुखी शिखी मीनी नम्नो वस्की तपस्त्रथ। ब्रह्माऽप्यब्रह्मशीलवेत्तदा महां न रोचर्त ॥ ३८॥ कण्ड्यन् कच्छरः कच्छं यथा दुः खं सुखीयति । दुर्वारमनावाविशविवर्शा मैयुनं तथा॥ ३५॥ नार्थी यैक्पमीयन्तं काञ्चनप्रतिमादिभिः। वालिज्ञालिक्स तान्येव किमुकामीन त्रष्यति ॥ ३६॥ यदेवाङ्गं कुलानीयं गोपनीयं च योषिताम । तत्वैव हि जनो रज्येत् केनान्येन विरज्यताम् ॥ ३० ॥ मोहादहह नारीणामक्कैमींचास्थिनिसितै:। चन्द्रेन्दीवरकुन्टादि सद्दशीकत्य द्रवितम् ॥ ३८ ॥ नारीं नितम्बजघनस्तनभूरिभारा-मारोपयन्य्रसि मूडि धयो रताय। संसारवारिनिधिमध्यनिमज्जनाय जानन्ति नां नहि ग्रिलां निजकार्दवद्वाम् ॥ ३८ ॥ भवोदन्वदेनां मदनमृगयुव्याधहरिक्ीं मदावस्यान्तालां विषयसम्बल्णामर्भवम् ।

# **महामोइधान्तोश्चयबहुलपश्चान्तरजनीम्**

विपत्खानिं नारीं परिस्रत हे श्राससुधियः ! ॥४०॥१०५॥
संप्रति मूर्च्छापनसुपदर्भयंस्तवियन्वणारूपं पश्चममणुत्रतमाह—

श्वसन्तोषमविश्वासमारकां दुःखकारणम्। मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात्परिग्रहनियन्त्रणम्॥ १०६॥

दुःखकारणिमत्यसन्तोषादिभिस्तिभिः प्रत्येकमभिसंबध्यते।
श्रमन्तोषादीनि दुःखकारणानि मूर्च्छाया गर्बस्य फललेन विज्ञाय
मूर्च्छाहितोः परिवहस्य नियन्त्रणं नैयत्यसुपासकः कुर्यादिति
योगः। तत्रासन्तोषस्तृष्यभावः, स दुःखकारणम्। मूर्च्छावान् हि
बहुभिरिष धनैर्न संतुष्यति, उत्तरोत्तराशाकदर्थितो दुःखमैवानुभवति। परसंपदुलार्षस हीनसंपदमसन्तुष्टं दुःखाकरोति।

यदाह---

चसन्तोषवतां पुंसामपमानः पदे पदे। सन्तोषैष्वर्यसुखिनां दूरे दुर्जनभूमयः॥१॥

चिवासः खस्विप दुःखकारणम्, चिव्यस्तो च्चामङ्गीये-भ्योऽपि मङ्गमानः स्वधनस्य रचां कुर्वत्र क्वचिद्विव्यसिति। यदाच-

'उक्सणद् खणद् निष्टणद् रितां न सुश्रद्र दिश्रावि श्र ससंजो। निंपद्र ठवेद सययं लंकियपडिलंकियं कुणद्र॥१॥

<sup>(</sup>१) उरखनति सनति निर्मान रात्निं न स्विपिति दिवाऽपि च सग्रङ्गः। विन्यति स्थापयति सततं वाञ्चित्तप्रतिवाञ्चितं करोति॥१॥

सृच्छीपरिगतशारशं प्रावातिपातादिकं प्रतिपदाते।
तथाडि--

तनयः पितरं पिता च तनयं भाता च भातरं हिनस्ति,
ग्रहीतनश्च कूटसाचित्वदायी बह्न हतं भाषते, बलप्रकर्षात्पधिकजनं मुणाति, खनित खातं, ग्रह्माति विन्हं, धनलीभात् परदारामिभगच्छति, तथा सेवाकषिपाग्रपास्ववाणिज्यादि च करोति।
मन्यविणिगव नद्यादिषु प्रविग्य काष्ठान्याकर्षति। मनु
दु:खकारणं मूर्च्छापसं द्याता परिग्रहनियन्त्रणं कुर्योदिति केयं
षाची युक्तिः। उक्तमत्व। मूर्च्छाकारणत्वात् परिग्रहोऽपि मूर्च्छाव ;
प्रवता "मूर्च्छा परिग्रहः" इति स्वकारवचनात् मूर्च्छाव परिग्रह
प्रति निवयनयमतेनोच्यतं, मूर्च्छामन्तरेण धनधान्यादेरपरिप्रहतात्।

यदाह---

षपरिग्रह एव भवेदस्ताभरणायालङ्कतोऽपि पुमान्।

ममकारविरहितः 'सित ममकारे 'सङ्गवात्रकः॥ १॥
तथा--

यामं गेहं च विशन् कर्म च नीकर्म चाददानीऽपि। भवरियहीऽसमलोऽपरियही नान्यथा कश्वित्॥१॥

<sup>(</sup>१) साम सन्।

<sup>(</sup>२) क सक्ताका भः।

तया-

'जं पि वसं व पायं वा कंबलं पायपुंछणं।
तं पि संजमलक्षाहा धारंति परिचरंति च ॥ १॥
'न सो परियाहो वृत्तो नायपुत्तिण ताइणा।
सुच्छा परियाहो वृत्तो इद वृत्तं महेसिणा॥ २॥

इति सर्वेमवदातम् ॥ १०६ ॥

प्रकारान्तरेण परिषद्दनियन्त्रणमाइ—

परिग्रहमहत्त्वाहि मक्जलिव भवाम्बुधी । महापोत द्रव प्राणी त्यजीत्तस्मात् परिग्रहम् ॥१००॥

परिरुद्धत इति परिग्रहो धनधान्यादिस्तस्य महत्त्वं निरविधित्वं तस्त्राहेतोः मज्जत्येव, श्रवस्त्रमेव मज्जति, प्राणी गरीरी, भवे संसारे, क इवक, श्रम्बुधी समुद्रे महापोत इव महायानपात्रमिव, यथा निरविधनधान्यादिभाराकान्तः पोतः समुद्रे मज्जति, तथैवापरिमितपरिग्रहः प्राणी नरकादी निमज्जति।

यदाद्य:---

<sup>(</sup>१) बदपि वस्तं वा पातं वा कम्बलं वा पादपोञ्कलम् । तदपि संबम्बज्जार्थं धारबन्ति परिसञ्जते च ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) न व परियक्ष उक्तः जातपुत्रेच तासिना। मृच्का परियक्ष उक्तः इत्युक्तं सक्षिणा॥२॥

'महारंभयाए महापरिमाहयाए कुणिमाहारेणं पंचिंदियवहेणं जीवा नरयाज्यं खज्जंति।

तथा बह्वारक्षपरिग्रहत्वं च नारकस्थायुष इति यस्त्रादेवं तस्त्राच्यजेक्वियन्त्रयेत् परिग्रहं धनधान्यादिरूपं मूर्च्छोरूपं वा॥१००॥

सामान्धेन परिग्रहरीवानाह -

तसरेगुसमोऽप्यच न गुगः कोऽपि विद्यते । दोषासु पर्वतस्यूलाः प्रादुष्षन्ति परिग्रहे ॥१०८॥

वसरेणवो ग्टहजालान्तः प्रविष्टसूर्यिकरणोपलच्याः स्ट्या द्रव्यविशेषास्त्रसमोऽपि तल्रमाणोऽपि चत्र परिग्रहे न कद्यन गुणोऽस्ति, निह परिग्रहबनादामुण्यिकः पुरुषार्थः सिद्याति। यसु भोगोपभोगादिः स न गुणः प्रत्युत गर्डहेतुत्वाहोष एव। योऽपि जिनभवनविधानादिलचणः परिग्रहस्य गुणः शास्त्रे वर्ण्यते न स गुणः, किं तु परिग्रहस्य सदुपयोगव्यावर्णनं न तु तदर्थमैव परिग्रहधारणं श्रेयः।

यदाहु:-

धर्मार्थे यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी। प्रज्ञालनाहि पङ्कस्य दूरादसार्थनं वरम्॥१॥

<sup>(</sup>१) भद्रारक्षतया भन्नापरियन्तया कृषिकान्तरेख पञ्चेन्द्रियवधेन जीवा नरकायुष्कमर्जन्ति।

#### तथा---

'कंचणमिष्सोवाणं यंभसहस्तोसियं सुवखतलं। जो कारिज्ञ जिणहरं तभोवि तवसंज्ञमो 'महिन्रोक्ष ॥ १ ॥ व्यतिरेकमाह —

दोवासु, दोषाः पुनः पर्वतस्थृता श्रतिमद्दान्तो वच्यमाणाः परिग्रहे सति प्रादुष्वन्ति प्रादुर्भवन्ति ॥ १०८ ॥

दोषासु पर्वतस्थूला इति यदुक्तं तत् प्रपञ्चयति—

सङ्गाङ्गवन्यसन्तोऽपि रागद्वेषादयो दिषः। मुनरपि चलेचेतो यत्तेनान्दोलितात्मनः॥१०८॥

सङ्गात्यरियहाहेतोभैवन्ति प्रादुभैवन्ति श्रमन्तोऽपि उदया-बस्थामप्राप्ता श्रपि रागदेषप्रभृतयः ग्रववः। सङ्गवतो हि तिन-बन्धनो रागः प्रादुभैवति। सङ्गप्रतिपत्यिषु च देषः, एवं मोह-भयादयो वधवन्धादयो नरकपातादयस द्रष्टव्याः। तदिदं पर्वत-स्यूलत्वं दोषाणाम्। कथमसन्तोऽपि रागादयो भवन्तीति, उच्चते,

<sup>(</sup>१) काञ्चनमियसोयानं साश्वासङ्झोन्क्रितं सुवर्धातसम् । यः कारवेळ्जनस्टङं ततोऽपि तपःसंग्रमोऽधिकः॥१॥

<sup>(</sup>२) क द इ ढ अयांतगुर्यो।

<sup>\*</sup> संबोधसत्तरिष्टत्तौ त-

कं च चाम चिस्रो वाचे थ मधस इच्छा किए श्ववस्ति थे। जो कारने ज्ञाजि च इस्रेत जोवितवसंज्ञ मो अर्थात गुच्चों ति॥ एवं घाटो हस्स्रोते।

यत् यस्रास्तुनिरिष षास्तामन्यस्य चलेत् प्रशमावस्यायाद्यवेत् चेतो मनः तेन सङ्गेन श्रान्दोलितात्मन शस्यिरीकतात्मनः। सुनिरिष हि सङ्गानङ्गीकुर्वस्तुनित्वाद् भ्राश्यत्येव।

#### यदा ह---

'के को भेको वसणं कायासिक लेसभयविवागो का ।

सरणं धन्मव्मंसी करई क्रष्टाको सव्वाइं॥१॥

'दोससयमूल जालं पुव्वविसिविव ज्ञियं जई वंतं।

प्रत्यं वहसि क्रण्यं कीस निर्द्यं तवं चरसि॥२॥

'वहबंधणसारणसेहणाको काको परिमाहे णित्यः।

तं जद परिमाही विय जद्दधको तो णणा पवंचो॥३॥१०८॥

सामान्येन परिग्रहस्य दोषानिभिधाय प्रकृतेन त्रावकधर्मणाभिसंबधाति—

संसारमूलमारकास्तेषां हेतुः परिग्रहः। तस्मादुपासकः कुर्यादल्पमल्पं परिग्रहम्॥११०॥

श्रारभाः प्राच्युपमदीदयस्ते संसारस्य मूलम् ; एतदविवाद-

 <sup>(</sup>१) केंद्रो भेंद्रो व्यसनं आवासक्रेशभवविषाकाच ।
 भरणं धर्मभ्यंगः अरतिर्द्यातृ सर्वाणि ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) दोषशतमूबजाखं पूर्वे विविवर्जितं यदि वानस् । वर्षे वस्त्रिस समधे बसासिर्धे तपस्रसि॥ २॥

<sup>(</sup>३) वधवव्यवसारवासेघनाः काः परिचान्ते न सन्ति । तद् बाँद परिचान्त एव बतिघर्मस्ततो नद्व प्रपन्नः ॥ १ ॥

सिशं, ततः किं तेवासारकाणां हेतुः कारणं, परिग्रहः, यत एवं तस्मादुपासकः साधूपासकः परिग्रहं धनधान्यादिकसल्पसल्यं नियतपरिमाणं कुर्योत्॥ ११०॥

पुनरिष सिंहावसीकितेन परिष्रहृदोषानाह—

सुत्रान्ति विषयास्तेनादहृति स्मर्पावकः ।

कस्यन्ति वनिताव्याधाः सङ्गेरङ्गीकृतं नरम्॥१११॥

सक्नैर्धनधान्यहिरस्यादिपरियहेरङ्गीकतं वशीकतं यथा बहु-परियहं कान्तारगतं पुरुषं चौरा सुन्यान्ति तथा संसारकान्तारगतं विषयाः शब्दादयः संथमसर्वस्वापहारेण सुन्यान्ति निर्द्धनीकुर्धन्ति । यथा वा बहुपरियहं नंष्टुमशक्तुवन्तं दीप्ती दवानिर्द्द्धति तथा संसारकान्तारगतं मन्यथानिस्नित्तादिना दश्यकारेण विकारेण दहत्युपतापयति। यथा वा बहुपरिग्रहं कान्तारगतं व्याधा सुन्धका धनशरीरलोभेन रूथन्ति पलायितुमपि न ददति, तथा भव-कान्तारगतं वनिताः कामिन्यो धनार्थिन्यः शरीरभोगार्थिन्यस् स्वातन्त्रावृक्तिनिष्ठीन रूथन्ति । सपि च । बहुनापि परिग्रहेण काङ्वावतां न द्वप्तिः सन्धवति स्रपि त्वसन्तोष एव वर्षते ।

यक्तुनय:--

'सवसक्यस्य य पेव्वया भवे सिन्ना इ केलाससमा त्रसङ्ख्या।

<sup>(</sup>१) शुत्रपीक्ष्यस्य न पर्वता भने स्थः सन् कैनासमभा अवस्थाप्रकाः।

'नरसा लुदसा न ते हि किंचि

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया॥ १॥
'पुढवी माली जवा चैय
हिरसं पसुभिस्स ।

पडिपुण्णं नालभेगसा
इइ विज्ञा तवं चरे॥ २॥

कवयोऽम्याहं:---

त्यणा खनिरगाधियं दुष्पूरा कीन पूर्यते । या महद्भिरपि चिप्तैः पूरणैरेव खन्यते ॥ १॥

तद्या---

'तण्हा अखंडिय चिय विह्नवे अचुन्नए वि नहिजण।
सेलंपि समारुहिजण किं व गयणस्य आरूढं॥१॥१११॥
एतदेवाह---

ह्मी न पुर्वेः सगरः, कुचिकर्णी न गोधनैः। न धान्यैस्तिलकश्रेष्ठी, न नन्दः कनकोत्करैः॥११२॥

सगरो दितीयश्वकवत्तीं, न षष्टिसहस्त्रसंख्यैः पुर्वैः सन्तृष्टस्तृप्ती-भवत् । कुचिकणीं नाम कश्चित् म बहुभिरिप गोधनैने स्वप्तः ।

<sup>(</sup>१) नरस्य लुअस्यं न तैः किञ्चित् द्रच्छा खलु आकाश्यसमा अनिनका ॥१॥

<sup>(&</sup>gt;) प्रथ्वी यालयो यवा एव चिर्त्तस्य पशुनिः स्चृ। प्रतिपुर्यं नालमेकस्य द्वति विद्विता तपश्चरेत्॥ २॥

हे ए। अवस्थिता एव विभवान् अत्युद्धतान् अपि लक्ष्या।
 भैनमपि समारुद्धा किंवा गगनस्य बाह्यदम्॥१॥

तिलको नाम त्रेष्ठो न धान्वैस्तृष्ठः । न वा नन्दत्रपतिः कनकरा-ग्रिभिस्तृष्ठः । ततोऽसन्तोषहेतुरेव परिष्रसः । सम्प्रदायगम्याश्च सगरादयः ।

### स चायम्--

षासीत्प्यीमयोध्यायां जितगत्रमेहीपति:। युवराज: सुमिलोऽभूदुभाववनिमावतु:॥ १॥ जितग्रवोरभूब्रमुरजितस्वामितीर्थकत्। सगरबक्रवर्त्ती च सुमितस्य महाभुजः॥२॥ जितग्रवसुमित्री च व्रतं जग्रहतुस्ततः। राजाऽभूदजितस्वामी सगरी युवराट पुन: ॥ ३॥ प्रववाजाजितस्वामी गते काले कियत्यपि। राजाऽभूत्सगरयक्रवत्ती ऋषभस्तुवत् ॥ ४ ॥ श्रय षष्टिसहस्राणि अज्ञिरे तस्य सूनवः। खेट च्छिट: संश्वितानां शाखा दव महातरोः ॥ ५ ॥ च्येष्ठो जहः कुमारोऽभूत्तेषां सगरजवानाम्। तनैकदा तोषितोऽदाहेवतेव पिता वरम्॥ ६॥ लग्रसादेन दण्डादिरतैः सह सवास्ववः। महीं विचरितुं वाञ्छामीति जद्वरयाचत ॥ ७ ॥ तहत्त्वा सगरेणापि विसृष्टः प्राचलत्ततः। जङ्गर्षृतसहस्रांशः सहस्रेश्क्वतमण्डलैः ॥ ८॥ ऋह्या महत्या भत्त्या चाई बैत्यानि परे परे। सीऽर्चयन् विचरम्बीं ययावष्टापदं क्रमात्॥ ८॥

तमष्ट्योजनोच्छायं चतुर्योजनविस्तृतम्। पारीहलहसीदर्थे जेड्डिमितपरिच्छदः॥१०॥ तर्वेषयोजनायाममर्वयोजनविस्तृतम्। विगव्यृत्य्वतं चैत्यं चतुर्दारं विदेश सः ॥ ११ ॥ विखानि खखनंखानमानवणीनि तत स:। षर्हतास्वभादीमां यथावत्पर्यपूजयत् ॥ १२ ॥ ववन्दे भरतभ्यात्रशतस्तुषां यावनान् । किञ्चिहिचिन्य यहालुरुचैरेवसुवाच च ॥ १३ ॥ च्रष्टापदसमं खानं मन्ये कापि<sup>ट्र</sup>न विदाते । कारयामी वयं यव चैत्यमैतदिवापरम् ॥ १४ ॥ मृत्तोऽपि भरतं भुङ्त्ते भरतयत्रवर्च्छो। शैले भरतसारेऽसिांबैत्यव्याजादवस्थित: ॥ १५ ॥ एतदेव कतं चैत्यमस्माभिचे हिधीयते । भविष्यत्पार्थिवैरस्य लुप्यमानस्य रचणम्॥ १६॥ तत: सुरसङ्खाधिष्ठितमादाय पाचिना। स दण्डं भामयामास परितोऽष्टापदाचलम् ॥ १०॥ चेले योजनसङ्खं दीर्णा कृषान्डवबाही। भाग्यता तेन भिवानि नागानां भुवनानि च ॥ १८॥ तैर्भीतै: श्रणं भेजे सस्वामी ज्वलमग्रभ:। स ज्ञात्वाऽविधनीपेत्य जङ्गुमित्यब्रवीत् क्रुधा ॥ १८ ॥ भनन्तजन्तुनिर्घातकारणं किमकारणम्। भवित्रविद्धे मत्तरीक्षं भूमिदारणम्॥ २०॥

पजितसामिश्राद्येः पुतैः सगरचिक्रणः। किमेतितक्षयते पापमरे रे । कुलपांसनाः !॥ २१ ॥ जक्ररूचे मयाऽचैत्य चैत्यं वातुमदः कतम्। युषाञ्चवनभङ्गीऽभूदाद्वानाता सञ्चताम् ॥ २२ ॥ पद्मानकतमागीऽदः सीढं ते मा क्रयाः पुनः । इत्यदीर्य निजं धाम जगाम ज्यसमप्रभः ॥ २३ ॥ सानुजोऽचिन्तयक्रकः क्रतयं परिखा परम्। परिपृरिचते पांग्रपूरै: कालेन गच्छता॥ २४॥ ततः स सङ्घा दण्डेन गङ्गां तवाचिपद्ग्यम्। उपद्रतानि तत्तोयैः पुनवंश्रमानि भोगिनाम् ॥ २५ ॥ क्रुडोऽयैत्य समं नागकुमारैर्ज्यसनप्रभः। तान् दृष्टा भक्तसाचके द्वानल इव द्वमान् ॥ २६ ॥ धिष्धिनः खामिनः प्रष्टाः क्लीवानामिव पखतान् । क्रियेत्ययोध्यासविधे तस्यरागत्य सैनिकाः॥ २०॥ स्वं सुखं दर्भयिचामो वच्चामोऽदः कयं प्रभोः। इति मन्वयतां तेवां कोऽप्येत्येत्यवदद् दिजः ॥ २८ ॥ क्ययिषाम्यदो राज्ञो न च मोहो भविष्यति। उत्तरिचलवद्यं वो मा भूत व्याकुला ननु॥ २८॥ द्रत्यक्का स्तकं किञ्चदादायानायमभ्यगात्। राजहारे सतापत्य इव स व्यलपत्तत: ॥ ३० ॥ राजाऽप्रच्छि ततोऽवादीदयमेकः सूतो सम । दष्टः सर्पेण निसंष्टस्तहेवो जीवयस्तम्॥ ३१॥

प्रशादिष्टैर्नरेन्द्रेण नरेन्द्रैर्मन्त्रकीशलम्। निजं प्रयुत्तं तताभूत्तद्वसानिहुतोपसम् ॥ ३२ ॥ स्रतो जीवयितुं श्रक्यो नायं तावहिजोऽप्ययम्। क इंतुच्छान्दमो बोध्य इत्यालोच्चोचिरेऽय ते॥ ३३॥ यस्मिन् वैश्मनि नो कोऽपि सृतः पूर्वं ततोऽधुनाः। भूशमानीयतां रचा जीवयामस्तया लमुम्॥ ३४॥ तती दास्पैर्नुपादेशात्पुर्या ग्रामेषु चेचितम्। ग्रहं न दृष्टं तिलिचित्रमृतो यत्र न कश्चन ॥ ३५ ॥ राजाऽप्यूचे मदीयेऽपि कुले कुलकरा सता:। भगवातृषभस्वामी भरतस्त्रवन्धेपि ॥ ३६ ॥ राजा बाहुबलि: सूर्ययशा: सोमयशा अपि। मन्येऽप्यनेक्यः केऽपि भिवं केऽपि दिवं ययः॥ ३०॥ जितग्रतः ग्रिवं प्राप समित्रस्त्रिदिवं ततः। सर्वसाधारणं मृत्युं खस्नी: महमे न किम्॥ ३८॥ विष्रीऽप्यूचे मत्यमेतत्तयाऽप्येकां हि मे सुतः। रचणीयस्वया दीनानायवाणं सतां वतम् ॥ ३८ ॥ त्रयोचे चत्रवर्खेवं इंहो ब्राह्मण ! मा मुहः। श्ररणं मरणात्तीं हि भववैराग्यभावना ॥ ४०॥ व्याजहार दिजोऽप्येवं यद्यवं साधु बुद्धासे। महीश ! मा मुहः षष्टिसहस्त्रसुतस्रव्यना ॥ ४१ ॥ ततः स यावड्रपो हा किमेतदिखचिन्तयत्। तावतां के तिताः सैन्धाः सर्वमास्य चृपेत्य ते ॥ ४२ ॥

उदस्तेन ततस्तेन दाक्षेनाथ मृच्छितः।

पपात भूपतिर्भूमी पर्वतः पविनेव सः॥ ४३॥

लक्षमंत्रस्ततो राजा कृदित्वा जनवत्त्रणम्।

भेजे संसारवैराग्यं चिन्तयामास चेत्यसी॥ ४४॥

प्रन्वयं मण्ड्यिष्यन्ति प्रीण्यिष्यन्ति मां सुताः।

प्रत्यामा थिग्ममासारं संसारं जानतोऽप्यभूत्॥ ४५॥

दिचैस्त्रिचतुरैः पञ्चषेवाऽन्येषां भवेत्वयम्।

पुत्रस्तृतिरियन्माचैरिय यन्ते बभूव न॥ ४६॥

द्रिप्तं कथममी कुर्युस्तावन्तोऽपि ममात्मजाः।

ईट्टग्वितमकाण्डेऽयुरह्माः प्राण्तिस्थ ते॥ ४०॥

इत्यं विचिन्साय सुतैरत्विप्तकः स तत्त्वये जङ्गसुतं भगीरयम्। राज्ये निवैग्याजितनायसनिधी प्रवृज्य वद्राज तदच्चयं पदम्॥ ४८॥

॥ इति सगरचिक्रक्षानकम्॥

यामः सुघोषो नामाऽभृकाध्ये मगधनीवृतः । सुचिकणीभिधानस यामणीस्तत्र विश्वतः ॥ १ ॥ गवां यतसहस्राणि तस्य संजित्तरे क्रमात् । बिन्दुना बिन्दुना इन्त भियते हि सरोवरम् ॥ २ ॥ गोपालानां पालनाय सोऽपयामास गास्ततः । भव्या मम न ते भव्या इत्ययुध्यन्त ते बहिः ॥ ३ ॥ कुचिकणी विभन्येता आर्पयत् कस्यचित् सिताः।
कृष्णाः कस्यापि कस्यापि रक्ताः पीतास कस्यचित् ॥ ४ ॥
पृथक् पृथगरप्येषु गोकुलानि न्यवेशयत्।
सुद्धानो दिधपयसी सोऽवसत्तेषु च क्रमात् ॥ ५ ॥
स्रत्वहं वर्षयामास गोष्ठे गोष्ठे स गोधनम्।
स्रद्भा दिधपयसोः सुराया इव दुर्भदः ॥ ६ ॥
तस्याभवदथाजीर्णमध जहुँ सरदसम्।
प्रदीपनान्तः पतितस्येव दाहो महानसूत्॥ ७ ॥

हा धेनवो हा नवतर्णकास हा ग्राक्करा व: क कदा च लक्षेत्र। स गोधनैरेवसत्तर एव सत्वाध्य तिर्थगतिमाससाट ॥ ८॥

॥ इति कुचिकर्णकथानकम्॥

श्रेष्ठामीत्तिलको नाम पुरेऽचलपुरे पुरा।
श्रेषी पुरेषु प्रामेषु चाकरोडान्यसंग्रहम्॥१॥
माषमुद्गतिलबीहिगोधूमचणकादिकम्।
स्दौ सार्डिकया धान्यं काले मार्डं च सोऽयहीत्॥२॥
धान्यैर्घान्यं धनैर्घान्यं धान्यं जीवधनैरि।
उपायैश्वाग्रहीडान्यं ध्यायन् धान्यं स तत्त्ववत्॥३॥
दुर्भिष्वकाले धान्येभ्यः प्रत्युपात्तेर्महाधनैः।
बभार परितो धान्यैरिवासी धान्यकोष्ठकान्॥ ॥॥

पुनः सुभिन्ने धान्यं स क्रीला क्रीला समग्रहीत्।

लक्षास्तादः पुमान् यत्र तत्रासिक्तं न सुन्निति ॥ ५ ॥

कीटकोटिवधं नैषोऽजीगणत् कणसंग्रहे।

पौडां पञ्चेन्द्रियाणामप्यतिभाराधिरोपणात् ॥ ६ ॥

नैमित्तः कोऽपि तस्यास्थद्वाविदुर्भिन्नमैषमः।

सर्वस्नेनाय सोऽक्रीणालाणान् पुनरत्रिकः॥ ७ ॥

वडाऽपि द्रव्यमाक्रथाग्रहीडान्यमनेकधा।

स्थानाभावे ग्रहेऽजैप्पीत् किं न कुर्वीत लोभवान्॥ ८ ॥

प्रसी जगदमितस्य मितस्येवोन्यमनिक्तः।

दुर्भिन्नस्येथ्यतो मार्गमीन्याञ्चके दिने दिने॥ ८ ॥

प्रथ वर्षाप्रविग्रेऽपि ववर्षीपत्य सर्वतः।

धारासारैर्घनस्तस्य द्वद्यं दरस्यिकव ॥ १० ॥

गोधूममुद्रकलमाञ्चणकामकुष्टा माषास्तिलास्तदपरेऽपि कणा विनम्य । यास्यन्ति संप्रति हहिति स तैरत्वप्तो हत्स्मोटजातमरणा'वरकं प्रपेदे ॥ ११ ॥

॥ इति तिलकश्रेष्ठिकथानकम् ॥
प्राच्यां महेन्द्रनगरीप्रतिविम्बिमवोचकैः ।
श्राख्यया पाटलीपुत्रमित्यस्ति प्रवरं पुरम् ॥ १ ॥
श्रासीत्तत्वातिसुत्रामा यनुवर्गविस्त्रवर्षे ।
तिखण्डवसुधाधीग्रो नन्दो नाम नरेखरः ॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) कगळ-मर्चा।

सोऽकराणां करं चक्री सकराणां महाकरम्। महाकराणामपि च किञ्चिक कराक्तरम्॥ ३॥ यं कश्चिहीषमृत्याच धनिभ्यो धनमग्रहीत। छलं वहति भूपानां इलं निति नयं वदन्॥ ४॥ सर्वीपायैर्डनं सोकाविष्कुप: स उपाददे। षपामि अनुपोऽर्थानां पात्रं नान्य इति ब्रुवन् ॥ ५ ॥ तयाऽर्थं सोऽग्रहीक्षोकाक्षोकोऽभूविर्धनी यया। भूमावूर्णायुचीर्णायां न खलु प्राप्यते क्लम्॥ ६॥ हिरखनाणकाऽऽख्याऽपि तन लोकेष नाशिता। प्रवृत्तो व्यवहारोऽपि चर्मणो नाणकस्तदा॥ ७॥ पाखिष्डिनोऽपि वेश्वा श्रप्यसावर्थसदण्डयत । इतायनः सर्वभची नहि किञ्चिद्दिमुञ्जति ॥ ८॥ वीवीरमोचादेकोनविंगत्यव्द्रग्रतेषु यः। साग्रेषु भावी किं सोऽयं कल्कीति जनवागभृत्॥ ८॥ बाक्रोगान् पश्चतोऽष्यस्य भूमिभाजनभोजनः। जनी ददी गतभयी, भयं भवति भाजने॥ १०॥ स खर्णैः पर्वतां यक्ने पूर्यामास चावटान्। भाग्ङागाराणि चापूरि पूर्णकामसु नाभवत् ॥ ११ ॥ मानक्षं तत्तवाऽयोध्यानावेनाव हितैषिणा। तं प्रबोधियतुं वाम्भी दूत: प्रेषित श्रागमत् ॥ १२ ॥ मर्वतोऽप्याष्ट्रतत्रीकं निः यीकं तं तथापि हि। दूतो सूपमधापश्चनता चोपाविशत्पुरः॥ १३॥

सोऽनुषातो तृपेणोचे युला मत्लामिवाचिकम्। कोपितव्यं न देवेन न हिताबाटभाविणः ॥ १४ ॥ श्वर्णवादो देवस्य यः परम्परया ज्ञतः। स प्रत्यचीकती ह्यय न निर्मूबा जनश्रुतिः ॥ १५ ॥ चन्यायतोऽर्धनेशोऽपि राज्ञः सर्वयशिक्टरे। चप्येकं तुम्बिकाबीजं गुडभारान् विनाग्रयेत् ॥ १६ ॥ पासभूताः प्रजा राज्ञो राजा न च्छेत्तमईति। क्रव्यादा चिप न क्रव्यं निजमश्रन्ति जातुचित्॥ १७ ॥ प्रजा: पुषाण पुषान्ति पोषिता एव ता कृपम । वधाऽपि न च्चनडुाही दत्ते दुग्धमपोषिता ॥ १८ ॥ सर्वदोषप्रसूर्तीभो लोभः सर्वगुणापहः। सोभस्तत्त्वच्यतामेतत्त्वहिती विक्त मव्यभुः ॥ १८ ॥ नन्दोऽपि तिहरा दावदम्धभूरिव वारिणा। श्रत्याबाष्यममुचदु दम्धृकाम द्वाश तम् ॥ २०॥ राजदीवारिको जातु न वध्य इति नन्दराट्। उष्टाय गर्भविष्मान्तः सिश्रोऽर्त्तिरिवाविशत् ॥ २१ ॥ नासी सद्पदेशानां जवासक इ्वाससाम्। योग्य इत्यासभन् द्रतोऽप्यगात् खखामिनोऽन्तिकम् ॥२२॥ नन्दोऽप्यन्यायपापोस्यैवेंदनादानदाक्षैः। रोगैरिहापि संप्राप्तः परमाधार्मिकैरिव ॥ २३ ॥ वेदनाभिर्दार्शाभिः पौडामानो यथा यथा। नन्दस्रक्रन्द, लोकोऽभूज्ञातानन्दस्त्या तथा ॥ २४ ॥

पचमानी सन्यमानी दम्ममान इव व्यथाम्।

प्रवाप नन्दः, स्तोकं हि सर्वं तादृ व्यथाम्।

ये सृतने विनिहिता गिरिवच कूटी
भूताच येऽद्य मम काचनराण्यस्ते।

कस्य स्युरित्यभिग्दणक्रविद्यप्त एव

मृता निरन्तभवदुःसमवाप नन्दः॥ २६॥

॥ इति नन्दक्षधानकम् ॥ ११२ ॥

त्रिप च योगिनामपि परिग्रहसुपग्रह्मतां लाभिमिच्छतां

मूलचितिरायातित्याह —

तपःश्रतपरीवारां शमसामाज्यसंपदम् । परिग्रहग्रहग्रसास्यजेयुर्यीगिनोऽपि हि ॥ ११३॥

योगो रत्नत्रयप्राप्तिस्तदन्तो योगिनस्तेऽपि, श्रासतां प्रथम्जनाः; परिप्रह एव यहस्तद्वस्ताः पिशाचिकन इव श्रमसाम्बाज्यसंपदं स्वाधीनामपि त्यज्ञेयुः, श्रमस्य विद्यण्यतायाः, साम्बाज्यं परमेश्वर्थं, तद्रूपा सम्पत् ताम्। साम्बाज्यं च नैकािकनो भवतीत्याह—तपःश्वतपरीवारां तपयारितं, श्रुतं सम्यम्ज्ञानं, ते एव परीवारः परिच्छदो यस्यास्तां तथाविधाम्। श्रमसाम्बाज्यसंपदं स्वाधीनां परित्यज्य सुखार्थिनः परिग्रहलवलुक्षा मूलमुच्छेदा लाभिमच्छन्तीन्त्यर्थः॥ ११३॥

इदानीमसन्तोषपत्नीपदर्घनपूर्वतं सन्तोषपत्नमाइ— असन्तोषवतः सीख्यं न शक्रस्य न चिक्रगः। जन्तोः सन्तोषभाजो यदभयस्येव जायते॥ ११४॥

सन्तोषरिहतस्य तत्फलभूतं सीख्यं न यक्तस्य देवराजस्य, नापि चिक्तिणो मनुजराजस्य; यक्तीख्यं सन्तोषवतो जिम्मनो जायते। कस्येवित्याह — प्रभयस्य प्रभयकुमारस्य श्रेणिकराज-पुत्रस्य। स हि पिक्रोपनीतमपि राज्यं परिष्टत्य श्रमसाम्बाज्यसम्पदं परिग्रहीतवानिति।

कथानकं च सम्प्रदायगम्यम् । स चायम्—
प्रस्तीह भरतचेत्रे केदारमिव सुन्दरम् ।
विमालमालिकमलं नान्ता राजग्रहं पुरम् ॥ १ ॥
तत्र प्रसेनजिकाम 'निमताभिषभूपितिः ।
पितर्वारामिवालस्थमध्योऽभृत्पृथिवीपितः ॥ २ ॥
त्रीमत्पार्खिजनाधीग्रमासनास्थोजषर्पदः ।
सम्यग्दर्भनपुष्याका सोऽखन्तप्रधोऽभवत् ॥ ३ ॥
भोजमा तेजसा कान्या जितामरकुमारकाः ।
कुमारास्तस्य बह्वो बभूदः श्रीणकादयः ॥ ४ ॥
को राज्ययोग्य द्रत्येषां परीचार्थं महीपितः ।
एकत्र पायसस्यालान्यग्रनायैकदाऽऽप्यत् ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१) याच नामिता-।

ततो भोतं पहत्तानां कुमाराणाममीचयत्। व्याद्रानिव व्यात्तवक्कान् सारमेयान् स सारधी: ॥ ६ ॥ कुमारा द्रतसुत्तस्थ्रापतस् ततः खसु। एकस् येणिकस्तस्यो धियां धाम तयैव हि॥ ०॥ मोऽन्यस्थानात्पायसात्रं स्तोकं स्तोकं ग्रानां ददी। याविज्ञानिहिरे खानस्तावश्च बुभुजे ख्वयम्॥ ८॥ येन केनाप्यपायेन निषेधिष्यत्यरीनयम्। भोक्यते च स्वयं पृथ्वीं राजा तेनीत रिक्षत: ॥ ८ ॥ राजा पुनः परीचार्थं सुतानामन्यदा टदी। मोदकानां करण्डांच पयस्क्भांच मुद्रितान्॥ १०॥ दमां मुद्रामभञ्जनो भुजीधं मोदकानमून। पय: पिबत मा कढ़ं किट्रमित्यादिशत्रुप: ॥ ११ ॥ विना श्रेणिकमेतेषां कोऽपि नाभुक्त नापिबत्। बुबिसाध्येषु कार्येषु कुर्युक्जिस्तिनोऽपि किम् १॥ १२॥ चलयिला चलयिला श्रेणिकोऽध करण्डकम्। व्भुजे मोदकचोदं प्रलाकाविवरच्यतम्॥ १३॥ रीव्यश्रक्त्या घटस्याधी गलहार्बिन्दुपूर्णया। स पयोऽपि पपौ किं हि दु:साधं सुधियां धियः॥ १४॥ तखेच्य उपतिः प्रीतो जातेऽन्येखुः प्रदीपने । यो यहुह्वाति महे हात्तत्तस्थित्यादिमस्तुतान्॥ १५॥ सर्वे ग्टहीला रत्नानि कुमारा निर्ययुस्तत:। भादाय भक्षां लरितः श्रेणिकस्तु विनिर्ययौ ॥ १६॥

किमेतल्रष्टमित्युक्ती नृपेण श्रेणिकोऽवदत्। जयस्य चिष्टं भक्षेयं प्रथमं पृथिवीभुजाम ॥ १७॥ प्रस्याः शब्देन भूपानां दिग्यावामङ्गलं भवेत्। रच्चाया च्यापालैः खामिन्तदियमात्मवत् ॥ १८॥ ततः परीचानिर्वोद्यातबुद्धिमेहीपतिः। तस्य प्रीतो ददी भक्षासार इत्यपराभिधाम् ॥ १८ ॥ राज्याईमानिनो मैनं राज्याईं सुनवोऽपरे। चासिषरित्यवाचामीच्छेणिकं पृथिवीपति: ॥ २०॥ पृयक् पृथक् कुमाराणां ददी देशावरेखरः। न किञ्चिक्के चिकस्यास्त राज्यमस्यायताविति ॥ २१ ॥ ततोऽभिमानी खपुराललभः काननादिव। नि:सृत्य श्रेणिकोऽगच्छत्तर्सं वेणातटं पुरम् ॥ २२ ॥ तत्र च प्रविश्वन् भद्राभिषस्य येष्ठिनोऽय सः। कर्म लाभोदयं मूर्त्तिमवोपाविशदापणे ॥ २३ ॥ तदा च नगरे तस्मिन् विपुत्तः कश्चिद्रसवः। नव्यदिव्यदुकुलाङ्गरागपीराऽऽकुलोऽभवत्॥ २४॥ प्रभूतकायकरासीत् स श्रेष्ठी व्याकुलस्तदा। कुमारोऽप्यार्पयद्दस्वाऽस्मै पुटाऽपुटिकादिकम् ॥ २५ ॥ द्रयं कुमारमाहालगाच्छेष्ठी भूविष्ठमाज्यत्। पुरखपुंसां विदेशेऽपि सहचर्यी ननु श्रियः ॥ २६ ॥ भवावितयपुष्यस्य कस्यातियिरसौत्यय। श्रीणिक: श्रेष्ठिना पृष्टी भवतामित्यभाषत ॥ २० ॥

नन्दायोग्यो वरो दृष्ट: खप्नेऽद्य निश्चि यो मया। असी साचात् स एवेति श्रेष्ठी चेतस्यचिन्तयत्॥ २८॥ मोत्माविष्ट च धन्गोऽस्मि यहवस्यतिथिर्भम् । ग्रमावलसमध्येन नन गङ्ग समागता ॥ २८ । मंब्रह्माई ततः श्रेष्ठी तं नीत्वा निजवेश्मनि । स्वपयित्वा परिधाय मगीरवसभोजयत्॥ ३०॥ एवं च तिष्ठंस्तहेहे श्रेणिकः श्रेष्ठिनाऽन्यदा। कन्यां परिण्येमां मे नन्दां नाम्नेत्ययाच्यत ॥ ३१ ॥ ममाज्ञातकुलस्यापि कथं दसे सुतामिति। श्रेणिकेनोज्ञ जर्चे म ज्ञातं तव गुणै: कुलम ॥ ३२ ॥ ततस्तस्योपरोधेनोटधेरिव सतां हरि:। श्वीणिकः पर्यणेषीत्तां भवद्ववलमङ्गल्म ॥ ३३ ॥ भुज्जानो विविधान भोगान सह वन्नभया तया। यतिष्ठच्छेगिकस्तव निकुञ्ज इव कुञ्जर: ॥ ३४ ॥ श्रेणिकस्य सक्षं तिद्विदाशु प्रमेनजित्। सहस्राचा हि राजानो भवन्ति चरलोचनै: ॥ ३५ ॥ उग्रं प्रसेनजिद्रोगं प्रापाधान्तं विद्विजम् । सुतं श्रेणिकमानितं श्रीघानादिचदौष्ट्रिकान ॥ ३६ ॥ श्रीष्ट्रिकंभ्यो 'ज्ञातयाऽऽर्त्तः पितुरत्यर्त्तिवार्त्तया । नन्दां मंबोध्य सम्बन्धं प्रतस्थे श्रेणिकस्ततः ॥ ३७॥

<sup>(</sup>१) म ज्ञातवार्तः।

**ेव**यं पा**ल्**रकुद्धा गोपाला राजग्रहे पुरे । भाह्यानमन्त्रप्रतिमान्यचराणीति चार्पयत्॥ ३८॥ माऽन्या तातस्त्र रोगार्त्तेर्मदर्त्तिर्भूदिति द्रुतम्। उट्टी खेलिक चारुह्य ययौ राजग्रहं पुरम् ॥ ३८ n तं हृद्दा मुदितो राजा हर्षनेवाश्वभिः समम । राज्येऽभ्यषिच्च हिमलै: सुवर्णक लगाम्ब् भि: ॥ ४०॥ राजाऽपि संसारन् पार्खं जिनं पचनमस्कियाम् । चतु:शर्णमापन्नो विषदा तिदिवं ययौ ॥ ४१ ॥ विखं विख्यासारं बभार श्रेणिकस्तत:। तेन सा गुर्विणी मुक्ता गर्भ नन्दाऽपि दुर्वे हम् ॥ ४२ ॥ तस्या टोइट इत्यासीइजारूटा गरीरिणाम। महाभूत्योपकुर्वाणा भवाम्यभयदा यदि ॥ ४३ ॥ विज्ञपयाय राजानं तत्पिताऽपूरि दोहदः। पूर्णे काले च साऽस्त प्राची रविमिवाभेकम् ॥ ४४ ॥ टोइटार्थात्सारेण तस्याय दिवसे शुभे। चकाराभयकुमार इति मातामहोऽभिधाम्॥ ४५॥ स क्रमाइवधे विद्या निरवद्याः पपाठ च। ष्रष्टवर्षीऽभवद्द्वी दासप्तत्यां कनासु च ॥ ४६ ॥

<sup>(</sup>१) त्रीचन्द्रतिखकोपाध्यायकते, अभयकुमारचरितः -"यतोऽयमर्थः पार्ख्रकुद्धाः धवलभित्तयः ।
नोपाखाः प्रथितीपाला मोशब्दोऽविनिवाचकः ॥ १ ॥ इति ।

मवयाः कल्हे कोऽपि तं कोपादित्यतर्जयत्। किं त्वं जन्यमि यस्याही पिता विज्ञायते नहि ॥ ४०॥ जर्चेऽभयक्रमारस्तं नन् भद्रः पिता सम । विता भट्टो भवनातुः प्रत्युवाचेति सोऽभयम् ॥ ४८ ॥ नन्दां प्रत्यभयोऽप्युचे भातः ! को मे पितत्यय। श्रयं तव पिता भट: श्रेष्ठी नन्देखचीकथत ॥ ४८ ॥ भदस्तव पिता शंस मदीयं पितरं नत्। प्रवेगीत्यदिता नन्दा निरानन्देदमब्रवीत् ॥ ५०॥ देशान्तरादागतेन परिणीताऽस्मि केनचित्। मम च त्वयि गर्भस्थे तमीयुः केचिदौष्ट्रिकाः ॥ ५१ ॥ रहः स किञ्चिद्का तेः सहैव कचिद्रयगात्। यदापि तं न जानामि कुतस्यः कश्चिटित्य इम् ॥ ५२ ॥ स यान किञ्चिज्जलय लामिति पृष्टाऽभयेन सा। श्रवराख्यपितान्वतानीति पत्रमदर्भयत ॥ ५३ ॥ तिहसाव्याभयः प्रीतोऽब्रवीसम पिता तृपः। पुरे राजग्रहे तत गच्छामी ननु संप्रति ॥ ५४ ॥ त्राष्ट्रच्या श्रेष्ठिनं भद्रं सामग्रीसंयुतस्तत: । नान्देयो नन्दया साईं ययौ राजग्रहं पुरम्॥ ५५॥ मातरं बहिन्दाने विमुच सपरिच्छदाम। तत खल्पपरीवार: प्रविवेशाभय: पुरे ॥ ५६ ॥ दतय मेलितान्यासंस्तदा श्रेणिकभूभुजा। यतानि पञ्चैकोनानि मन्त्रिणां मन्त्रसिवणाम् ॥ ५०॥

मन्त्रिपञ्चशतीं पूर्णां कर्त्तुं नरपतिस्ततः। लोके गवेषयामास कञ्चिद्रक्षष्टपूरुषम् ॥ ५८॥ तत्रव तत्परीचार्थं ग्रुष्वकूपे निजोर्मिकाम्। प्रविवेष चितिपतिलीकानित्यादिदेश च ॥ ५८ ॥ भादास्यति करेणैतामूर्मिकां यस्तटस्थित:। तस्य भीकौश्लकीता' महीया मन्त्रिभुर्यता ॥ ६०॥ तेऽष्युचुर्यदग्रक्यानुष्ठानमस्माद्द्यामिदम् । ताराः करेण यः कर्षेत् स इमामूर्मिकामपि ॥ ६१ ॥ ततोऽभयक्रमारोऽपि संप्राप्तस्तव सस्मितम। जर्व किंग्टहार्त नेवा, किमेतदपि दुष्करम् ॥ ६२॥ तं दृष्टा रेच जना दथ्यः कोऽप्यसावतिशायिधीः। समये मुखरागो हि तृणामाख्याति पौरुषम्॥ ६३॥ जनुष ते महाभाग ! लं ग्टहाणे यमुर्मिकाम । जिमिकाकर्षणपणां धुर्यतां चैषु मन्त्रिषु ॥ ६४॥ ततीऽभयक्रमारस्तामुर्मिकां क्रपमध्यगाम्। श्रार्ट्रगोमयपिण्डेन निजवानीपरि स्थित: ॥ ६५ ॥ प्रचिष्योपरि तलालं ज्वलन्तं हणपूलकम्। सदाः संग्रीषयामास गीमयं तक्सहामतिः ॥ ६६ ॥ नन्दाया नन्दनः सद्यः कारयित्वाऽय सारिक्स। वारिणाऽपूरयत् कूपं विसायेन च तं जनम् ॥ ६० ॥

तहोसयं खेणिकसः करेण तरसाऽऽददे। धीमद्भि: सुप्रयुक्तस्य किसुपायस्य दुष्करम् ?॥ ६८॥ तस्मिन खरूपे चारचैर्विज्ञप्ते जातविस्मय:। तृपोअयक्रमारं द्रागाजुङ्गावासम्बिधी ॥ ६८ ॥ ग्रभयं येगिकः पुत्रप्रतिपच्याऽय सस्रजे। बस्यरज्ञायमानोऽपि दृष्टो मोदयते मनः ॥ ७० ॥ कुतस्वमागतोऽसीति पृष्टः श्रेणिकभूभुजा। वेणातटादागतोऽहमिति चाभिदधेऽभय:॥ ७१॥ राजाऽएच्छद्भरुषः ! किं भट्ट इति विश्वतः । श्रेष्ठी तवास्ति तस्यापि नन्दानामी च नन्दना ॥ ७२ ॥ षस्येवं सम्यगित्यक्ते तेन भूयोऽपि भूपति:। जर्चे नन्दोदरिखासीत्विमपत्यमजायत ?॥ ७३॥ म्रयाख्यलान्तदन्तांग्रुश्रेणिः श्रेणिकसूरिदम्। देवाभयक्रमाराख्यं सा नन्दनमजीजनत्॥ ७४ ॥ किंरूपः किंगुणः सोऽस्तीत्युदितं सति भूभुजा। जर्ने अयः स एवा इं खामिनस्मीति चिन्त्यताम ॥ ७५ ॥ परिष्वज्याङ्कमारोप्य समान्नाय च मुईनि। स्ने हात् स्नपयितुमिव सिषेच नयनाम्ब्सि:॥ ७६ ॥ कुंगलं वस ! ते मातुरिति पृष्टे महीभूजा। द्रित विज्ञपयामास बहाम्बलपुटोऽभय: ॥ ७७ ॥ मनुसारनी सङ्गीव लत्पादाक्षीजसङ्गमम्। स्वामित्रायुषाती मेऽम्बा बाह्योद्यानेऽस्ति संप्रति ॥ ७८ ॥

ततो नन्दां समानेतुममन्दानन्दकन्दलः। न्ययुङ्क सर्वसामग्रीमग्रेकत्य तृपोऽभयम् ॥ ७८ ॥ ततः खयमपि प्राज्योलाखोक्किखितमानसः। नन्दासभिययी राजा राजहंस द्वाक्षिनीम्॥ ८०॥ शिथिलीभृतवलयां कपोलतुलितालकाम्। प्रनञ्जनाची कबरीधारिणीं मलिनांश्रकाम्॥ ८१॥ तनीस्तनिमा दधतीं दितीयेन्द्रकलातुलाम् । ददर्भ राजा सानन्दो नन्दासुद्यानवासिनीम् ॥८२॥(युग्मम्) नन्दामानन्द्य तृपतिनीता च स्वं निकतनम्। पष्टराच्चीपदेऽकार्घीत् सीतामिव रघूदसः॥ ८३॥ भितातः पितरि खस्य पदातिपरमाणुताम्। मन्वानः साधयामास दुःसाधान् भूभुजी तभयः ॥ ८४ ॥ ष्रन्यदोक्जयिनीपुर्यायण्डप्रयोतभूपति:। चिततः सर्वसामग्रमा रोड्ं राजग्टहं पुरम् ॥ ५५ ॥ प्रयोती बद्दमुकुटा बतुर्देश परे तृपा:। तवायान्तो जनैर्दृष्टाः परमाधार्मिका इव ॥ ८६ ॥ पाट्रपट्रमुतैरम्बै: पाटयसिव मेरिनीम्। त्रागच्छन् प्रणिधिस्योऽय श्रुश्चवे सेणिकेन सः ॥ ८०॥ किञ्चिच चिन्तयामास प्रयोतोऽद्य समापतन्। क्रारं प्रस्ट इत क्रांड: कार्यी इतबन: क्रायम् ?॥ ८८॥ ततोऽभयकुमारस्थौत्पत्तिकादिधियां निधे:। नृपतिर्मुखमैचिष्ट सुधामधुरया दृशा ॥ ८८ ॥

यथार्थनामा राजानमभयोऽय व्यजिन्नपत्। का चिन्तो ज्वयिनी गोऽद्य भूया युद्धाति थिर्भम ॥ ८०॥ यदि वा 'बुडिसाध्येऽर्थे शस्त्राशस्त्रिकथा हथा। बुद्धिमेव प्रयोच्चे तद्दृद्धि जयकामधुक् ॥ ८१ ॥ षय बाह्येऽरिसैन्यानामावासस्थानभूमिष्। लोइसंप्रटमध्यस्थान् दीनारान् स न्यचीखनत् ॥ ८२ ॥ प्रद्योतनृपतेः सैन्यस्ततो राजग्रहं पुरम्। पर्यवेद्यात भूगोत: पर्याधिसलिलैरिव ॥ ८३ ॥ चयेखं प्रेषयामास लेखं प्रद्योतभूपर्तः । भभयो गुप्तपुरुषै: परुषेतरभाषिभि: ॥ ८४ ॥ शिवादेवीचेत्रणयोभेंदं नेचे मनागपि। तनान्योऽसि श्वादेवीसम्बन्धेनापि सर्वदा ॥ ८५ ॥ तदवन्तीय । विचम लामेकान्तिकित काङ्मया । सर्वे श्रीणकराजिन भेदितास्तव भूभूज: ॥ ८६ ॥ दीनाराः प्रेषिताः सन्ति तेभ्यस्तान् कर्त्तुमात्मसात्। ते तानादाय बद्घा त्वामर्पयिष्यन्ति मत्पितुः ॥ ८० ॥ तदावासेषु दीनारा निखाताः सन्ति तत्नृते। खानयिला पर्य को वा दीपे सत्यग्निमी हते ॥ ८८ ॥ विदित्वैवं स भूपस्यैकस्यावासमचीखनत्। लब्धास्तव च दीनारास्तान् दृष्ट्वाऽऽश्र पलायत ॥ ८८ ॥

<sup>(</sup>१) कगरु बुद्धा-।

<sup>(</sup>२) कागळ -वाञ्करया।

नष्टे तत्र तु तत्रीन्यं विलोखान्धिमिवाखिलम्। इस्यम्बाद्याददे सारं मगधेन्द्र: समन्तत: ॥ १००॥ नासारूढेन जीवेन वायुवाजेन वाजिना । ततः प्रद्योतनृपतिः कथञ्चित स्वां पुरीं ययौ ॥ १ ॥ ये चतुर्दम भूपाला ये चान्येऽपि महारथाः। तिऽपि नेग्रः काकनाग्रं इतं सैन्धं द्वानायकम ॥ २ ॥ त्रसंयतलुलकोगैन्छत्रश्रन्यैय मौलिभि:। राजानमनुयान्तस्तेऽप्यापुरुज्जयिनीं पुरीम् ॥ ३ ॥ ग्रभयस्यैव मायेयं वयं नेदृशकारिणः। प्रत्यायितः सग्रपथं तैरयोज्जयिनीपतिः ॥ ४ ॥ कदाचिद्रचेऽवन्तीशो मध्येसभममष्टणः। योऽर्पयत्यभयं बङ्घा सम सम्पत्यते स किम्॥ ५॥ पताकं इस्तमुत्चिप्य काऽप्येका गणिका ततः। व्यजिज्ञपदवन्तीग्मसमसीह कर्माण्॥ ६॥ तामादिदेशावन्तीशो यद्यवमनुतिष्ठ तत्। करोम्यर्थादिसाहाय्यं ब्रृहि किंतव संप्रति ?॥ ७॥ सा च दध्यी यदभयो नोपायैर्गृह्यतिऽपरै:। धर्मच्छन्न तदादाय साधयामि समीहितम्॥ ८॥ श्रयाचत ततय है हितायवयसी स्त्रियो। ते तर्देवापयद्राजा ददी द्रव्यं च प्रष्कतम ॥ ८ ॥ कतादराः प्रतिदिनसूपास्त्रोपास्य संयताः। बभू बुरुक्टप्रज्ञास्तास्तिस्रोऽपि बहुश्रुताः ॥ १०॥

तास्तिस्तोऽपि ततो जन्मः श्रेणिकासङ्घतं पुरम्। जगत्नयीं वच्चयितुं मायाया इव मूर्त्तयः ॥ ११ 🛭 वाश्चोद्याने कतावासा सा पण्स्त्रीमतिकता। पत्तनामार्थयी चेत्यपरिपाटीचिकीषया ॥ १२ / सा विभूत्याऽतिशायिन्या चैत्ये नृपतिकारिते। प्रविवेश समं ताभ्यां कत्वा नैवेधिकीवयम्॥ १३ । मालवकैशिकीमुख्यभाषामधुरया गिरा। देवं वन्दितुमारेभे संपर्धां विरचया सा ॥ १४ ॥ तहाभयकुमारोऽपि ययौ देवं विवन्दिषु:। भाजात्वतीयां तामये वन्दमानां ददर्श च ॥ १५ ॥ देवदर्शनिवन्नोऽस्या मा भूलविश्वता मया। दार्थे वेत्यभयस्तस्यी मण्डपान्तर्विवेश न ॥ १६ ॥ प्रिचानस्ति कला सा मुक्ताश्रुक्तिमुद्रया। यावदुत्तस्युषी तावदभयीऽभ्याजगाम ताम् ॥ १७ ॥ ताहशीं भावनां तस्यास्तं वेषं प्रथमं च तम्। प्रभयो वर्षयामास सानन्दं च जगाद ताम् ॥ १८॥ दिच्या भद्रेऽधुना लाहक्साधर्मिकसमागमः। साधर्मिकात्परी बस्ने संसार विवेकिनाम् ॥ १८ ॥ का लंकिमागमः का वा वासभूमिरिमे च के ! यकाभ्यां स्वातिराधाभ्यामिन्दुलेखेव शोभसे ॥ २०॥ व्याजनाराय सा व्याजनाविकाऽवन्तिवासिनः। महेभ्यविषजः पाषिग्रकीती विधवा त्वस्म् ॥ २१ ॥

इमे च मम पुतस्य कलने कालधर्मतः। विच्छाय्यभूतां विधवे भन्नवृत्ते सते इव ॥ २२ ॥ वतार्थमापपृच्छाते उमे भपि तदैव माम । विषयपितकानां हि सतीनां शरणं व्रतन ॥ २३ ॥ मयाऽप्युक्ते चहीचामि निर्वीराऽहमपि व्रतम्। गाईस्यस फलं किन्तु रुद्धतां तीर्षयातया ॥ २४ ॥ वर्ते हि भावतः पूजा युज्यते द्रश्यतो न तु ! इत्यन्नं तीर्थयात्रार्थमेताभ्यां सन्न निर्धयी ॥ २५ ॥ ग्रयेत्यमभयोऽवोच्दतियोभवताद्य नः । पातिधेयं सतीर्थानां तीर्घादप्यतिपावनम् ॥ २६ ॥ प्रत्यवाचाभयं साऽपि युक्तमाच भवान् परम्। क्तततीर्योपवासाऽहं भवाम्यद्यातिथिः क्रयम् ? ॥ २७ ॥ भव तिवष्टया हृष्टोऽभयस्तामवदत्पनः। चवर्यं मम तत्रातरागनात्रं निकेतने ॥ २८॥ साऽप्यूचे यत्क्षिनापि जिनानो जना पूर्यते। भडं प्रातरिदं वर्त्तात्सीति जल्पेलायं सुधी: १॥ २८॥ प्रस्विदानीमियं भूयः खो निमस्वाति चिन्तयन्। तां विस्वन्याभयसैत्यं विस्ति। स्वयः ययो ॥ ३० ॥ तां निमन्त्रराभय: प्रातगृंहचैत्वान्धवन्द्यत्। भोजयामास च प्राच्यवस्त्रदानादि च व्यधात् ॥ ३१ ॥ निमन्त्रितस्तयाऽन्येय्मितीभूयाभयोऽप्यगात्। साधर्मिकोपरोधेन किंन क्वर्वेन्ति तादृशाः ? ॥ ३२ ॥

तया च विविधेभीं ज्यैरभयो ब्लारि भोजनम्। चन्द्रहाससरासियपानकानि च पायित: ॥ ३३ ॥ भन्नोत्यितय तलालं सुव्वाप शेषिकात्मजः। श्रादिमा मदापानस्य निद्रा सहचरी खुलु ॥ ३४ ॥ तं रधेन स्थाने स्थानं स्थापितेश्वापरं रर्थः। भवन्तीं प्रापयामास दुर्नच्यच्छद्मसद्म मा ॥ ३५ ॥ ततोऽभयान्वेषणाय श्रेणिकेन नियोजिताः। स्वाने स्वानेऽन्वेषयन्तस्तवापीयुर्गवेषकाः ॥ ३६ ॥ किमिहाभय श्रायात दख्ता तेरवाच मा। दशभय: समायात: परं यातस्तदेव हि ॥ ३०॥ वचनप्रत्ययात्तस्या अन्यत्युर्गवेषकाः। खाने खाने खापितार्थः साऽप्यवन्तीं समाययी ॥ ३८ ॥ सा प्रचण्डाऽभयं चण्डप्रद्योतस्यापयन्ततः। श्रभयाऽऽनयनीपायस्वरूपं च व्यक्तित्रपत् ॥ ३८ ॥ तां प्रयोतोऽप्यवाचैवं न साधु विह्नितं लया। यदम् धर्मविश्रव्यं त्वं धर्मच्छद्मनाऽऽनयः ॥ ४० ॥ कथासप्ततिसंशंसी मार्जार्थेव शको (नया। नीतिक्रोऽपि ग्टहीतोऽसि जगादेखभयं च सः॥ ४१॥ श्रमयोऽप्यव्रवीदेवं त्वसेव सतिमानसि । यस्यैवं विधया बुह्या राजधर्मः प्रवर्दते ॥ ४२ ॥ लिजितः कुपितश्राय चण्डप्रयोतभूपितः। राजहंसिवार्चभीदभयं काष्ठपञ्जरे ॥ ४३ ॥

ग्रानिभीक्रयो देवी शिवा नलगिरिः करी। सोइजङ्घो सेखवाहो राज्ये र**द्धानि तस्य त् ॥** ४४ ॥ लीइजङ्गं तृप: प्रैषीइगुकच्छे मुहुर्मुहु:। तहतागतसंक्षिष्टास्तवत्या इत्यंमन्वयन् ॥ ४५ ॥ चायात्ययं दिनेनापि पञ्चविंगतियोजनीम्। चसक्षद्वाहरत्वसान् इनाः संप्रत्यम् ततः ॥ ४६ ॥ ते विमृत्येत्यदुस्तस्य ग्रम्बने विषमोदकान्। तद्गस्त्राशम्बनं चान्यसमन्तादयपाहरन् ॥ ४० ॥ कञ्चित्पत्यानसृत्रङ्घा नदीरोधसि गम्बलम्। तद्गोत्तमवतस्थेऽसीऽभूवद्रशकुनान्यय॥ ४८॥ शकुनन्नस्तु सोऽभुक्कोत्याय दूरं ययी ततः। चुधितो भोक्तुकामस्तदारितः श्रुकेः पुनः ॥ ४८ ॥ दूरं गत्वा भोज्ञुकाम: शक्जुनैर्वारित: पुन:। ततो गला म तसर्वं प्रदोतस्य न्यवेदयत् ॥ ५०॥ तती राज्ञा समाहय तत्पृष्टः श्रेणिकात्मजः। पांचियमस्त्रामान्नाय जगाद मितमानिदम् ॥ ५१॥ श्रन्ति दृष्टिविषोऽताहिर्दृव्यसंयोगसम्भवः। त्रसी दग्धी भवेनूनं भस्तामुहाटयेदादि ॥ ५२ ॥ ततः पराष्ट्रकोऽरखे मोच इत्यभयोदिते। तथैव सुसुचे सद्यो दन्धा दृष्टा सृतश्च सः ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>f) क छ -स्त्वयन् |

विना बन्धनमोचलं वरं याचल मामिति। कृपेणोक्तेऽभयोऽवादीव्यासीभृतोऽसु मे वरः ॥ ५४ ॥ भ्रन्यदाऽऽलानमुब्ब् पातयिता निवादिनी । स्वैरं नलगिरिश्वीम्यन् चीभयामास नागरान् ॥ ५५ ॥ ग्रसाववश्यो इस्ती वर्श नेयः कषं खिति। राजा पृष्टोऽभयोऽयंसहायनुदयनो तृपः॥ ५६॥ पुत्रा वासवदत्ताया गान्धर्वाधीतये धृतः। जगावुदयनस्तव समं वासवदत्तया ॥ ५७ ॥ महीताकर्षनाचिमी वही नलगिरिः करी। पुनर्ददी वरं राजा न्यासोचक्रेऽभयस्तया॥ ५८॥ प्रभूदवन्यामन्येद्युर्निर्विच्छेदं प्रदीपनम् । पृष्ट्य तस्रतीकारं प्रचीतिनाभयोऽवदत् ॥ ५८ ॥ विषस्येव विषं वक्केवेक्किरेव यदीषधम् । तदन्यः क्रियतां विक्रियेषा शास्येत् प्रदीपनम् ॥ ६० ॥ तत्तथा विदर्भ राज्ञाऽशास्यत्तच प्रदीपनम्। हतीयं च वरं सीऽदावामीचक्रेऽभयस तम्॥ ६१॥ ष्रियवं महदन्येदा्रुक्वियन्यां समुखितम्। तत्रमान्ये नरेन्द्रेण प्रष्ट इत्यभयोऽनवीत् ॥ ६२ ॥ भागच्छान्सन्तरास्थानं देव्यः सर्वाविभूषिताः । युषान् जयति या दृष्टा कथनीया तुसा सस ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) साच -ध्यानने।

तथैव विदर्ध राष्ट्रा राज्योऽन्या विजिता ह्या। देव्या तु शिवया राजा, कथितं चाभयाय ततु॥ ६४ ॥ चभाषताभयोऽप्येवं महाराज्ञी शिवा खयम । करोत् क्रुरबलिना भूतानामर्चनं निशि ॥ ६५ ॥ यदाञ्चतं शिवाक्पेकोत्तिष्ठत्यथवासते । तस्य तस्य मुखे देव्या चेप्यः कृरवितः स्वयम् ॥ ६६ ॥ विदर्धे शिवया तचाशिवशान्तिवभूव च। तुर्धे चादाहरं राजा ययाचे चाभयोऽप्यदः ॥ ६० ॥ स्थितो नलगिरी मेर्छीभूते त्वयि शिवाइगः। प्रष्टं विशास्यम्निभी ब्रयदाक्कतां चिताम् ॥ ६८ ॥ ततो विषसः प्रद्योतो वरान् दातुमशक्त्वन्। विससर्जान्द्रसिं कला कुमारं मगधेशितु: ॥ ६८ ॥ भाग्रयावाभयोऽप्येवं लयाऽऽनीतम्बलादहम्। दिवा रटन्तं पूर्मध्ये लां तु निचाम्यसाव इम् ॥ ७० ॥ ततीऽभयकुमारीऽगात् कमाद्राजयहे पुरे। क्यमध्यवतस्ये च कच्चिकालं महामति: ॥ ७१ ॥ ग्रहीला गणिकापुत्री रूपवत्यावयाभयः। विश्वेषोऽगादवन्त्यां राजमार्गेऽग्रहीहृहम् ॥ ७२ ॥ प्रदोतिनीचिते ते च टारिके पथि गच्छता। ताभ्यां च सविसासाभ्यां प्रद्योतीऽपि निरीचितः ॥ ७३ ॥ प्रद्योतेन गरहे गला रागिणा प्रेषिता तत:। द्रतिकाऽनुनयन्थाभ्यां क्षाभ्यामपश्चिता ॥ ७४ ॥

हितीयसिक्षिप दिनेऽर्घयमाना नृपाय च । ताभ्यां ग्रनै: सरोषाभ्यामवामन्यत द्रतिका ॥ ७५ ॥ हतीयेऽप्यक्ति निवंदादेख ते याचितेऽनया'। जचतुः सदाचारो भाता <sup>र</sup>नावेव रचति ॥ ०६ ॥ तती बन्निगतिऽस्थिन सप्तमेऽन्नि समागते। इडायात तृपञ्छवस्ततः सङ्गो भविष्यति ॥ ७० ॥ ततोऽभवेन प्रद्योतसहरीकः प्रमानिजः। जबानो विदर्ध तस्य प्रद्योत इति नाम च ॥ ७८ ॥ र्दृहश्रीश्यं सम स्वाता स्वास्यतीतस्ततस्ततः। रिचतव्यो भया हा किं करोमीत्यवदर्ज्ञन ॥ ७८ ॥ तं वैद्यसद्मनयनच्छद्मना प्रत्यहं बहि:। रदलं मञ्जलारुढ निनायाते हवाभय: ॥ ८० ॥ नीयमान्य तेनोचै: स उन्मत्त्रयत्यये। प्रचीतोऽहं क्रियेऽनेनेखदशुवदनोऽरटत् ॥ ८१ ॥ सप्तमेऽक्ति तृषोऽप्येकस्तव प्रच्छत्र शाययौ। कामान्धः सिन्ध्र दव बडवाभयपूर्वैः ॥ ८२ ॥ नीयते भी वैदाविश्रीत्यभयेनाभिभाषिणा । पर्योक्कन समं जक्के पुरान्तः स गटन् दिवा ॥ ८३ ॥ क्रोग्रे क्रांग्रे पुरा सुक्ते रथैरथ सुवाजिभि:। पुरे राजग्टहेऽनेषीखबोतमभयोऽभय: ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup>१) कस्थाकः तथा।

<sup>(</sup>२) क सारू नावेष।

तती निनाय प्रद्योतं श्रेणिकस्य प्ररोहभयः। दधावे खड़माक्तच तं प्रति श्रेणिको नृप: ॥ ५५ ॥ ततोऽभयक्रमारेण बोधितो मगधेखरः। संमान्य वस्ताभरगैः प्रद्योतं व्यस्जन्मदा ॥ ८६ ॥ भन्यदा गणसहेवसधर्मस्वामिनोऽन्तिके । प्रवच्यामग्रहीलोऽपि विरत्तः वाष्ट्रभारिकः ॥ ८०॥ विश्वरत स पुरे पौरै: पूर्वावस्थाऽनुवादिभि:। भभस्येतीपाइस्थतागर्श्वतापि परे परे ॥ ८८ ॥ नावज्ञां सोदुमीयोऽत्र विद्वरामि तदन्यतः। इति व्यज्ञपयत् स श्रीसुधर्मस्वामिनं ततः ॥ ८८ ॥ सुधर्मस्वामिनाऽन्यतः विद्वारक्रमहेतवे। भाष्टच्छताभयः एच्छन् द्वापितस्तच कारणम् ॥ ८० ॥ दिनमेकं प्रतीचध्वमुद्धं यत्रतिभाति व:। ति दिभक्तेत्वयाचिष्ट प्रणम्य श्रेणिकात्मजः ॥ ८१ ॥ सोऽय राजकुसाल्युद्दा रत्नकोटिवयीं वहि:। दास्याम्येतामेत लोकाः । परहेनेत्यघोषयत् ॥ ८२ ॥ ततसेयुर्जनाः सर्वेऽप्यवोचदभयोऽप्यदः। जलाम्निस्तीवर्जको यस्तस्य रत्नोचयोऽस्वयम् ॥ ८३ ॥ लोकोत्तरमिटं लोक: खामिन् ! किं कर्त्तमीखर: ?। दति तेष्वाभाषमार्थेष्वभयोऽपौत्यभाषत्॥ ८४॥ यदि वो नेद्रशः कश्चिद्रवकोटीवयं ततः। जलाग्निस्त्रीमुचः काष्ठभारिगोऽलु महामुनै: ॥ ८५ ॥

सम्यगीद्दगयं साधुः पात्रं दानस्य युज्यते । मुधाऽसी जहसेऽस्नाभिदिति तैर्जगटेऽभय: ॥ ८६ 🕏 ग्रस्य भर्त्सीपहासादि न कर्त्तव्यसतः परम्। षादिष्टसभयेनैवं प्रतिपद्म ययुर्जनाः॥ ८०॥ एवं बुडिमहासोधिः पित्समितपरोऽभयः। निरीहो धर्मसंसक्तो राज्यमन्वश्चिषत्वितुः ॥ ८८ ॥ वर्त्तमानः स्वयं धर्मे स प्रजा अप्यवर्त्तयन् । प्रजानां च पशूनां च गोपायत्ताः प्रवृत्तयः ॥ ८८ ॥ राजा चक्रे जजागार यथा डाटशधास्थिते। तथा यावकधर्मेऽसावप्रमहरमानसः॥ २००॥ बहिरङ्गान् यथाऽजैबीद्र्जयानिष विदिषः । श्रन्तरङ्गानपि तथास लोकदयसाधकः॥१॥ तसूचे वेणिकोऽन्येयुवैसः ! राज्यं लमात्रयः। श्रहं श्रविध्ये श्रीवीरश्रश्रवासुखमन्वहम् ॥ २॥ पित्राज्ञाभङ्गसंसारभीक्रित्यभयोऽत्रवीत्। यदादिशत तलाधु प्रतीचध्वं चगं परम्॥ ३॥ इत्य भगवान् वीरः प्रवाज्योदायनं नृपम्। महमण्डलतस्तवाभ्यागत्य समवासरत् ॥ ४ ॥ ततो गलाऽभयो नला पप्रच्छ चरमं जिनम्। राजिं कोऽन्तिमीऽयास्यत्तवैवोदायनं प्रभः ॥ ५ ॥ गलाचे श्रेणिकं सोऽस्मि राजा चेव ऋषिस्तदा। श्रीबीरीऽन्तिमराजिष श्रिशंसीदायनं यतः॥ ६॥

वीवीरं खामिनं प्राप्य प्राप्य खत्युवतामि ।
नो छेत्ये भवदुःखं चेकात्तः कोऽन्योऽधमस्ततः ॥ ७॥
नाम्नाऽहमभयस्तात ! सभयोऽस्ति भवाङ्ग्यम् ।
भवनाभयदं वीरं तच्छ्यामि समाटिण् ॥ ८॥
तदलं मम राज्येनाभिमानसुखईतुना ।
यतः सन्तोषसाराणि सीख्यान्याहर्महर्षयः ॥ ८॥
निर्वन्याङ्गामाणोऽपि न यदा राज्यमग्रहीत् ।
तदाऽभयो व्रतायानुजन्ने रान्ना प्रमोदतः ॥ १०॥
राज्यं त्यमिव त्यन्ना मन्तोषसुखभागसी ।
दीचां चरमतीर्थेश्वीरपादान्तिकेऽग्रहीत् ॥ ११॥
सन्तोषमेवमभयः सुखदं दधानः

सन्तोषभेवमभयः सुखदं दधानः
सर्वार्थसिडिसुरधाम जगाम सृत्वा ।
सन्तोषभेवमपरोऽप्यवलखमानस्तान्यसरोत्तरसुखानि नरो लभेत ॥ २१२ ॥

॥ दति श्रीत्रभयराजिधिकयानकम्॥ ११४॥

प्रक्रतं सन्तोषमेव स्तौति—

सिव्धी निधयसस्य कामगव्यनुगामिनी। जमराः किङ्करायन्ते सन्तोषो यस्य भूषणम्॥११५॥

निधयो महापद्मादयः, समिधी सनिहिताः, कामगवी काम-

स्तर्गापवर्गनगरप्रवेशप्रतिरोधिनी। श्रमेद्या वज्रधाराभिराग्रीव हि महार्गला ॥ १८॥ चाशैव राचसी पंसामाशैव विषमञ्जरी। बाग्रैव जीर्णमदिरा धिगागा सर्वदीवभः ॥ १८ ॥ ते धन्याः पुर्खभाजस्ते तैस्तीर्णः क्षेत्रसागरः। जगसंसो इजननी यैराशाऽऽशीविषी जिता ॥ २०॥ पापवद्गीं दःखखानिं सुखाग्नि टोषमातरम्। भागां निराशीकरते यस्तिष्ठति सुखेन सः॥ २१॥ षाग्रादवाम्नेसे हिसा कोऽपि लोकपथातिमः। धर्ममेचं समाधिं यो विध्यापयति तत्चणात् ॥ २२ ॥ दीनं जल्पन्ति गायन्ति नृत्यन्यभिनयन्ति च। षाशाविशाचीविवशाः प्रमांसी धनिनां पुरः ॥ २३ ॥ न यान्ति वायवी यत्र नाप्यकेन्द्रमरीचय:। चारामहोर्मयः पंसां तत्र यान्ति निर्गेसाः ॥ ५४ ॥ येनाशायै टरे खाम्यं तेनात्तं टाखमात्मनः। ब्रामा टासीकता येन तस्य स्वास्यं जगचये ॥ २५ ॥ नाया नैसर्गिकी पुंसि या जीर्यति न जीर्यति । उत्पात एव कोऽप्येषा तस्यां सत्यां कुत: सुखम् ॥ २६ ॥ वलयो वलयाः पुंसां पलितानि स्रजः कताः। किमन्यवाखनं कला कतार्थोऽऽशा भविष्यति॥ ২৩ ॥ पाप्रेस्योऽप्यतिरिचन्ते तेऽर्थास्यका य बाह्यया । क्रोडीकरोति यानामा ते तु खप्रेऽपि दुर्सभाः ॥ २८ ॥

यानयीन् बहुभि'येत्रैरिच्छेकाधयितं नरः। भयतसिंहा एवैते क्रते हाशानिमी सने ॥ २८ ॥ पुर्खोदयोऽस्ति चेत पंसां व्यर्धेवामापिमाचिका । म्रष्ट पुर्व्योदयो नास्ति व्यर्थैवामापिमाचिका॥ ३०॥ मधीती पण्डितः प्राम्नः पापभीतस्तपोधनः । स एव येन हिलाऽत्यां नैराध्यमुररीक्ततम ॥ ३१ ॥ सुखं सन्तीषपीय्षजुषां यत् स्ववशासानाम्। तत्पराधीनहत्तीनामसन्तोषवतां कृत: ॥ ३२ ॥ सन्तोषवर्मणि व्यर्था प्राणानाराचपङ्क्रयः। ताः कयं प्रतिरोद्धव्या इति मा स्माकुलो भव ॥ ३३ ॥ वाक्येनैकेन तहिस्म यहाच्यं वाक्यकोटिभिः। षाशापिशाची शान्ता च प्राप्तं च परमं पदम ॥ ३४॥ तसन्यजाऽऽशावैवश्यं मितीकतपरियुद्धः। भजस्व द्रव्यसाधृत्वं यतिधर्मानुरत्नधीः ॥ ३५ ॥ मिथादृगभ्यो विशिषन्ते सम्यगदर्शनिनी जनाः। तेभ्योऽपि देशविरता मितारश्चपरियद्याः ॥ ३६ ॥ यामन्यतीर्थिका यान्ति गतिं तीव्रतपोज्ञषः। उपासका: सोमिलवत्तां विराद्यवता श्रपि ॥ ३०॥ मासे मासे हि ये बाला: कुशायेणैव भुञ्जते। सन्तुष्टीपासकानां ते कलां नार्चन्ति षोडशीम्॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) साच -भिः क्रोगैः।

<sup>(</sup>३) ड भजस्वं भाव-। च भाव-।

षप्यद्भुततपोनिष्ठस्तामितः पूरणोऽपि वा ।
सुत्रावकोचितगतेरतिष्ठीनां गतिं ययौ ॥ ३८ ॥
पाग्रापिणाचिववगं कुरु मा स्म चेतः
सन्तोषसुद्धः परिग्रष्टनिग्रहेण ।
त्रद्धां विधेष्टि यतिधर्मधुरीणतायामन्तर्भवाष्टकसुपैषि ययाऽपवर्गम् ॥ ४० ॥ ११५ ॥

हित परमाईतयीकुमारपालभूपालग्रयूषिते श्राचार्य-योहिमचन्द्रविरचिते श्रध्याकोपनिषन्नप्रस्न सञ्जातपदृबस्ये योयोगशास्त्रे स्रोपश्चं हितीयप्रकाशविवरणम् ।

## अहंम्

## हतीयः प्रकाशः।

श्रयाणुवतव्यावर्णनानन्तरं गुणवतानामवमरस्तवापि प्रथमं गुणवतमाइ—

25000

दशस्विप क्षता दिन्नु यव सीमा न लङ्घाते । स्थातं दिग्विगतिगिति प्रथमं तहुगावतम् ॥ १ ॥

ऐन्ही, श्राम्नेयी, याम्या, नैर्क्टर्ती, वार्रणी, वायत्या, कीबेरी, ऐशानी, नागी, ब्राह्मीति दश दिशस्तासु; श्रिपशब्दादेक-दिव्यादिदिस्त्रिपि, सीमा मर्यादा, कता प्रतिपन्ना, यत्र वर्ते सति, न लङ्काते नातिक्रम्यते, तत्र्यमं गुणवतम्। उत्तरगुणकृपं वर्तं गुणवतम्, गुणाय चीपकाराय श्रुणवतानां वर्तं गुणवतम्; स्थातं प्रसिद्ध, तस्थाभिधान दिग्विरतिरिति॥१॥

नतु हिंसादिपापस्थानविरतिरूपाणि युक्तान्यशावतानि, दिग्वते तु कस्य पापस्थानस्य निष्ठत्तिर्येनास्य व्रतत्वमुख्यते। उद्यते। श्रवापि हिंसादीनामेव पापस्थानानां विरतिरेतदेवाह-

चराचराणां जीवानां विमर्दननिवर्त्तनात्। तप्तायोगोलकल्पस्य सद्वतं ग्रहिणोऽप्यदः॥२॥

चरास्त्रमा द्वीन्द्रियादयः, अचराः स्थावराः एकेन्द्रियाः ; तेषां

नियमितसीमाबहिबैक्तिनां जीवानां, यहिमर्दनं यातायातादिना हिंसा, तस्य निवर्त्तनाहेतोरिदमपि हिंसाप्रतिषेधपरमेव स्टह्स्य-स्यापि सद्वतम्। हिंसाप्रतिषेधपरत्वे च, श्रमत्यादिप्रतिषेधपरताऽपि सुवर्षेव । ययेवं, साधृनामपि दिग्विरतिवतप्रमङ्ग इत्याह—तप्ता-योगोलकत्पस्यति । स्टह्स्यो ह्यारभपरिग्रहपरत्वाद्यत यत्र याति, सुङ्को, शैर्त, व्यापारान्तरं वा कुर्तत, तत्र तप्तायोगोलक इव जीवोपमदं करोति । स्टहिगोऽपीत्यपिशव्दस्तप्तायोगोलकत्पस्यत्यत्त सम्बद्धते : तप्तायोगोलकत्पस्थापीत्यर्थः ।

यदाह---

'तत्तायगोसकपो पमत्तजीवीऽणिवारियपसरी।
सव्यक्ष किंन कुळा पावं तकारणाणुगची॥१॥
साधूनां तु समितिगुप्तिप्रधानव्रतथालिनां नायं दीव इति न
तेवां दिग्विरतिव्रतम्॥२॥

नोभनज्ञणपापस्थानविरतिपरमपि चैतद् व्रतमित्याच्-

जगदाक्रममाणस्य प्रसरक्षीभवारिधे:।
स्वलनं विद्धे तेन येन दिग्विरतिः क्रता ॥ ३॥

लोभ एव दुर्लङ्गालाहारिधिः समुद्रः प्रसरंश्वासी नानाविकल्य-कान्नोलाकुलतया लोभवारिधिश्व ; तस्य विश्वषणं जगदाक्रममा-णस्य। वारिधिपचे जगन्नोकः, लोभपचे तु निःश्रेषमेव भुवनत्रयम्।

<sup>(</sup>१) तप्तायोगोलकत्यः प्रमत्तजीवोऽनिवारितप्रमरः। सर्वेत किंन कुर्यात् पापंतत्कारचालगतः॥

लोभवशगो हि जहुँ लोकगतां सुरसम्पदं मध्यलोकगतां च चक-वर्ष्णादिसम्पदमधो लोकगतां च पातालप्रभुत्वादिसम्पदमभिल्यं-स्तिभुवनमपि मनोर थैराकामनीति लोभस्य जगदाक्रमणम्, तेन स्त्रलनं प्रसर्दिनोधः, तिहद्धे, येन किं, येन पुरुषेण दिग्विरति-विहिता। दिग्विरतो हि प्रतिज्ञातसीमातः परतोऽगच्छंस्तत्स्य-सुवर्णकृष्यधनधान्यादिषु प्रायेण लोभं न कुक्ते इतिलोभलच्य-पापस्थानविरतिपरता सस्य वतस्य।

#### षतासरश्लोकाः---

तदेतवावज्ञीवं वा सद्वतं रहमिधनाम्।

चतुर्मासादिनियमादयवा खल्पकालिकम्॥१॥

सदा सामायिकस्थानां यतीनां तु जितास्मनाम्।

न दिश्चि कचन स्थातां विरत्यविरती इमे॥२॥

चारणानां हि गमनं यदूईं मेरुमूईनि।

तिर्यग्रुचकशैले च नेवां दिग्वरितस्ततः॥३॥

गन्तं सर्वासु यो दिख्च विदध्यादविधं सुधीः।

स्वर्गादी निरवधयो जायन्ते तस्य सम्पदः॥४॥३॥

दितीयं गुणवतमाइ--

भोगोपभोगयोः संख्या शक्त्या यत्र विधीयते । भोगोपभोगमानं तद् हैतीयीकं गुणवतम् ॥ ४॥

भोगीपभीगयीर्वच्यमाणलच्चणयीः, संख्या परिमाणं, यत व्रते, विधीयते, क्रया, शक्ता शरीरमनसीरनावाधया, तद्गीगीष- भोगमानं नाम गुणव्रतं, दितीयमेव देतीयीकम्; स्वार्थे टीकण्॥ ४॥

भोगोपभोगयोर्ज्जणमाह-

मक्कदेव भुज्यते यः स भीगोऽन्नसगादिकः। पुनःपुनः पुनर्भीग्य उपभोगोऽङ्गनादिकः॥ ५॥

मक्कदेव एकवारमेव, भुज्यते सेव्यते इति भोगः ; अन्नमोदनादि, स्वरमात्वं, श्रादिशव्दात्तास्वृत्तविलेपनोहर्त्तन-धृपनस्नानपानादिपरिग्रहः । पुनःपुनरनिकवारं, भोग्यः सेव्यः, अङ्गना वनिता, श्रादिशब्दाहम्बानङ्कारग्टह्मयनामनवाहनादि-परिग्रहः ॥ ५ ॥

इटं च भोगोपभोगवतं भोतां योग्येषु परिमाणकरणेन भवति, इतरेषु तु वर्जनेनिति स्नोकदयेन तद्दर्जनीयानाह —

मदां मांमं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम्। अनन्तकायमज्ञातफलं राजी च भोजनम्॥६॥ आमगोरससंपृक्तं दिदलं पुष्पितीदनम्। दध्यहर्द्धितयातीतं कृषिताद्गं च वर्जयत्॥०॥

तत्र मद्यं दिधा-काष्ठनिष्यनं, पिष्टनिष्यदं च, मांसं तिधा-जलस्थलखचरमांमभेदेन। मांसग्रहणेन चर्मक्धिरमेदोमच्चानः परिग्टह्मन्ते। नवनीतं गीमहिष्यजाऽविसम्बन्धेन चतुर्जा। मध वेधा-माचिकं, स्नामरं, पौत्तिकं च। उदुस्वरपञ्चकादयो यथास्थानं व्यास्थान्यन्ते॥६॥७॥

तत मदासा वर्जनीयलईतृन् दोषान् स्नोकदशकेना ह--

मिंदरापानमाचेण बुिंबर्नश्यित दूरतः। वैदग्धीबस्वरस्यापि दीर्भाग्येणेव कामिनी ॥ ८॥

वैदर्खी बस्रुरस्थापि केंकस्थापि पुंसी, महिरापानमाचिण बुडिर्नश्यित चयं याति, दूरती दूरं यावत्। सर्वथा विनस्यतीत्यर्थः। अत्योपमानं दीर्भाग्येणेव कामिनीति। वैदन्धी बस्रुरस्थापि दूरत इति चात्रापि सम्बध्यते। तेन यथा विदन्धस्थापि दीर्भाग्यदीषेण कामिनी नश्यित पनायते, दूरतो दूरादिष ॥ ८॥

तया---

पापाः कादम्बरीपानविवशीक्ततचेतसः। जननी हा प्रियीयन्ति जननीयन्ति च प्रियाम्॥ ८॥

कादस्वरी मदिरा, जननीं मातरं, हा इति खेदे, प्रियोयन्ति प्रियामिव जायामिवाचरन्ति, प्रियां च जननीयन्ति जननीमिवा-चरन्ति । मदिरामदविद्वनत्वाज्जननीजाययोराचारव्यत्ययेन व्यव-हरन्तीत्यर्षः ॥ ८ ॥

तथा---

न जानाति परं स्वं वा मद्याचितिचेतनः। स्वामीयति वराकः स्वं स्वामिनं किङ्करीयति॥१०॥ मद्याद्वेती: चिलतिवेतनी नष्टचैतन्य: सन्, स्वमासानं, परं वा घात्मव्यतिरित्रं, न जानाति । घन हेतुमाइ—यत घात्मान-मजानन् स्वं स्वामिनियाचरित, वराक्षयैतन्य होनत्वादनुकम्प-नीय:। परमजानन् स्वामिनं नाथं विद्वरिमवाचरित ॥ १०॥

तथा—

मदापस्य शवस्येव लुठितस्य चतुष्पथे।

मूचयन्ति मुखे खानो व्यात्ते विवरशङ्कया॥११॥
स्वष्टः॥११॥

तथा —

मद्यपानरसे मम्नो नमः खपिति चलरे । गूढं च स्वमभिप्रायं प्रकाणयति लीलया ॥ १२॥

मयस्य पानं तत्र रस भामितस्तत्र मग्नो निषसः ; मदा-पानस्यसनीत्यर्थः । अत एव वन्त्रमपि सन्तमजानन् नग्नः स्वपिति चलरे, नतु ग्टह एव । दोषान्तरं च, गूढं केनाध्यविदितं, स्वमिभायं राजद्रोहादिकं, प्रकाणयित प्रकटाकरोति, लीलया बन्धनताडनादिव्यतिरिकेणापि ॥ १२ ॥

तथा-

वास्णीपानतो यान्ति कान्तिकीर्त्तिमतिश्रियः । विचित्राश्चित्ररचना विलुठत्कज्जलादिव ॥ १३ ॥ वास्णीपानतो मद्यपानात्, यास्थपगच्छन्ति, कान्तिः शरीर- तेजः, कीर्सिर्यंगः, मतिस्तालालिकी प्रतिभा, त्रीः सम्पत्। विचित्रा द्रत्याद्युपमानं स्पष्टम् ॥ १३ ॥

तथा---

भूतात्तवद्वरीनर्त्तं राग्टीति सशोकवत्। दाइज्वरार्त्तवद्वमी सुरापो लोलुटीति च ॥ १४॥ भूतात्तो व्यन्तरविशेषपरिष्टहीतः, बीखपि क्रियापदानि स्याभीक्त्योर्यङ्बुबन्तानि ॥ १४॥

तथा--

विद्धत्यङ्गेथिन्यं म्लपयन्तीन्द्रियाणि च। मूर्च्छामतुच्छां यच्छनी हाला हालाह्लोपमा ॥१५॥

हाला सुरा, हालाहलोपमा हालाहलो विषविश्रेषस्तत्-सहशी। साधारणधर्मानाह—विद्धती कुर्वाणा अङ्गग्रैथिखं गरीरविशंखुललम्, ग्लपयन्ती कार्याचमाणि कुर्व्वती, इन्द्रि-याणि चत्तुरादीनि; मूर्च्छा चैतन्याभावस्तामतुच्छां प्रचुरां यच्छनी। शङ्गग्रैथिखादयो हालाहालाहलयोः साधारणा धर्माः॥१५॥

तथा--

विवेक: संयमी ज्ञानं सत्यं शीचं दया जमा।

मद्यात्प्रलीयते सर्वं तृष्या विज्ञक्षणादिव॥१६॥

विवेको हेयोपादेयज्ञानं, संयम दन्द्रियवशीकारः, ज्ञानं

शास्त्राववोधः, सत्यं तथा भाषा, शीचमाचारश्रद्धः, दया करुणा, चमा क्रोधस्यानुत्पाद उत्पद्मस्य वा विफलीकरणम् । मद्यान्मद्य-पानात्, प्रजीयते नाशमुपयाति, सर्वे विवेकादि । यथा विक्रकणात् दृष्या दृण्यासमूद्यः । दृणानां समूहस्तृष्या, पाशादित्वाक्तरः ॥१६॥

> दोषाणां कारणं मद्यं मद्यं कारणमापदाम् । रोगातुर द्रवापथ्यं तस्मान्मद्यं विवर्जयेत् ॥ १०॥

दोषाणां चौर्यपारदारिकाखादीनां, कारणं हेतुः, मद्य-पानरतां हि किं किसकायें न कुरुते; दोषकारणलादेव चाण्दां वधवत्थादीनां, कारणं तस्माश्रदां विवर्जयेदित्युपसंहारः। रोगातुर द्रवाण्यमित्युपसानम्।

श्रवान्तरश्लोकाः ---

रसोइवाश भृयांसो भवन्ति किल जन्तवः।
तस्माश्ययं न पातव्यं हिंसापातकभीक्णा ॥ १ ॥
दत्तं न दत्तमात्तं च नात्तं कतं च नो कतम्।
स्वोद्यराज्यादिव हा खेरं वदित मद्ययः ॥ २ ॥
स्वेद्वर्वा मार्गं वा परद्रव्याणि सृद्धीः।
वधवन्धादिनिभीको स्ट्लात्याच्छिद्य मद्यपः॥ ३ ॥
बालिकां युवतीं वृद्धां बाह्मणीं खपचीमपि।
सुङ्के परस्तियं सद्यो मद्योसादकदर्थितः॥ ४ ॥
रटन् गायन् लुठन् धावन् कुष्यंसुष्यन् कदन् हसन्।
स्तमन्नमन् स्रमंस्तिष्ठन् सुरापः पापराट् नटः॥ ५ ॥

यूग्ते किस शास्त्रेन मद्यादस्यश्वित्याः ।

हतं व्याण्यकुलं सर्वं भ्रोषिता च 'पुरी पितः ॥ ६ ॥

पित्रविष सुदुर्भदां मद्यपो नैव त्यप्यति ।

जन्तुजातं कवनयन् कतान्त इव सर्वदा ॥ ७ ॥

सौिकका श्रिप मद्यस्य बहुदोषल्व'मास्थिताः ।

यत्तस्य परिहार्यत्वमेवं पौराणिका जगुः ॥ ८ ॥

कश्विद्यिस्तपस्तेपे भीत इन्द्रः सुरस्तियः ।

चौभाय प्रेषयामास तस्यागत्य च तास्त्रकम् ॥ ८ ॥

विनयेन समाराध्य वरदाभिमुखं स्थितम् ।

जगुर्मदां तथा मांसं सेवस्वाबद्धा चेच्छ्या ॥ १० ॥

स एवं गदितस्ताभिर्दयोर्नरकहेतुताम् ।

श्वासोच्य मद्यरूपं च शुद्यकारणपूर्वकम् ॥ ११ ॥

मदां प्रपद्य तद्वोगान् नष्टधमस्थितिमदात् ।

विदंशार्थमजं हत्वा मर्वमेव चकार सः ॥ १२ ॥

श्रवद्यमूलं नरकस्य पहतिं
सर्वापदां स्थानमकीत्तिकारणम्।
श्रमव्यस्यां गुणिभिविगहितं
विवर्जयेश्वयम्पासकः सदा॥ १३॥ १०॥

<sup>(</sup>१) साच पितः प्री।

<sup>(</sup>२) **सामञा-मा**न्यिताः।

त्यर्घ: ॥ १८ ॥

#### श्रथ मांसदोषाना ह--

चिखादिषति यो मांसं प्राणिप्राणापहारतः । उन्मृलयत्यसौ मूलं दयाऽऽख्यं धर्मशाखिनः ॥ १८॥

चिखादिषति, खादितुमिच्छति, यः कश्चित्, मांसं पिशितं, श्रसी
पुमान्, उन्मृनयित उत्खनति, किं तन्मृनं दयासंज्ञकं, कस्य धर्मशाखिनः पुष्पवचस्य, मांसखादनं कथं धर्मतरोदेयास्यं मूलमृन्यूत्यते इत्याह—प्राणिप्राणापहारतः प्राणिप्राणापहाराहेताः,
न हि प्राणिप्राणापहारमन्तरेण मांसं संभवतीति ॥ १८॥

भव मांसं चिखादिषत्रिप प्राणिदयां करिष्यतीत्याह-

अश्वनीयन् सदा मांसं दयां यो हि चिकीर्षति।

ज्वलित ज्वलि वृद्धीं स रोपयितृमिक्किति॥ १८॥

सदा सर्वदा, मांसमश्नीयन् मांसमश्निमवाचरन्, पृत्नीयिति

क्याविमितिवत् "श्राधाराचीपमानाटाचारे" ॥३।४।२४॥ इति

क्यानि रूपम्, दयां क्रपां, यः किष्ठत्, हि स्सुटं, चिकीर्षति

कर्तुमिक्किति। ज्वलतीत्यादिना निदर्शनम्, यथा ज्वलत्यम्नी

विद्धीरोपणमश्च्यम्, तथा मांसमश्रनीयता द्याऽपि कर्तुमश्चे-

नन्तन्यः प्राणिनां घातकोऽन्ययं मांसभज्ञक इति कयं मांस-भज्ञकस्य प्राणिप्राणापद्वरणमिति । उच्चते । भज्ञकोऽपि घातक प्रवेत्याद्य-

# हन्ता पलस्य विक्रोता संस्कृतां भचकस्तथा। क्रोताऽनुमन्ता दाता च घातका एव यन्मन्: ॥२०॥

हन्ता गस्तादिना प्राणिनां प्राणिपहारकः, पलस्य विक्रेता यो मांसं विक्रीणीते। पलस्येत्युत्तरेष्विप परेषु सम्बन्धनीयम्। संस्कर्ता यो मांसं संस्करोति, भत्तकः खादकः, क्रेता यो मांसं क्रीणाति, श्रनुमन्ता यः प्राणिहिंसया मांसमुत्पाद्यमानमनुमोदते, दाता यो मांसमितिष्यादिभ्यां ददाति ; एतं साल्वात्यारम्पर्यंण वा घातका एव प्राणिप्राणापहारका एव, यसनुरिति संवादार्थम् ॥ २०॥

मानवमेवोक्तं दर्भयति-

# अनुमन्ता विशसिता निइन्ता क्रयविक्रयी।

संस्कर्त्ता चीपहर्त्ता च खादकश्चित घातकाः ॥२१॥
भनुमन्ता भनुमोदकः, विश्वमिता इतस्याङ्गविभागकरः, निहन्ता
व्यापादकः, क्रयविक्रयी क्रयविक्रयी विद्येते यस्य स तथा, क्रेता
विक्रेता चेत्यर्थः ; संस्कर्त्ता मांमपाचकः, उपहर्त्ता परिवेष्टा,
खादकी भचकः ; एते सर्वे घातकाः ॥२१॥

दितीयमपि मानवं स्नोकमाह-

नाक्तत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमृत्यद्यते क्वित्। न च प्राणिवधः खर्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥ २२॥ यावत्माणिनी न हतास्तावस्मांमं नोत्यद्यते, हिंसा चातिमयेन दु:खावहा, तस्मासांसं विवर्जयेत्, उत्यद्यत इति मांसस्य हिंसा- निमित्तत्वात् कर्नृव्यपदेश इति समानकर्तृकत्वमविष्डम्। न च स्वर्ग्य इति न स्वर्गानुषत्तिमात्वमिभ्रोतमपि तु नरकादिदुःख-हेतुता॥ २२॥

द्रदानीमन्यपरिहारेण भन्नकस्यैव वधकलमाइ--

ये भन्नयन्यन्यपनं स्वकीयपनपृष्टये ।

त एव घातका यन वधको भचकं विना॥ २३॥

श्रन्यपन्तमन्त्रमांमं स्वमांसपृष्टये ये भन्नयन्ति त एव परमार्थतो घातका न त इन्तृविक्रीत्रप्रस्तयः । श्रव युक्तिमाइ—यद्यस्माद्र भन्नकं विना वधको भवति ; ततो इन्तृप्रसृतिस्यो भन्नकः पापीयान्, स्वकीयपनपृष्टय इति हिंमाभिष्रायं स्वपनपोषण-मावप्रयोजनः कतिपयदिनजीवितः परजीवितष्रहाणं कुर्यात् । यदाह—

'हंतूर्ण परपाण अप्पाणं जी कुर्णित सप्पाणं। अप्पाणं दिवसाणं कएण नामेंति अप्पाणं॥१॥ तथा—

'एकसा कए नियजीवियसा बहुमाउ जीवकोडीमो। दुक्खे ठवंति जे केवि ताग किं क्सासयं जीयं १॥१॥२३॥

 <sup>(</sup>१) श्रावा गरमाचान् आत्मानं ये कुर्वन्ति समाचाम् ।
 अत्यानां दिवसानां क्रतेन नाशयन्ति आत्मानस् ॥

<sup>(</sup>२) एकस्य क्षते निजजीवितस्य बद्धका जीवकोटीः। दुःस्वे स्थापसन्ति ये केऽपि तेषां किंग्रासतो जीवः?॥

कंड सास्ट्यो अरुपा।

### एतदेव सजुंगुप्रमाह-

मिष्टाद्वान्यपि विष्ठासादस्तान्यपि सूत्रसात्।

स्पर्यस्मित्रङ्गकस्यास्य कृते कः पापमाचरेत् ? ॥२४॥

मिष्टावानि यानिमृहमाषगोधूमादोनि तान्यपि विष्ठासाहिष्ठात्वेन स्यः संपर्यरन्। यस्तानि पयःप्रस्तीनि तान्यपि सूतसाक्ष्म् त्वेन स्यः संपर्यरन्। यस्तिन् यस्य प्रत्यचस्य, यङ्गकस्य
कृत्सितस्य गरीरस्य, कृते निमित्तं, कः सचेतनः पापं प्राणिघातन्जणमाचरेत् विद्धीत ॥ २४ ॥

इदानीं मांसभन्नणं न दोषायेति वहती निन्दति— मांसाणने न दोषोऽस्तीत्युच्यते येदुंगतमिः । व्याधग्रश्रष्टकव्याघ्रश्रगालास्तेर्गुक्कृताः ॥ २५ ॥ मांसभन्नणे न दोषोऽस्तीति यैक्चते दुराक्मिर्दुःसभावैः, यथा —

"न मांसभचणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला"॥१॥ इति।
तैर्व्याधा तुश्चकाः, ग्रद्भा हिंसाः पिचिविशेषाः, वका श्ररख्यानः,
व्याघाः शार्टूलाः, श्रगाला जम्बुकाः, गुरुक्तताः उपदेशकाः

स्ताः। न हि व्याधाटीन् गुरून् विना कश्चिदेवंविधं शिच्यति,
नचाशिचितं महाजनपूच्या एवसुपदिशन्ति। श्रपि च। निवृत्तिस्तु

महाफलेति वदिद्वर्येषां निवृत्तिभैहाफला तेषां प्रवृत्तिने दोषवतीति
स्वयमेव स्ववचनविरोध श्राविष्कृत इति किमन्यद् ब्रूमहे॥ २५॥

निक्तवलेनापि मांसस्य परिशार्येत्वमार-

मां स भचयिताऽमुच यस मांसमिहाद्माहम्।

एतन्मांसस्य मांसत्वे निकृतं मनुरब्रवीत्॥३६॥

मां स भचयितित अव स इति सर्वनामसामान्यापेचं योग्येनार्थेन

निराकाङ्गीकरोति। यस्य मांसमहमद्भि, इहेति इहलोके,
असुवेति परलोके, एतन्मांमस्य मांसत्वे मांसरूपतायां, निकृतं
नामधेयनिर्वचनं मनुरब्रवीत ॥२६॥

मांसभच्णे महादोषमाह-

मांसास्वादनलुञ्चस्य देहिनं देहिनं प्रति ।

हन्तुं प्रवर्त्तते बुिह: शाकिन्या द्व दुर्धिय: ॥२०॥ मांसभचणनम्पटस्य देहिनं देहिनं प्रति यं यं पश्चित जलचरं मत्यादिकं, स्थलचरं सगवराहादि अजाऽविकादि च, खेचरं तित्तिरिलावकादि, अन्ततो मूषिकाद्यपि तं तं प्रति हन्तुं हननाय बुिह: प्रवर्त्तते; दुर्धियो दुर्बुहे:, शाकिन्या दव—यथा हि शाकिनी यं यं पुरुषं स्वियमन्यं वा प्राणिनं पश्चिति, तं तं हन्तुं तस्या बुिहः प्रवर्त्तते, तथा मांसास्वादनजुष्यस्यापीति॥२०॥

श्रिष च मांसभित्रणामुत्तमपदार्थपिरिहारेण नीचपदार्थीपा-दानं महह्रु हिवैगुर्खं दर्भयतीति दर्भयवाह-

ये भचयन्ति पिशितं दिव्यभोज्येषु सत्खपि। सुधारसं परित्यज्य भुञ्जते ते इलाइलम्॥ २८॥ दिश्यभोज्येषु सकलधातुवृंहकेषु सर्वेन्द्रियप्रीतिप्रदेषु चीरचैरयीकिलाटीकृर्चिकारसालादध्यादिषु मोदकमण्डकमण्डिकाखाद्यकपर्पटिकाष्ट्रतपूरादिषु इण्डेरिकापूरणवटकविटकापर्पटादिषु इच्चगुडखण्डमकरादिषु द्राचामहकारकदलदाडिमनालिकेरनारङ्गखर्जूराचोटराजादनपनसादिषु च सत्खिप तान्धनादृत्य ये मूटा
विस्वगन्धिजुगुसाकरं मूकाप्रधानानां वान्तिकरं मासं भच्यन्ति
ते जीवितद्विहित्वस्तरसपरिहारेण जीवितान्तकरं हालाहृतं
विष्मेदं भुञ्जते। बालोऽपि हि दृषत्परिहारेण सुवर्णमेवादत्त
इति बालादिप मांसभिच्चणो बालाः॥ २८॥

### भक्तान्तरेण मांसभत्तगदोषमाइ—

# न धर्मी निर्दयस्थास्ति पलादस्य कुती दया। पललुब्धी न तहित्ति विद्यादीपदिश्रेद्वहि॥ २८॥

निर्देयस्य कपारहितस्य, धर्मी नास्ति ; धर्मस्य दया मूर्नामिति ह्यामनन्ति । ततः प्रस्ति किमायातमत साह—पनादस्य कतो दया । पनादस्य मांमोपनीविनः, क्षती दया नैव दयेत्यर्थः ; भन्नकस्य बधकत्वेनोक्तत्वात् । वधक्य कथं सदयो नाम इति पनादस्य निर्धमैतानचर्णा दोषः । ननु सन्तनः कथमात्मनि धर्मीमावं सहते । उच्यते । पननुस्यो न तहित्ति मांसनोमेन न तत्पूर्वाधीकं जानाति । यथ कथिदिद्याच्यानीयात्तिहे स्वयं मांसनुस्थो मांसनिहत्तिं कर्तुमशक्तुवन् सर्वेऽपि मम सहशा भवन्त्विति परेभ्यो मांसनिहित्तं कर्तुमशक्तुवन् सर्वेऽपि मम सहशा भवन्त्विति परेभ्यो मांसनिहित्तं कर्तुमशक्तुवन् सर्वेऽपि मम सहशा भवन्त्विति

जिसको मार्गे गच्छन्नेकया सर्पिस्या भित्तस्तसर्वेऽपि भच्य-न्तामनयेति बुद्धा परेभ्यो नास्थातवानिति दितीयोऽपि तयैव दष्टो नान्येषां कथितवान् ; एवं यावत्सप्त दष्टाः । मांसभचकोऽपि मांसभच्च सार्व्यं नरके पतन् "स्वयं नष्टा दुरात्मानो नामयन्ति परानपि" इति न परेभ्य उपदिमति ॥ २८ ॥

इदानीं मांसभचकाणां मूढतासुपदर्भयति -
केचिन्मांसं महामोहादश्चिन्त न परं स्वयम् ।

देविप्रवितिथिभ्योऽिप कल्पयन्ति यदूचिरे ॥ ३०॥

केचित् कुणास्त्रविप्रचया महतो मोहाब केवलं स्वयं मांसमश्चित्ति किन्तु देविभ्यः पिछभ्योऽितिथिभ्यय कल्पयन्ति, यद्यस्मादूचिरे तहभैशास्त्रकाराः॥ ३०॥

#### उत्तमेवाह -

क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपहृतमेव वा।
देवान् पितृन् समभ्यच्यं खादन् मांसं न दुष्यति ॥३१॥
स्गपित्तमांसिवषयमेतच्छास्तं, तेन स्नापणमांसे विना व्याधशाक्षिनिकादिभ्यः कीत्वा मूत्येन। स्नापणमांसे तु देवपूजादावनिधक्रतः। तथा खयमुत्पाद्य—ब्राह्मणो याज्जया, चित्रयो
स्गयाकर्मणा, अथवा परेणोपहृतं दीकितं तेन मांसेन देवानां,
पितृणां चार्चनं कत्वा मांसं खादन दुष्यति; एतच महामोहादिति वदिद्वरस्माभिर्दूषितमेव। स्वयमिष हि प्राणिघातहेतुकं

मांसं भच्चित्मयुतां किं पुनर्देवादिश्यः कल्पयितुम्। देवा हिं सुकतसभारतभाकानोऽधातुकप्रशेरा प्रकाविकाहाराः कथं मांसं भच्चेयुः, प्रभच्चयद्वास्तत्कल्पनं मोह एव। पितरम्र स्वस्कत-दुष्कृतवर्धन प्राप्तगितिविधिषाः स्वक्तमेष्णलमनुभवन्तो न पुनादिकतेनापि सुकतेन तार्यन्ते किं पुनमांसदीकनदुष्कृतेन। न च पुनादिकतं सुकतं तेषासुपतिष्ठते। न ह्याक्षेषु सेकः कोविदारिषु प्रलं दत्ते। त्रतिथिश्यम् सल्वाराहेंभ्यो नरकपातहितोमांसस्य देविकनं महते प्रधर्माय। एवं परेषां महामोहविष्टितम्। सुति-स्वृतिविहितत्वादनोद्यमतदिति चेत्र। सुतिभाषितेष्वप्रामाणिकेषु प्रत्ययस्य कर्तुमशक्यत्वात्। स्वृयन्ते हि सुतिवचांसि—यथा पापन्नो गोस्पर्धः, दुमाणां च पूजा; कागादीनां वधः स्वयः। बाह्मणभोजनं पित्वप्रीणनं, मायावीन्यधिदैवतानि; वक्नी हुतं देवप्रीतिप्रदम्। तदेवंविधेषु सुतिभाषितेषु युक्तिकुण्चाः कथं स्वर्धीरन् ।

यदाइ---

स्प्रशीऽमेध्यभुजां गवामघहरी वन्द्या विसंज्ञा दुमाः स्वर्गेश्कागवधादिनीति च पितृन् विप्रोपभुजाशनम् ।

भाप्ताञ्खद्मपरा: सुरा: शिखिइतं प्रीणाति देवान् इवि:

स्मीतं फरगु च वर्गु च श्रुतिगिरां को वेत्ति लीलाधितम् ? ॥१॥
तस्मान्मशामी इ एवायं मांसेन देवपूजाऽऽदिकमित्यलं
विस्तरेण ॥ ननु मन्त्रसंस्कृती विक्वन दहित पचित वा, तन्मन्त्रसंस्कृतं मांसं न दोषाय स्थात्।

यद् मनुः—

षसंस्कृतान् पश्चमन्त्रेर्नादाहिपः कषञ्चन । मन्त्रेसु संस्कृतानदाच्छाञ्चतं विधिमास्थितः ॥ १ ॥ शाखतो नित्यो वैदिक इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

चवाह---

मन्त्रसंस्त्रतमप्यद्याद्यवाल्पमपि नी पलम् । भवेज्जीवितनाशाय हालाहललवीऽपि हि ॥ ३२ ॥

मन्त्रसंस्तृतमि मन्त्रपृतमि , पलं नाद्यात्, न हि मन्त्रा भग्ने-देश्वनमित्रविद्यापणमिति मांसस्य प्रतिबद्धन्ति । तथा सित सर्वपापानि कत्वा पापम्नमन्त्रानुस्तरणमात्रात् कतार्थीभवेयुः । एवं च सर्वपापप्रतिषेथोऽपि निर्धकः स्थात्, सर्वपापानां मन्त्रादेव नामप्रसक्तेः । श्रय यथा स्तोकं मद्यं न मदयित तथा स्वत्यं मांसं न पापाय स्थात् । उत्थते —यवान्त्यमिष यवतुन्त्यप्रमाणमिष नाद्यात् पलिमिति संबध्यतं, तदिष दोषाय, श्रत्नोत्तरार्डेन निद्भिनम् ॥ ३२ ॥

दरानीमनुत्तरं मांसस्य दीषसुपदर्भयवुषसंहरति— सद्यः संमृक्तितानन्तजन्तुसन्तानदूषितम् । नरकाध्विन पाथियं कोऽश्वीयात्पिशितं सुधीः ?॥३३॥ सद्यो जन्तविश्वसनकाल एव संमृक्तिता उत्यवा श्वनन्ता निगोद-रूपा ये जन्तवस्तेषां सन्तानः पुनः पुनर्भवनं तेन दूषितम् ।

#### यदाच्च: ---

'श्रामासु श्र पक्षासु श्र विपचमाणासु मंसपेसीसु ।
सययं चिय उववाश्रो भिणश्रो उ निगोत्रजीवाणं ॥ १ ॥
तत एव नरकाध्वनि पाथियम्, पिश्रितभच्चणस्य पाथियत्वे
पिशितमपि पाथियसुक्तं, कोऽश्रीयात्यिशतं सुधीरित्यपसंहारः ।

#### षतान्तरश्लोकाः—

मांसलुब्धेरमर्यादैर्नास्तिकैः स्तीकदर्शिभः ।
कुश्रास्त्रकारैवैयात्याद्गदितं मांसभक्तणम् ॥ १ ॥
नान्यस्ततो गतप्टणो नरकार्विषदिन्धनम् ।
स्वमांसं परमांसेन यः पोषयितुमिक्किति ॥ २ ॥
स्वाङ्गं पुष्णवृगूथेन वरं हि ग्रहशूकरः ।
प्राण्धितातोद्भवेभांसैन पुनर्निर्घृणो नरः ॥ ३ ॥
निःशेषजन्तुमांसानि भच्चाणीति य जचिरे ।
त्रमांसं वर्जितं शक्के स्ववधाशक्वयैव तैः ॥ ४ ॥
विशेषं यो न मन्येत तृमांसपश्चमांसयोः ।
धार्मिकस्तु ततो नान्यः पाषीयानिष नापरः ॥ ५ ॥
श्वक्षोणितसभूतं विष्ठारसविविद्धितम् ।
सोहितं स्थानतामाप्तं कोऽश्वीयादकिमः पस्तम् १ ॥ ६ ॥

 <sup>(</sup>१) द्यामास च पकास च विषच्यमानास मांसपेशीषु ।
 सततमेव उपपाती भिक्तिस्त निगोइजीवानास् ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) सामाञ्चा यो वर्दाविह-।

श्रहो दिजातयो धर्म शौचमूनं वदन्ति च ! सप्तधातुकदेहीत्यं मांसमग्रन्ति चाधमाः॥ ७॥ येवां त तत्वे मांसाने सहणाभ्यवहारिणाम्। विषासृतं समे तेषां सृत्युजीवितदायिनी ॥ ८ ॥ भनगीयं सतां सांमं प्राच्यङ्गलेन ईतुना । श्रोदनादिवदित्येवं ये चानुसिमते जडाः ॥ ८ ॥ गांमभवलात्ते मूत्रं पयोवस पिवन्ति किम् ?। प्राख्यकृतानिमित्ता च नीदनादिष भच्चता ॥ १०॥ शकादि श्राचि नास्यादि प्राख्यकुले समे यथा। श्रीदनादि तथा भच्चमभच्चं पिश्तितादिकम ॥ ११ ॥ यत प्राच्छक्रमावलात प्राह मांगीदन समे। म्बीलमावानात्यकाः स किं माम्यं न कल्पयेत ? ॥१२॥ पञ्चेन्द्रियस्थैकस्थापि वधे तसांसभचणात्। यथा हि नरकप्राप्तिन तथा धान्यभाजनात्॥ १३॥ न हि धान्यं भवनांसं रसरताविकारजम्। श्रमांमभाजिनम्तस्मात्र पापा धान्यभोजिनः ॥ १४॥ धान्यपाकी प्राणिवधः प्रमिकोऽवशिष्यते । ग्टिं चिंग्यमिनां स तु नात्यन्तवाधकः ॥ १५॥

मांसखादकगितं विमृशन्तः सस्यभोजनरता इह सन्तः । प्राप्नुवन्ति सुरसम्पदमुचै-जैनशासनजुषो ग्टहिगोऽपि ॥ १६ ॥ ३३ ॥

#### क्रमप्राप्तं नवनीतभन्नणदोषमाइ--

यन्तर्मुह्नर्तात्परतः सुसूच्या जन्तुराशयः। यत मूर्कन्ति तद्वादां नवनीतं विवेकिभिः॥३४॥

चन्तर्मध्यं मुहर्तस्य चन्तर्मुहर्त्तं, तस्मात् परत जड्डं, चितिश्येन सुद्धाः सुस्द्धाः, जन्तुराशयो जन्तुसमूहाः यस्मिन्नवनीते, मूर्च्छन्ति उत्पद्धन्ते, तन्नवनीतं, नाद्यं न भक्तशीयं, विवे-किभिः॥ ३४॥

### एनमेवार्थं भावयति—

एकस्यापि हि जीवस्य हिंसने किसघं भवेत् ?। जन्तुजातसयं तत् को नवनीतं निषेवते ?॥ ३५॥ एकस्यापि हि जन्तोर्वधे किं निर्देष्ट्रमणकामचं पापं भवेत् तत्त-स्माज्जन्तुजातं प्रक्रतमिसंस्त्रज्जन्तुजातसयं नवनीतं को निषेवते कः सविवेकोऽत्राति १॥ ३५॥

## क्रमपाप्तासाधुदोषानाइ--

श्रनेकजनुसङ्घातनिघातनसमुद्रवम् ।

जुगुप्तनीयं लालावत् कः स्वादयति माचिकम् १॥३६॥
भिनेकस्य जन्तुसङ्घातस्य यिवचातनं विनागस्तस्मात् समुद्रवी
यस्य तत्तथा। निघातनिमिति इन्त्यर्थावेति इन्तेषुरादिपाठात्
चिजन्तस्य रूपम्। भयं परलोकविरोधो दोषः, जुगुप्तनीयं
कुलानीयं, लालावक्षालामिव, भयमिइलोकविरोधो दोषः, कः

सचेतनः, स्नादयित भचयित, मिचकाभिः कतं माचिकं मधु। एतच भामरादीनामुपलचणम्॥ ३६॥

दरानीं मधुभचकाणां पापीयस्तां दर्शयति— भच्चयन्माचिकं चुद्रजन्तुलचच्चयोद्गवम् । स्तोकजन्तुनिहन्तृभ्यः शौनिकभ्योऽतिरिच्यते ॥३०॥ चुद्रजन्तुरनस्थः स्थादयवा चुद्र एव यः । शतं वा प्रसृतिर्येषां केविदा नकुनादिष ॥ १ ॥

तेषां चुट्रजन्तूनां लचाणि, लचग्रहणं बहुत्वोपलचणम्।
तेषां चयो विनागस्तस्मादुइवो यस्य तत्त्रणा, तद्वचयन् स्तोकपद्मादिजन्तुनिष्ठन्तृभ्यः ग्रोनिकेभ्यः खिडकेभ्योऽतिरिचिते ग्रिधिकीभवति; भचकोऽपि घातक इत्युक्तप्रायम्॥ ३०॥

सौकिकानामध्यक्तिष्टभोजनत्याजिनामुक्तिष्टतामाधु परिष्ठत्तेव्यमेवेत्याष्ट---

एकेककुसुमक्रीडाद्रसमापीय मचिकाः।

यहमन्ति मधूच्छिष्टं तदश्चन्ति न धार्मिकाः ॥३८॥ एकैकस्य कुसुमस्य यः कोड उसङ्गस्तस्नाद्रमं मकरन्दमापीय पीला, मिक्काः यहमन्ति उद्गिरन्ति, तदुच्छिष्टं मधु; धर्मे चरन्ति धार्मिकास्ते नाश्चन्ति। धनुच्छिष्टभोजनं हि धर्मी सीकिकानाम्॥३८॥

नतु 'विदोषश्रमनं मधु' नात:परमीषधमस्तीति रोगीप शान्तये मधुमचणि को दीष इत्याह—

# अप्यौषधक्तते जग्धं मधु प्रवसनिवस्वनम्।

भिचितः प्राणनाशाय कालकूटकणोऽपि हि ॥३६॥
भासां रसास्नादनाम्पद्येन यावदीषधक्तिऽपि श्रीषधनिमित्तमपि
मधु जग्धं यद्यपि रोगापहारकं, तथापि खभस्य नरकस्य
निवस्थनम्; हि यस्मात् प्रमादाज्जीवितार्थितया वा कालकूटस्य
विषस्य कणोऽपि सवोऽपि भचितः सन् प्राणनाशाय भवति ॥३८॥

ननु खर्जूरद्राचादिरसवसाधु मधुरमिति सर्वेन्द्रियाप्यायकत्वात् कार्यं परिहार्थ्यं स्थादित्याह —

मधुनोऽपि हि माधुर्यमबोधैरहहोच्यते । बासाद्यन्ते यदाखादाचिरं नरकवेदनाः॥ ४०॥

सत्यमस्ति मधुनो माधुयं व्यवहारतः, परमार्धतस्त नरकवेदना-हेतुत्वादत्यन्तकटुकत्वमेव। मबोधैरिति परमार्धपरिमीलना-विकलैः, नरकवेदनाहेतोरिप मधुनो माधुर्यवर्णनमबोधाना-मित्यहहेत्यनेन विषादो द्योत्यते। यस्य मधुन मास्रादान्तरक-वेदनाश्विरमासाद्यन्ते प्राप्यन्ते॥ ४०॥

पविव्रतात् मधु देवस्नानोपयोगीति ये मन्यन्ते तानुपन्नसति—

सचिकामुखनिष्टूर्यं जन्तुचातोङ्गवं मधु ।

श्रही पवित्रं मन्वाना देवस्नाने प्रयुञ्जते ॥ ८१ ॥ मिक्काणां मुखानि तैर्निष्ठ्रतं वान्तं जन्तुघाताकाणिघातादुइवी

यस्य तत्तादृशमपवित्रं मधु, पवित्रं श्रुचि, मन्वाना श्रीभ-

सन्यमानाः, देशानां शङ्करादीनां, स्नाने साननिसित्तं, प्रयुक्तते व्यापारयन्ति, श्रहो दत्युपहासे।

यथा---

करभाणां विवाहे तु रासभास्तत्र गायनाः । परस्परं प्रशंसन्ति घडो रूपमडो ध्वनिः ॥ १ ॥ ४१ ॥

क्रमप्राप्तान् पञ्चोदुम्बरदोषाना इ--

उदुम्बरवटम्मचकाकोदुम्बर्गाखिनाम् ।

विष्यलस्य च नाश्रीयात्फलं क्रमिकुलाकुलम् ॥ ४२॥

उदुम्बरवटम्रचक्काकोदुम्बरिकापिप्पलानां पञ्चोदुम्बरमंज्ञितानां फलं नाश्रीयात्। श्रनग्रनं कारणमाह--क्किसकुलाकुलं, एकस्मिविप भले तावन्तः क्रमयः सभावन्ति ये परिसंस्थातुमपि न शस्यन्ते।

यज्ञी किका अपि पेठु: -

कोऽि कापि कुतोऽिष कस्यचिदहो चेतस्यकस्याज्जनः केनािष प्रविश्रत्युद्धस्पानप्राणिक्रमेण चणात् । येनािस्मत्रिष पाटिते विघटिते विवासिते स्फोटिते निष्पिष्टे परिगानितं विद्याति निर्यात्यसौ वा नवा ॥१॥ इति ॥४२॥

पञ्चोदुम्बरफलविरतानां सुतिमाइ--

अप्राप्त्वद्गन्यभच्यमि चामो बुभुच्चया। न भच्चयित पुष्यातमा पञ्चोदुम्बरजं फलम् ॥४३॥ यः पुष्यातमा पविवासा पुरुषः, स पञ्चोदुम्बरजं फलं न भच्चयित, भास्तां सुलभधान्यफलसमृद्धे देशे काले वा, यावहेग्रदीषात् काल-दोषादा ग्रमापुवद्ययन्यभक्तं धान्यफलादिभक्तं; ग्रिपि शब्द उत्तर-वापि सम्बद्धते; बुभुक्तया कामोऽपि क्रग्रोऽपि; श्रबुभुक्तितस्य स्वस्य व्रतपालनं नातिदुष्करम्; यल् ग्रमाप्तभोज्यः ज्ञुत्कामश्र वृत पालयति स पुष्याकीति प्रशस्तते ॥ ४३॥

क्रमपाप्तमनन्तकायनियमं क्षोकवयेण दर्भयति— ग्रार्ट्रः कन्दः समग्रोऽपि सर्वः किश्रलयोऽपि च। मुही लग्गवृद्धत्वक् कुमारी गिरिक्तिक्षिका ॥ ४४ ॥ श्रतावरी विरुठानि गुडूची कोमलाम्बिका। पन्नाङ्कोऽस्टतवन्नी च वन्नः श्रकरसंद्धितः ॥ ४५ ॥ ग्रनन्तकायाः सूत्रोक्ता ग्रपरेऽपि क्रपापरैः।

मिध्यादृशामिवज्ञाता वर्जनीयाः प्रयक्षतः ॥ ४६॥ श्राद्रीरग्रकः, ग्रष्कस्य तु निर्जीवलादनन्तकायलं न भवति। कन्दो भूमिमध्यमो वृज्ञावयवः समग्रोऽपि, सर्वे कन्दा रत्यर्थः। ते च स्रणश्राद्रेकनग्रनवज्ञकन्दहरिद्राकर्भूरपनाग्रकन्दग्रज्जननोठकक- सेक्कमुद्ररमुखामूनकश्रानुकपिण्डानुकहस्तिकन्दमनुष्यकन्दप्रस्थ-तयः ; किश्वयः पनादर्वाग् बीजस्यो च्छूनावस्या सर्वा न तु काचिदेव, सुही वज्रतकः ; नवणनाम्नो वृज्ञस्य लक्, लगेव नलन्धे श्रवयवाः ; कुमारी मांसनप्रणानाकारप्रवा, गिरिकणिका

<sup>(</sup>१) कच -स्थाना-।

वज्ञीविशेषः, शतावरी वज्ञीविशेष एव, विरुद्धानि श्रङ्गरितानि हिदलधान्यानि, गुडूची वज्ञीविशेषः, कोमलाऽन्त्रिका कोमला श्रवहास्थिका श्रव्यक्ति विश्विषका ; पन्नाहः शाकमेदः, श्रम्तवज्ञी वज्ञीविशेषः, वज्ञः श्र्वरमंत्रितः श्र्वरवज्ञ इत्यर्थः ; श्र्वरमंत्रितग्रहणं धान्यवज्ञनिषेधार्थम्। एते श्रार्थप्रसिद्धाः। कोच्छप्रसिद्धान् श्रन्थेऽपि स्वोज्ञाः ; स्त्रं जीवाभिगमः। श्रपरेऽपि क्षपापरेः सुत्रावकविजीनीयाः। ते च मिष्यादृष्टीनामविज्ञाताः ; मिष्यादृशी हि वनस्पतीनिप जीवत्वेन न मन्यन्ते कुतः पुनरनन्त-कायान्॥ ४४॥ ४६॥ ४६॥

भय क्रमप्राप्तमज्ञातफर्न वर्जियतुमाइ---

स्वयं परेण वा ज्ञातं फलमद्यादिशारदः। निषिद्वे विषफले वा मा भूदस्य प्रवर्त्तनम् ॥४०॥

भन्नातिमिति संबित्धिविशेषानिर्देशात् स्वयमात्मना, परेण वा भन्येन, ज्ञातं फलमदाइचये दिशारदो धीमान्; यत्त स्वयं परेण वा न ज्ञातं तद्ज्ञातफलं वर्जयेत्; भन्नातफलमचणे दोषोऽयम्, निषिद्धे फले विषफले वा अज्ञानादस्य विशारदस्य मा भूत्रवृत्ति:। 'यज्ञानतो हि प्रतिषिद्धे फले प्रवर्त्तमानस्य व्रतमङ्कः, विषफले तु जीवितनाशः॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) कच सजानती।

## चय क्रमप्राप्तं राविभोजनं निषेदमाइ --

यद्वं प्रेतिविशाचाद्यैः सञ्चरिक्तिनिरङ्ग्रैः। उक्तिष्टं क्रियते यन तन नादाहिनात्यये ॥ ४८ ॥

प्रेता प्रथमा व्यन्तराः, पिशाचा व्यन्तरा एव ; श्राद्यग्रहणाद्राच-सादिपरिग्रहः, निग्राचरत्वानिरङ्ग्यैः सर्वत्र सञ्चरितः सर्ग्यादि-नोच्छिष्टमभोज्यं क्रियते यच दिनात्यये रात्री, तत नादाच भुङ्गीत ।

यदाइ:--

'मालिंति महित्रलं जामिणीस रयणीत्ररा समंतेण। ते विद्वानेति अफुडं रयणीए भुंजमार्ण तु ॥ ४८ ॥

तथा--

घोरास्वकारमञ्जाचैः पतन्ती यत्र जन्तवः । नैव भोज्ये निरीच्यनी तत्र भुञ्जीत को निश्चि १ ॥४८॥ प्रवतान्धकारनिकद्यांचनै: क्रिमिपपीलिकामचिकादयः पतन्तो प्रततैनतन्नादी भोज्ये न दृष्यन्ते यत् तत्र तस्यां निधि सचेतनः को भुज्जीत १॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) मालयन्ति महोतलं यामिनीषु रजनीचराः समन्तात् । तेऽपि चक्र बन्ति स्फ्टंरजन्यां सुद्वानं हु॥ १॥

<sup>\*</sup> ते वि क्लंति इत इति रक्षणेखरसूरिकतत्रावकप्रतिक्रमणसूल्टीकाबास्।

## राविभोजने दृष्टान् दोषान् स्रोकदयेणाह—

मेधां पिपीलिका इन्ति यूका कुर्याक्रकोदरम्।
कुरुते मिक्किता वान्तिं कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥ ५०॥
कग्रदको दारुखगुडं च वितने।ति गलव्यथाम्।
व्यञ्जनान्तिगिपतितस्तालु विध्यति दृश्चिकः॥ ५१॥
विलग्नस्य गले वालः स्वरभङ्गाय जायते।
दृखादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निश्चि भोजने॥ ५२॥

पिपीलिका कीटिका, श्रद्धादिमध्ये भुका सती, मेधां बुद्धिविशेषं, हिना; पिपीलिकित जाताविकवचनम्। तथा यूका जलोटरमुदररोगिविशेषं कुर्यात्, तथेव मिक्का वान्तिं वमनं करोति,
तथेव कोलिकी मर्कटकः, कुष्ठरोगं करोति, कर्ण्टको बदर्योदिसंबसी, दाकखण्डं च काष्ठशकलं, तथेव गलव्यथां वितनीति,
व्यञ्चनानि शाकादीनि तेषां मध्ये निपतितो द्धिकस्तालु विध्यति।
ननु पिपीलिकादयः स्ट्मलाब दृध्यन्ते, दृश्यिकसु स्थूललाद् दृध्यत
एव तत्कथमयं भोज्ये निविश्ता। उच्यते। व्यञ्चनमिह वार्त्ताकुशाकरूपमिप्रेतं तहन्तं च दृश्यकाकारमेव भवतीति दृश्यकस्य
तन्मध्यपतितस्यालच्यलाङ्गोज्यता सन्धवतीति। विलग्नस्य गले
वाल द्रत्यादि स्पष्टम्; एवमादयो रातिभोजने दृष्टा दोषाः सर्वेषां
मिथ्यादृशामपि।

#### यदाष्ट:---

'मेहं पियोलियाचोक इंगंति वसणं च मिक्किया कुण्ड । जूया जलीयरत्तंं कोलियचो कोठरोगं च ॥ १ ॥ बालो सरस्र भट्टं कण्टो लगड गलिय दारुं च । तालुन्यि विंधइ चली वंजणमञ्जल्या भुंजंती ॥ २ ॥

श्रिप च। निशाभोजने क्रियमाणे श्रवश्रं पाक: संभवी तत्र च षड्जीवनिकायवधोऽवश्रंभावी, भाजनधावनादी च जनगतजन्तु-विनाय:, जनोञ्जनेन भूमिगतकुत्र्यपिपीलिकादिजन्तुचातस्य भवति, तत्राणिरचणकाङ्वया श्रिप निशाभोजनं न कर्त्तव्यम्।

#### यदाष्टुः ---

'जीवाण कुंगुमाईण घायणं भायणधीयणाईस ।
एमाइरयणिभीयणदीसे की साष्टिनं तरइ १ ॥५०॥५१॥५२॥
ननु यवावस्य न पाकी न वा भाजनधावनादिसंभवस्ततिसं
मोदकादि खर्जूरद्राचादि च भच्चयतः क इव दीव इत्याहः—

<sup>(</sup>१) मेधां पिपीलिका झिल वसनं च मिलका करोति। यूका जलोहरत्वं कोलिकः कुटरोगं च ॥ १ ॥ बालः स्वरस्य भक्कं क्राय्टको लगीत गले दाक् च। तालुनि विध्यति अलिर्यञ्जनसध्ये सुक्यमागः ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> पिवीतिकाक्षो। † अखोबरं हः-।

<sup>(</sup>२) जीवानां कुन्छ्यादीमां धातनं भाजनधावनाहिषु। एवमाहिरजनीभोजनहोषानु करेश्वणस्ति गक्तोति ?॥ १॥

नाप्रेच्यमूच्यजन्तृनि निष्यद्यात्मशुकान्यपि ।

यद्यद्वात्नेवलज्ञानैर्नाहतं यद्गिशाऽशनम् ॥ ५३ ॥

प्राश्चकान्यपि अनेतनान्यपि उपलच्चलतात्तदानीमपकान्यपि

मोदकप्रलादोनि न निष्यद्यात्, कुतः अप्रेच्यस्च्यजन्तृनि

यप्रेच्याः प्रेचितुमयक्याः, स्च्याः कुन्युपनकादयो जन्तवो यव तानि विशेषणदारेण हेतुवचनं, यप्रेच्यस्च्यजन्तुत्वादित्वर्थः ; यद् यसादुत्पचनिवज्ञानैः केवलज्ञानवलेनाधिगतस्च्योतरजन्तुसंपातैः निजन्तुकस्याद्वारस्थाभावाद्वादतं निशाभोजनम् ।

यदुत्रं निगीयभाष्यं —

'जद्दव हु फासुगदव्यं कुंग्रुपणगावि तहिव दुप्पसा।

पत्रक्षवाणिणोवि हु राईभत्तं परिहरंति ॥ १ ॥

जद्दव हु पिवीलगाई दीसंति पद्देवसाइउज्जोए।

तहिव खलु प्रणादवं मूलवयविराहणा जेण ॥ २ ॥ ५३ ॥

सोकिकसंवाददर्भनेनापि राविभोजनं प्रतिषेधति—

धर्मविद्वेव भुञ्जीत कदाचन दिनात्यये।

बाह्या अपि निशाभोज्यं यदभोज्यं प्रचन्नते ॥५४॥

धर्मवित् श्रुतधर्मवेदी न कदाचिविश्य भुज्जीत, बाह्या जिन-

<sup>(</sup>१) यद्यपि ससु माग्रुकद्वां कुम्युपनका स्विप तथापि दुर्द्याः । प्रत्यस्तर्ताननोऽपि ससु रातिभक्तं परिकर्तन ॥ १ ॥ यद्यपि सनु पिपोलिकाद्यो बस्यन्ते प्रदोपाद्यद्द्योते । तथापि ससु सनावीर्षं भूववृत्तिक्राधना बेन ॥ २ ॥

शासनविद्यम्ता लोकिकास्तेऽपि यत् यसात् निश्चि भोज्यसभोज्यं प्रचलते ॥ ५८ ॥

येन शास्त्रेण बाह्या निशाभोज्यमभोज्यं प्रचन्नते तच्छास्त्रो-पदश्रेनार्थे तदायेति तच्छास्त्रमेव पठति —

## तद् यथा---

चयौतेजोमयो भानुरिति वैद्विदो विदुः। तत्करैः पृतमिखलं ग्रुभं कर्म समाचरेत्॥ ५५॥

तयी चरग्यजुःसामलचणा तस्यास्तेजः प्रकृतं प्रसृतमिस्निन् तयीतेजोमयो भानुरादित्यः, त्रयीतनुरिति श्चादित्यस्य नाम । इति वेदविदो जानन्ति । तत इति प्रयः । तत्करैभीनुकरैः पूतं पवित्रोक्ततमिखलं समस्तं ग्रभं कमे समाचरेत्; तदभावे ग्रभं कमे न कुर्यात् ॥ ५५ ॥

### एतदेवाह -

नैवाह्तिर्न च स्नानं न श्राइं देवतार्चनम्।
दानं वा विहितं रात्रौ भोजनं तु विशेषतः ॥५६॥
पाह्तिरम्नौ समिदाद्याधानं, स्नानमङ्गप्रचालनं, श्राइं पित्रकर्म,
देवतार्चनं देवपूजा, दानं विश्वाणनं ; न विहितमिति सर्वत्र
नत्रो योगः ; भोजनं तु विशेषतो न विहितमिति। नतु
नत्रभोजनं श्रेयमे श्रूयते, न च रात्रिभोजनं विना तद्ववति।
उच्यते। नक्षयन्दार्थापरिज्ञानादेवसुच्यते॥५६॥

तदेवा ह-

दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे।

नक्तं तु तिविजानीयात्र नक्तं निशि भोजनम् ॥५०॥ दिवसस्य दिनस्याष्टमे भागे पात्रात्येऽर्वप्रहरे यक्कोजनं तत्रकामिति विजानीयात्। दिविधा हि ग्रव्हस्य प्रवृत्तिर्मुख्या गौणी च; तत्र किचिष्य्या व्यवहारः, किचिष्युख्यार्थवाधायां सत्यां गौख्या; नक्तग्रव्हस्य रात्रिभोजनत्त्वणमुख्यार्थवाधा, रातिभोजनस्य तत्र तत्र प्रतिषिद्धत्वादिति गौणार्थे एव नक्तग्रव्ह हत्यसौ दिवसग्रेषभोजने वर्त्तते। तत्र निमित्तमक्तं मन्दीभृते दिवाकरे, मुख्यार्थप्रतिषधाच न निशि भोजनं नक्तम्॥५०॥

रानिभोजनप्रतिषेधमेव परकीयेण श्लोकहयेनाह — देवेस्तु भृतां पूर्वाक्ते मध्याक्ते ऋषिभिस्तथा। अपराक्ते च पिटिभिः सायाक्ते देखदानवैः॥५८॥ सन्ध्यायां यचरचोभिः सदा भृतां कुलोहह ।। सर्ववेलां व्यतिक्रस्य राचौ भृतासभोजनम्॥५८॥

पूर्वमङ्गः पूर्वाङ्गः तिसान् देवेर्भुतं, मध्यमङ्गो मध्याङ्गस्तिस्तृषिभिर्भुतं, अपरमङ्गो अपराङ्गस्तिस्तिन् पिट्टिभिर्भुतान् ; सायमङ्गः
सायाङ्गो विकालस्तिस्तिन् देवैदितिजैदीनवैदीनुजैर्भुङ्गम् ; सन्ध्या
रजनीदिनयोः प्रवेशनिष्काशौ तस्यां यचौर्गृञ्चके रचोभी राज्ञसैभुताम्। कुतोदहिति युधिष्ठिरस्थामन्त्रणम्। सर्वेषां देवादीनां वेला
पवसरस्तां व्यतिकास्य रात्रौ भुतासभोजनम्॥ ५८॥ ५८॥

## ॥ आयुर्वेदेऽप्युक्तम् ॥

एवं पुराणिन रानिभोजनप्रतिषेषस्य संवादमभिधायायुर्वेदिन संवादमाइ, त्रायुर्वेदेऽप्युक्तमित्यनेन ।

### षायुर्वेदसु---

## हृद्राभिपद्मसङ्कोचश्वग्डरे।चिरपायत:।

श्रतो नतां न भोताव्यं सूच्यजीवादनादिष ॥६०॥ इड गरीरे दे पद्ये; इत्यद्यं च यदधोमुखं, नाभिषद्यं च यदूर्द्व-मुखं, दयोरिष च पद्ययोः रात्री सङ्गोचः; कुतवण्डरोचिषः सूर्यस्थापायादम्तभयात्। श्रतो इत्यद्यनाभिषद्यमङ्गोचाद्येतोभित्रं राची न भोताव्यम्; सूच्यजीवादनादयीति दितीयं निश्चिभोजन-प्रतिषिधकारणम्। सूच्या ये जीवास्तेषामदनं भच्चणं, तस्यादिष रात्री न भोताव्यम्॥६०॥

परपचसंवादमभिधाय खपचं समर्थयते —

## संसजज्जीवसङ्घातं भुञ्जाना निश्चि भोजनम्।

राचिसेस्यो विशिष्यकी मूटातमानः कयं नु ते ? ॥६१॥ संबध्यमानजीवसमूहं, भोजनं भोज्यं, भुज्ञाना निश्चि रात्री, राचसेस्यः कथादेश्यः कथं नु कयं नाम, विशिष्यको भिद्यको, राचसा एव ते इत्यर्थः। मूटाब्मानी जडाः; प्रिष च, लब्धे मानुषत्वे जिनधर्मपरिष्कृते विरतिरेव कर्तुमुचिता, विरतिष्ठीनसु शृङ्गपुच्छहीनः पश्चरेव ॥ ६१॥

#### एतदेवा इ---

वासरे च रजन्यां च यः खादक्वेव तिष्ठति । गृङ्गपुच्छपरिभ्रष्टः स्पष्टं स पशुरिव हि ॥ ६२ ॥ स्पष्टम् ॥ ६२ ॥

रानिभोजननिवृत्तेभ्योऽिष सिवश्वषुष्यवती दर्शयति—

श्रद्धो मुखेऽवसान च यो हे हे घटिके त्यजन् ।

निशाभीजनदे। षद्धोऽश्रात्यसौ पुण्यभाजनम् ॥ ६३॥

पद्धो मुखे श्रारक्षे, श्रवसान पिंचमे भागी, हे हे घटिके, सुहत्तें सुहत्तें रातेः, प्रत्यासत्रं त्यजन् परिहर्ग्, वोऽश्राति स पुष्यभाजनम्, निशाभोजनदोषज्ञ इति । निशाभोजने सम्मातिमजन्तुसम्मातन्त्रचणा ये दोषास्तान् जानन् राविप्रत्यासत्तमपि सुहत्तें
सुहत्तें सदोषत्वेन जानाति ; श्रत एवागमे सर्वजचन्यं प्रत्याख्यानं
सुहत्तें सदोषत्वेन जानाति ; श्रत एवागमे सर्वजचन्यं प्रत्याख्यानं
सुहत्तेप्रमाणनमस्कारमिहतस्थिते । पाधात्यसुहत्तीद्रप्यवीक्
श्रावको भोजनं करोति, तदनन्तरं राविभोजनं प्रत्याख्याति ॥६३॥

नतु यो दिवेव सङ्को तस्य रात्रिभोजनप्रत्यास्त्राने फलं नास्ति, फलविंगेषो वा कश्चिदुच्यतासित्याह्र—

श्रक्तत्वा नियमं दोषाभोजनाहिनभोज्यपि।
फर्ल भजेत्र निर्याजं न दृष्टिभीषितं विना ॥ ६४॥
नियमं निवृत्तिं, रातिभोजनादकत्वा दिने भोक्षं शीलमस्थासी
दिनभोजी सोऽपि नियाभोजनविरतेः फर्लं निर्याजं निस्कृष्ण, न

भजेत् न लभेत । तुत इत्याइ—न वृद्धिभीषितं विना, वृद्धिः कलान्तरं, भाषितं जल्पतं विना न स्वात् । लौकिकमेतदः, यथा भाषितमेव कलान्तरं भवेदिति ॥ ६४॥

पूर्वीतस्य विपर्ययमाह-

ये वासरं परित्यच्य रजन्यामेव भुञ्जते ।

ते परित्यच्य माणिक्यं काचमाददते जडाः ॥६५॥ दिवसं परित्यच्य तच्छीनतया रावावेव ये भुक्षते; दृष्टान्तः स्पष्टः॥६५॥

ननु नियम: सर्वेत्र फलवान्, ततो अस्य 'रात्रावेव मया भोक्तव्यं न दिवसे' इति नियम-तस्य का गतिरित्याह—

वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुञ्जते ।

ते वपन्त्यूषरचे ने शालीन् सत्यिष पल्चले ॥ ६६ ॥ वियोहिती वासरभोजने सत्यिष कुमास्त्रसंस्कारानोहाडा श्रेय-स्काम्यया ये रातावेव भुक्तं ते शालिवपनयोग्ये पत्वले सत्यिष जवरे चेत्रे शालीन् वपन्ति। यथा द्यूषरे चेत्रे शालिवपनं निर्धकं, तथा राजावेव मया भोजाव्यमिति निष्मलो नियमः। ष्यधमिनद्यत्तिकृषो हि नियमः फलवानयं तु धर्मनिद्यत्तिकृष प्रत्यफलो विपरीतफलो वा॥ ६६॥

राविभोजनस्य फलमाह-

उलूनकाकमार्जारग्ध्रशम्बरग्नकराः । अहित्रश्चिकगे।धाश्च जायन्ते राविभोजनात् ॥६०॥ रातिभोजनादुन्कादिषु जन्म भवति । उन्कादयं उपस्चर्षः ; तेनान्येष्वप्यधमतिर्यसु रातिभोजिनो जायन्ते ॥ ६० ॥

वनमानीदाइरण्न राविभीजनदीषस्य महत्तां दर्भयति— स्रूयते द्वान्यशपथाननादृत्येव लच्मणः।

निशासीजनशपयं कारितो वनमालया ॥ ६८ ॥
श्रूयते रामायणे दगरयनन्दनी लद्माणः पित्रनिदेशात् सह रामेण
सीतया च दिल्णापये प्रस्थितोऽन्तरा कूर्वरनगरे महीधरराजतनयां
वनमालामुपयेमे ; तत्र यामेण सह परतो देशान्तरं यियामन्
स्वभायां वनमालां प्रतिमोचयित स्व ; सा तु तिहरह्वातरा
पुनरागमनमसभावयन्ती लद्माणं शपयानकारयत्। यथा प्रिये !
रामं मनीषितं देशे पिरस्थाप्य यद्यहं भवतीं स्वदर्शनेन न प्रीणयामि, तदा प्राणातिपातादिपातिकनां गितं यामीति ; सा तु तैः
शपथैरतुष्यन्ती यदि रात्रिभोजनकारिणां श्रपथं करोषि, तदा
त्वां प्रतिमुश्चामि, नान्धर्थति तमुवाच ; स तथित्यभ्युपगत्य देशान्तरं प्रस्थितवान्। एवमन्यशपथाननादृत्य लद्माणो वनमालया
रात्रिभोजनशपथं कारितः। विश्वचरितं तु श्रन्थगीरवभयानेहः
लिस्थते॥ ६८॥

शास्त्रं निद्रशेनं च विना सक्तजनानुभविसर्वं राविभोजन-विरती: फलमाह--

करोति विगतिं धन्यो यः सदा निश्चि भोजनात्। सीऽईं पुरुषायुषस्य स्थादवश्यमुपोषितः॥ ६८ ॥ यः किखडमें घनो हि राजिओ जनस्य विरति करोति, सोऽषं पुरुषायुषस्योपोषितः स्यात्। उपवासस्य चैकस्यापि निर्जरा-कारणत्वान्यहाफलत्वं पञ्चाश्रद्धसम्बातानां त्पवासानां कियत्फलं सन्धाव्यते; इटंच शतवर्षायुषः पुरुषानिधकत्योक्तम्। पूर्वकोटी-जीविनस्तु प्रति तदर्षसुपवासानां न्यायसिडमेव ॥ ६८ ॥

तदेवं रातिभोजनस्य भूयांसो दोषास्तत्परिवर्जने तु वे गुणास्तान् वतुमस्माकमधितदिव्याह्म---

रजनीभोजनत्थांगे ये गुणाः परितोऽपि तान्।
न सर्वज्ञादृते कश्चिदपरो वक्तुमीश्वरः॥ ७०॥
ष्यदृग ७०॥

अय क्रमप्राप्तमामगोरससंष्ठक्षदिरलादिभोजनप्रतिषेधमाइ— आमगोरससंपृक्षदिरलादिषु जन्तवः ।

हष्टाः क्षेत्रलिभिः सूद्मास्तस्मात्तानि विवर्जयेत् ॥०१॥
इह हीयं स्थितिः—किविद्वावाः हेतुगम्याः, केवित्वागमगम्यास्तव
ये यथा हेलादिगम्यास्ते तथैव प्रवचनधरैः प्रतिपादनीयाः।
प्रागमगम्येषु हेतून्, हेतुगम्येषु लागममात्वं प्रतिपादयवाज्ञाः
विराधकः स्थात्।

यदाह —

'को हे उवायपक्षिया हे उद्यो प्रागमे य प्रागमित्रो।

<sup>(</sup>१) यो इत्वाइपचे हेत्य आगमे थागणिकः।

'सी समस्यपद्मवधी सिहंतिवराहकी क्षती॥ १॥

इत्यामगीरससंप्रताहिदलादी न हेतुगन्धी जीवसङ्गावः, किन्लागमगन्य एव। तथाहि। चामगीरससंप्रते हिदले क्षादिशब्दात्पृष्पितीदने, क्षत्रहितयातीते दिश्व, कुष्णिताके च, ये जन्तवस्ते
केवलज्ञानिभिर्दृष्टा इति जन्तुमियामगीरसमियहिदलादिभीजनं

वर्जयेत्। तङ्गोजनाहि प्राणातिपातलक्षणी दीषः। न च केविलिनां
निर्दोषलेनामानां वचनानि विपरियन्ति॥ ७१॥

श्रिष च। न मदादीनि कुथितान्नपर्यवसानान्धेवाभोज्यानि, किन्त्वन्थान्यपि जीवमंसित्तवहुनान्धागमादुगन्तभ्य वर्जनीयानी- त्याह--

जन्तिमिश्रं फलं पुषं पत्रं चान्यदिष त्यजीत्। सन्धानमिष संसत्तं जिनधर्मपरायगः॥ ७२॥

जन्तु भिर्मित्रं फर्लं मधून विस्वादेः, प्रथमरणि शियुमधूनादेः, पर्व प्राव्यवि तण्डुनी यक्तादेः, अन्यदिष मूलादि त्यजेत्। सम्धान-मास्त्रफलादीनां यदि संसत्तं भवेत्, तदा जिन्धर्मपरायणः कपालुत्वात्यजेदिति संबन्धः। इदं च भीजनतो भोगोपभोगयो-व्रतमुत्तम्; भोगोपभोगकारणं धनोपार्जनमपि भोगोपभोग उचर्त। उपचारात्। तत्परिमाणमपि भोगोपभोगव्रतम्। यथा आवकस्य खरकमेपरिहारेण कमीलरेण जीविका। एतच

<sup>(</sup>१) स स्तरमञ्जापकः सिद्दालि विशाधकी उन्छ। ॥ ।॥

सञ्चेपार्थमतिचारप्रकरण एव वस्ति। श्रवसितं भोगीपभोग-वतम्॥ ७२॥

भयानर्धदस्य हतीयगुणवतस्यावसरः तचतुर्देति स्नोक-हरोनाह-

यार्त गौद्रमपध्यानं पापकर्मीपदेशिता।
हिंसीपकारिदानं च प्रमादाचरणं तथा॥ ७३॥
शरीरादार्थदगडस्य प्रतिपचतया स्थितः।
योऽनर्थदगडस्तस्थागसृतीयं तु गुणवतम्॥ ७४॥

अपकष्टं ध्यानमपध्यानं, तदनर्थदण्डस्य प्रथमो मेदः। तच हेधा—पात्तं रीद्रंच; तच चरतं दुःखं तत भवमात्तं; यदि वा प्रतिः पौडा यातनं च, तच भवमात्तम्। तचतुर्दा— प्रमनोज्ञानां शब्दादीनां संप्रयोगे तदिप्रयोगचिन्तनमसंप्रयोग-प्रार्थना च प्रथमम्। श्लादिरोगसभ्यवे च तिहयोगपणिधानं तद-संप्रयोगचिन्ता च हितीयम्। दृष्टानां च शब्दादीनां विषयाणां सातवेदनायाचावियोगाध्यवसानं, संप्रयोगाभिलाषय दृतीयम्। देवेन्द्रचक्रवर्ष्णादिविभवपार्थनारूपं निदानं चतुर्थम्।

यदाडु:--

'अमणुकाणं सहाइविसयवस्युण दोसमइलसा। धणित्रं विश्रोधित्यमसंपद्योगाणुसरणं च॥१॥

<sup>(</sup>१) वामनोत्तानां ग्रद्धादिविधववस्तूनां हेषमालनस्य । वाल्यां विकोगियन्तनमधंग्रक्षोगानुषर्थं व ॥ १ ॥

'तह स्वसीसरोगादवेयणाए विश्वीश्वपणिहाणं।
तदमंपश्वीगचिता तप्पडियाराउलमणस्य ॥ २ ॥
'दद्वाणं विस्थाईण वेयणाए श्र रागरत्तस्य।
श्रविश्वीगज्यवसाणं तह संजोगाभिलासी श्र ॥ ३ ॥
'देविंदचक्विदित्तणादगुणिरिहिपश्चणामद्यं।
श्रहमं नियाणिचंतणमस्याणाणुगयमचंतं॥ ४ ॥
'एयं चउब्बिहं रागदोसमीहं कियस्य जीवस्य।
श्रहज्याणं संसारवहणं तिरियगद्दमूलं॥ ५ ॥
रोदयत्थपरानिति रुद्रो दुःखहेतुस्तीन कृतं तस्य वा कर्म
रोद्रम्। तचतुर्द्यो — हिंसानुविश्व स्थानुविश्व स्तेयानुविश्व धनसंरच्यानुविश्व च ।

यदाह:-

<sup>५</sup>सत्तवहवेहबंधण्दहणंकणमारणाइपणिहाणं। भइकोहणह्वस्यं निग्वणमणसोहमविवागं॥१॥

- (४) तथा ऋ्वशिरोरोगादिवंदनायाः वियोगपणिधानम् ।तदसंप्रयोगचिन्ता तत्रतीकाराक्त्वमनसः ॥ २ ॥
- (२) इ. हानां विषयादीनां वेदनायास रागरताख । व्यवियोगाध्यवसानं तथा संयोगाभिनाषस ॥ ३॥
- (६) देवेन्द्रचक्रवर्त्तात्वादिगुणार्डिमार्थनामयम् ।
   अधमं निदानचिन्तनमज्ञातानुगतमत्वनम् ॥ ४ ॥
- (४) रतत् चतुर्विधं रागद्देशको हाङ्कितस्य जीवस्य। ज्यार्तध्यानं संसारवर्दनं तिर्व्यगातिम् समा ॥ ॥॥
- (५) सत्त्व अधिवेध बच्च नहन्त्र नाङ्ग न मार्ग्याहिप्र विधानस् ।व्यतिकोध यह्य स्तं निर्धृयमनसोऽध मदिया कस् ॥ १ ॥

'पिसुणामक्भासक्भूयभूयघायाद्ययणपणि हाणं।
सायाविणो भद्रसंघणपरस्य पच्छत्रपावस्य ॥ २ ॥
'तह तिव्यको हलो हाउलस्य भूभोवघायणमण्जां।
परदव्यहरणचित्तं परलोगावायनिरवेक्वं॥ ३ ॥
'महाद्दविसयसाहणधणमंरक्वणपरायणमणिटुं।
सव्याभिसंकणपरोवघायक लुसाउलं चित्तं ॥ ४ ॥
'एयं चडव्विहं रागदोसमो हं कियस्य जीवस्य।
रोहक्काणं संसारवहणं निर्यगहमूलं॥ ५ ॥

एवमार्त्तरीद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थदण्डस्य प्रथमी मेदः। पाप-कर्मीपदेशिता वच्चमाणा हितीयः। हिंसीपकारिणां शस्त्रादीनां दानमिति ढतीयः। प्रमादानां गीतन्द्रत्तादीनामाचरणं चतुर्धः। यरीरादिनिमित्तं यः प्राणिनां दण्डः सीऽर्थीय प्रयोजनाय दण्डोऽर्थदण्डस्तस्य ग्ररीरादार्थदण्डस्य यः प्रतिपचरूपोऽनर्थदण्डो निष्प्रयोजनो दण्ड इति यावत्; तस्य त्यागोऽनर्थदण्डविरति-स्तृतीयं गुणवतम्।

<sup>(1)</sup> विश्वनासभ्यासङ्कतभूतवातादिवचनप्रविधानम् । सावाविनोऽतिसभ्यानमरस्य प्रकाचपायस्य ॥ २ ॥

<sup>(&</sup>gt;) तथा तीवकोधनोभाकुनस्य भूतोपघातनमनार्थस्। परदृव्यक्रसानिकं परनोकापासनिरमेनस्य ॥ ३॥

 <sup>(</sup>२) घळ्टादिविषवसाधनधनसंरचाच्यपरावच्यमनिष्टस् । सर्वाभिषङ्कनपरोषषातकल्याकुमा चित्तस् ॥ ॥

एवं चतुर्विधं रागदेषमो इ। क्कितस्य जीवस्य ।
 रीट्रध्यानं संसारवर्द्धनं नरकगतिमृज्यस्य ॥ ॥ ॥

यदाइ ---

'जं इंदियसयणाई पडुच पावं करेळा सो होइ। ग्रस्थे दंडो एत्ता ग्रस्तो उग्रणस्यदंडो उ॥१॥०३॥०४॥ भपध्यानस्य स्वरूपं परिसार्णं चाह—

वैरिघातो नरेन्द्रत्वं पुरघाताग्निदीपने । खचरत्वाद्यपध्यानं मुह्नर्तात्परतस्थजीत् ॥ ७५ ॥ वैरिघातपुरघाताग्निदीपनादिविषयं रीद्रधानमपध्यानं, नरेन्द्रत्वं खचरत्वमादिशब्दादपरीविद्याधरीपरिमोगादि, तेबार्त्तधानरूप-मपध्यानं, तस्य तत्परिमाणरूपं व्रतं मुह्नर्तात्परतस्थजीदिति ॥७५॥ प्रथ पापोपदेशस्वरूपं तिहर्ततं चाह--

वृषभान् दमय चेत्रं क्षष्र षण्टय वाजिनः।

दाचि ग्याविषये पापोपदेशोऽयं न कल्पते ॥ ०६ ॥ विषमान् वसातरान् प्रसङ्गादिना दमय दान्तान् कुरु; प्रत्यासी-दित खनु वर्षाकानः, तथा चैत्रं बीजावापभुवं कष; वृष्टः खनु मेघो, यास्यित वापकाना, स्ता वा केदारा गाह्यन्तां, सार्षदिन-वयमध्ये उप्यन्तां च वीष्ट्यः; तथा नदीयोऽष्वः प्रयोजनं राज्ञा-मिति षष्ट्य वर्षितकान् कुरु, वाजिनोऽष्वान्, उपनच्चणं चेत दन्येषां योषे दवानिदानादीनाम्; षयं पापक्ष्य उपदेशः, श्राव-काणां न कल्पते न युज्यते। सर्ज्यंव पापोपदेशनियमं कर्तुमशक्ते-

 <sup>(</sup>१) यहिन्द्रियसञ्जनादीन् प्रतीत्य पापं क्यति स भवति ।
 स्वेषे देग्छः इतः सान्धस्त समर्थद्व समर्थद्व ॥ १ ॥

भ्योऽपवादोऽयमुच्यते । दाचिन्छाविषय इति । बस्युपुत्रादिविषय-दाचिन्छवतः पापोपदेशोऽशक्यपरिष्ठारः । दाचिन्छाभावे तु यथा तथा मीखर्येच पापोपदेशो न कल्पते ॥ ७६ ॥

पव हिंसोपकारीणि तद्दानपरिहारं चाह -

यन्त्रलाङ्गलशस्त्राग्निमुशलोट्खलादिकम् ।
दाचिष्याविषये हिंसं नार्पयेत्करुणापरः ॥ ७०॥
यन्त्रं शकटादि, साङ्गलं इतं, शस्त्रं खड़ादि, श्रमिर्विङ्गः, सुगलमयोऽगं, उदूखलमुल्खलं, श्रादिश्रन्दादिपरिषदः।
हिंस्रं वस्तु, करुणापरः श्रावको नार्पयेत् ; टान्निष्याविषय रति
पूर्ववत्॥ ७०॥

षय प्रमादाचरणमनर्घटण्डस्य चतुर्वभेदं तत्परिहार् च स्रोकचयेणाइ—

कुतृह्लाद्गीतनृत्तनाटकादिनिरीचणम्।
कामणास्त्रप्रसित्तश्च द्यूतमद्यादिसेवनम्॥ ७८॥
जलक्रीडाऽऽन्दोलनादिविनोदो जन्तुयोधनम्।
रिपोः सुतादिना वैरं भक्तस्त्रीदेशराट्कथाः॥ ७६॥
रोगमाग्रंश्रमी मुक्ता खापश्च सकलां निशाम्।
एवमादि परिहरित्यमादाचरणं सुधीः॥ ८०॥

कुतूइकालौतुकाडेतोर्गीतस्य तृत्तस्य नाटकस्य प्राटिशब्दाग्रक-रणादेनिरीचणं, तेन तेनिन्द्रयेण यथोचितं विषयीकरणम्।

कुतृहलग्रहणाज्जिनयावादी, प्रासिक्किनिरीच्ये च न प्रमादा-चरणम्। तथा कामणास्त्रे वात्यायनादिकते, प्रसित्तः पुनः पुनः परिशीलनम्; तथा यूतमचकादिभि: क्रीडनम्; मर्यं सुरा; च।दिशन्दासृगयादि ; तेषां सेवनं परिश्रोत्तनं ; तथा जलक्रीडा तडागजलयन्त्रादिष मज्जनीयाज्ञनमृङ्गिकाच्छीटनादिरूपा ; तया बान्दोलनं इच्याखादी दोलाखेलनं ; बादिमन्दात्यमा-वचयादि; तथा जन्तूनां कुक्टादीनां योधनं परस्परेणाभ्याः इननम्; तथा रिवोः ग्रत्नोः सम्बन्धिना पुत्रपौतादिना वैरम्; अयमर्थी येन तावलायश्विदायातं वैरं तदाः परिहर्ते न मकोति तसापि पुत्रपीवादिना यहैरं तवामादात्रणम् : तथा भत्तकथा, यथा इदं चेदं च मांस्पाकमावमीदकादि साधु भोज्यं, साध्वनेन भुज्यतं, अहमपि वा इदं भोच्चे इत्यादिक्षा; तथा स्तीकथा, स्तीणां नेपयाङ्गहारहावभावादिवर्णनरूपा "कर्णाटी सुरतीपचारचतुरा लाटी विदम्धप्रियां' द्रत्यादिरूपा वा : तथा देशकया, यथा दक्षिणापयः प्रतुरावपानः स्त्रीसम्भोग-प्रधान:. पूर्वटेशो विचित्रवस्त्रगुडखण्डशालिमद्यादिप्रधान:, उत्तरापथे शूरा: पुरुषा जिवनी वाजिनी गोधुमप्रधानानि धान्यानि सुनभं कुङ्मं मधुराणि द्राचादाडिमकपियादीनि : पश्चिमदेशे सुखसार्यानि च वस्तानि सुनभा इच्वः शीतं वारीत्येव मादि; राट्कथा राजकथा, यथा शूरोऽसादीयी राजा, सधन-सीड:, गजपतिगींड:, अध्वपतिसुरुक दत्यादि। एवं प्रतिकूला यपि भक्तादिकया वाच्या; तया रोगो ज्वरादिः, मार्भश्रमी मार्गखेद:, ती मुक्का सकलां निशां खाषो निद्राः। रोगमार्ग-श्रमयोस् न प्रमादाचरणम् । एवमादिपूर्वीक्षस्वरूपं प्रमादाचरणं परिहरेत् । सुधी: श्रमणोपासकः । प्रमादाचरितं च—

'मर्ज्ज विसयकसाया निहा विगहा य पञ्चमी भणिया।

एए पञ्च पमाया जीवं पाडिन्ति संमारे॥१॥

दिति पञ्चविषस्य प्रमादस्य प्रपञ्चः॥ २८॥ १८॥ ८०॥

देशविशेषे प्रसादपरिहारसाह --

विनासहासनिष्ठ्रातिद्राक्षनहरुष्क्रयाः । जिनेन्द्रभवनस्थान्तराहारं च चतुर्विधम् ॥ ८१॥

जिनेन्द्रभवनस्थान्तरित्यादित भारभ्य संबध्यते; तेन जिनेन्द्रभवनस्य सध्ये विनासं कामवेष्टां, हासं कहकहध्वानं हसनं,
निष्टूगतं निष्ठीवनं, निद्रां खायं, कन्नहं राटीं, दुष्कयां चौरपारदारिकादिकयां, चतुर्विधं चाहारम्—श्रग्नपानखाद्यसाद्यखक्ष्यं परिहरेत्। परिहरेदिति पूर्वतः सम्बन्धनीयम्। तत्राशनं
शाख्यादि मुद्रादि सक्कादि पैयादि मोदकादि चौरादि स्रणादि
मण्डकादि च।

यदाइ--

<sup>(</sup>१) मदां विषयक्षयाया निक्रा विकाश च पश्चभी अध्यक्ता । एते पश्च प्रभादा जीवं पातवन्ति संशारे॥ १॥

' ससर्व भोश्रयससुगग्रयजगाराद खळागविकी य। खीरादस्रवाद संडगपिभद्देश विकेशं॥१॥ पानं सीवीरं यवादिधावनं सुरादि सर्वधाप्कायः कर्कटकजला-दिकं च।

यटा ह --

ेपाणं सोवीरजवीदगाइ चित्तं सुराइयं चेव।
पाउकाची सब्बो ककडगजनाइयं च तहा॥१॥
खाद्यं भष्टधान्यं गुनपर्पटिकाखर्जूरनानिकेरद्राचाकर्कव्यास्त्रपन-सादि।

यदाइ -

भित्तीसं दंताई खळूरं नालिएरदक्वाई।
कक्क डिगंबगफणसाइ बहु विहं खाइसं नेयं॥१॥
स्त्रायं दन्तकाष्ठं तास्त्रूलतुलसिका पिण्डार्जक सञ्जिपयली सुरहीसरिचजीरक हरीतकी विभीतका सलका दि।

<sup>(</sup>i) व्ययनमोहनसङ्ग्रह्मजमार्याह स्वाद्यकविधिश्व। चौराहि सहस्वाहि मस्डकाश्चर्यत च विसेयस ॥ १॥

पानं सीवीर सवीर काहि चित्रं सुरादिकं चैव।
 व्यप्कादः सर्वः कर्कटक जलादिकंच तथा। १॥

 <sup>(</sup>३) भक्तीयं इत्यादि खर्जूरं न सिंबेरद्राचादि ।
 कर्कटिकाच्यनसाहि यद्घितं यं खादिसं खेबसा । १॥

यदाइ---

'दंतवणं तंबोलं चित्तं तुलसीकुहेडगाईयं।
सहिष्यिलिसुंठाई चणेगहा साइसं होइ॥१॥८१॥
उतानि वीणि गुणवतानि।

षय चलारि शिचात्रतान्युचन्ते, तवापि सामायिकदेशाव-काशिकपौषधोपवासातिथिसंविभागलच्चेषु चतुर्षु शिचात्रतेषु प्रथमं सामायिकाच्यं शिचात्रतमाइ—

त्यतार्त्तरीद्रध्यानस्य त्यत्तसावद्यकर्मणः।

मुद्धतें समता या तां विदुः सामायिकव्रतम् ॥८२॥
मुद्धतें मुद्धतेकालं, या समता रागदेषहेतुषु मध्यस्थता, तां
सामायिकव्रतं विदुः; समस्य रागदेषविनिर्मृकस्य सतः, आयो
ज्ञानादीनां लाभः प्रथमसुखक्षः, समायः; समाय एव सामायिकम्; विनयादिलादिकण्। समायः प्रयोजनमस्येति वा
सामायिकम्। तच सामायिकं मनीवाकायचेष्टापरिहारं विना
न भवतीति त्यक्तार्त्तरीद्रध्यानस्येत्युकं, त्यक्तसावद्यकर्मण इति च;
त्यकं सावद्यं वाचिकं कायिकं च कर्म येन तस्य। सामायिकस्यस्य

<sup>(1)</sup> दन्तपावनं ताम्बूखं चित्रं तुत्तचीकुहेडकादिकम्। सर्भाष्ट्रपाविक्रकादिकम्। सर्भाष्ट्राविकं भवति ॥ १ ॥

यदाइ--

'सामाइयंमि उ कए समगो इव सावधी इव इ जन्हा।

एएण कारणेणं बहुसी सामाइयं कुज्जा॥१॥

घतएव तस्य देवस्नावपूजादी नाधिकारः। नन्वगर्हितं कर्म
कुर्वाणस्य देवस्नावादी को दोषः ; मामायिकं हि सावद्यव्यापारनिषेधासकं, निरवद्यव्यापार्श्विधानासकं च ; तत्स्वाध्यायपठनपरिवर्त्तनादिवत् देवपूजादी को दोषः ?। नैवम्। यतंश्वि
देवस्नावपूजनादी नाधिकारः। भावस्तवाधे च द्रव्यस्तवोपादानम् ; सामायिके च सित मंग्राप्तो भावस्तव इति किं द्रव्यस्तवकरणेन ?।

#### यदाइ--

'दव्यस्य ये ये भावत्य श्री य दव्यस्य ये बहुगुणी त्ति बृद्धि सिया।
श्रीण जणवयण मिणं कर्जी विहियं जिला बिंति॥१॥
इह श्रावकः सामायिक कर्त्ती हिविधी भवति। ऋदिमान हृद्धिक्षा ; योऽसाव हृद्धिकः स चतुर्षु स्थानेषु सामायिकं करोति;
जिनग्रहे, साधुसमीपे, पीषधगालायां, स्वग्रहे वा; यत्र वा
विश्राम्यति, निर्ञ्यापारो वा श्रास्ते तत्र च। तत्र यदा साधुसमीपे

सामायिक एव कर्ते अमण ६व आवको भवति यक्षात्। एतेन कारकोन बक्त्रयः सामायिकं कुर्यात्॥ १॥

<sup>(</sup>२) द्रव्यक्तत्रस्य भावक्तत्रस्य द्रव्यक्तयो वक्तगुर्संद्रितं बृद्धिः स्थात् । व्यनिपृक्षजनवन्तरम्हं घड्जीयन्तितं जिना सुवते ॥ १॥

करोति तदायं विधि: ; यदि कस्माचिदिष भयं नास्ति, केनिचिदिवादो नास्ति, ऋणं वा न धारयित ; मा भूत्तकृता-कर्षणापकर्षणिनिमत्तिश्चित्तसंक्षेत्रः ; तदा खग्टहेऽिष सामायिकं कत्वा ईयां ग्रोधयन्, सावयां भाषां परिचरन्, काष्ठलेष्टादिना यदि कार्यं तदा तत्खामिनमनुद्धाप्य प्रतिलिख्य प्रमार्ण्यं च ग्रह्मन्, खेलसिङ्घाणकादींयाविवेचयन् विवेचयंत्र स्थिष्डलं प्रत्यवेच्य प्रमुच्य च ; एवं पञ्चसमितिसमितस्त्रिगुप्तिगुप्तः साध्वा-ययं गत्वा साध्वमस्त्रत्य सामायिकं करोति यथा--

करिम भंते सामाइयं सावज्जं जोगं पचक्वामि जाव साह पज्जुवासामि दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करिम न कार्यमि तसा भंते पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि श्रण्याणं वोसिरामि॥

मामायिकस्त्रस्थायमर्थः — करिम अभ्युपगच्छामि; भंते इति गुरोरामन्त्रणम्, हे भदन्त! भन्दते सुख्वान् कल्याणवां स्व भवति; भदुङ् सुख्वल्याणयोः, अस्य श्रीणादिकान्तप्रत्ययान्तस्य निपातनात् रूपम्। श्रामन्त्रणं च प्रत्यचस्य गुरोस्तदभावे परोचस्यापि बुद्धाा प्रत्यचीक्रतस्य भवति; यथा जिनानामभावे जिनप्रतिमाया श्रारोपितजिनलायाः स्वतिपूजासम्बोधनादिकं भवति, गुरोस्राभिमुखीकरणं तदायत्तः सर्वो धर्म इति प्रदर्शनार्थम्।

<sup>1</sup>नाग्सा होइ भागी थिरयरको दंस्णे चहिने य। धवा यावकहाए गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥ १॥ प्रयवा भवान्तहेतुलाइवान्तः, भन्ते इत्यार्षलात् मध्यश्चन्त्रनेति रूपं भन्ते इति "अत एसी पुंसि मागध्याम" ॥ ८ । ४ । २८७ ॥ इत्येकारोऽईमागधलादार्षस्य सामायिकमुक्तनिर्वचनम् । अवद्यं पापं, सञ्चावद्येन सावदाः, युज्यते इति योगो व्यापारस्तं प्रत्याखामि ; प्रतीति प्रतिषेधे चाङाऽऽभिमुख्ये, व्यांक् प्रकथने, ततय प्रतीपमभिमुखं ख्यापकं सावद्ययोगस्य करोमीत्यर्थः। भयवा पश्चन्तामीति प्रत्याचचे, चित्रक् व्यक्तायां वाचीत्यस्य प्रत्याङ्पूर्वस्य रूपम् ; प्रतिषेधस्यादरेगाभिधानं करोमीत्यर्धः। जाव साह पज्ज्वासामि ; यावच्छव्दः परिमाणमर्यादाऽवधारण-वननस्तत्र परिमाणे यावत्साधुपर्यपासनं सस तावग्रत्याख्यामीति: मर्यादायां साध्रपर्युपासनादर्वाक्, श्रवधारणे यावत्साध्रपर्युपासनं ताबदेव न तस्मात्परत इत्यर्थः । दुविहं तिविहेणं ; हे विधे यस्य स दिविधः सावद्यो योगः स च प्रत्याख्येयत्वेन कर्म सम्पदात ; भतस्तं दिविधं योगं करणकारणजन्नणमनुमतिप्रतिषेधस्य ग्रहस्थै: कर्तमशकातात् पुतस्खादिकतस्य व्यापारस्य स्वयमकर्भेऽध्यनु-मोदनात् तिविधेनेति कर्णे ढतीया। मणेणं वायाए काएणं इति. विविधस्यैव स्वोपात्तं विवरणं, मनसा वाचा कायेन

<sup>(</sup>१) च्चानस्य भवति भागी स्थिरतरको दर्शने चरित्रे च । भन्या यावत्कयायां गुरुकुत्तवासं न सञ्चित्ति ॥१॥

चेति, तिविधेन करणेन न करोमि न कारयामीति स्तीपात्तमेवं हिविधिमत्यस्य विवरणम्। किं पुनः कारणमुद्देशक्षममितिलङ्घा व्यत्यासेन निर्देशः कृतः। उच्यते। योगस्य करणाधीनतोपदर्थ-नार्थम्। करणाधीनता हि योगानाम्, करणभावे भावात्तदभावे चाभावाद्यागस्य। तस्तित, तस्य श्रताधिकतो योगः संबध्यते; सवयवावयविभावज्ञचणसम्बन्धे षष्ठी; योऽयं योगस्तिकालविषय-स्तस्यातीतमवयवं प्रतिकामामि निवर्त्तं प्रतीपं कामामीत्यर्थः; निन्दाम जुगुभे गर्जाम स एवार्थः, केवलमाक्षमाचिकौ निन्दा, गुक्माचिकौ गर्जा। भन्ते दति पुनर्गुरोरामन्त्रणं भन्त्यतिग्रय-ख्यापनार्थं न पुनक्तम्; श्रयवा सामायिकित्रयाप्रवर्णणाय पुनर्गुरोः सम्बोधनम्। श्रनेन चैतत् न्नापितं भवति, सर्विक्रया-ऽवसाने गुरोः प्रवर्षणं कार्यमिति।

उन्नं च भाष्यकारेग्---

'सामाइयपचपणवयणोवायं भयंतसहोत्ति ।
सव्विविरियावसाणे भिणियं पचपणमणेण ॥ १ ॥
अप्पाणिमिति ; आत्मानमतीतकालसावद्ययोगकारिणम् ; बोसिरामीति, व्युत्स्जामि ; विश्वव्दी विविधार्थी विश्वेषार्थी वा ;
उच्चव्दो स्थार्थः । विविधं विश्वेषण वा स्थां स्जामि
त्यजामीत्यर्थः । यत च करिम भंते सामाइयमिति वर्त्तमानस्य

<sup>(</sup>१) सामाधिकप्रत्यर्थे वावचनोपायो भदन्तशब्द इति । सर्विक्रयाऽवसाने भर्षार्थं प्रत्यर्थे सम्मेन ॥ ॥

सावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानम्। सावज्यं जोगं पश्च कत्तामीत्यना-गतस्य; तस्य भंते पडिक्रमामीत्यतीतस्येति चैकालिकं प्रत्या-स्थानसुक्तमिति व्याणां वास्यानां न पौनक्तव्यम्।

उत्तच्च —

यदयं निंदामि पड्पदं संवरेमि चणागयं पचक्लामीति। एवं क्रतसामायिक ईर्यापथिकायाः प्रतिकासति पश्चादागमन-मालीच यथाच्येष्ठमाचार्यादीन् वन्दर्त, पुनरपि गुरुं वन्दिला प्रत्यपेच्य निविष्टः ; सृणोति, पठित, पृच्छिति वा । एवं चैत्यभवने-ऽपि दृष्टव्यम । यदा तु खरहे, पोषधशालायां वा सामायिकं ग्रहीला तत्रैवास्ते तदागमनं नास्ति ; यसु राजादिर्महर्षिक: स-गर्यासन्धरस्कर्याधिक्दञ्क्वचामरादिराजानङ्गरणानङ्गतो हास्ति-काष्वीयपादातिरयक्यापरिकरितो भेरीभाङ्कारभरितास्वरतलो बन्दिवन्दकोनाइनाकुनीक्षतनभस्तनोऽनेकसामन्तमण्डनेष्वराइम-इमिकासंप्रेच्यमाण्पादकमनः पौरजनैः सञ्चडमङ्गुच्योपदर्ध्यमानी मनार्थे रूपसृत्यमानस्तेषामेवाञ्चलिबन्धान् लाजाञ्चलिपातान् शिर:प्रणामाननुसीदमान: श्रही धन्यी धर्मी य एवविधै-रव्यपसेव्य इति प्राक्षतजनैरपि श्लाष्ट्रमानोऽक्षतसामायिक एव जिनासयं साध्वसतिं वा गच्छति, तत्र गतो राजककुदानि क्रवचामरोपानद्मु इटखङ्गरूपाणि परिहरति ; जिनार्चनं साध-वन्दनं वा करोति, यदि त्वसी क्षतसामायिक एव गच्छेत तदा गजाम्बादिभिरिधिकरणं स्थात् ; तच न युज्यते कर्तुम् । तथा क्रत-सामायिकेन पादाभ्यामेव गन्तव्यम्, तज्ञानुचितं भूपतीनामिति ।

भागतस्य च यदासी यावको भवति तदा न कोऽप्यभ्युत्थानादि करोति। भ्रथ यथा भद्रकस्तदा पूजा कता भवत्विति पूर्वमैवासनं रचति। भाचार्याच पूर्वमेवोत्थिता भासते मा उत्थानानुत्थान-कता दोषा भूविविति, भागतशासी सामायिकं करोतीत्थादि पूर्ववत्॥ ८२॥

सामायिकस्य महानिर्जरो भवतीति दृष्टान्तदारेणाह—
सामायिकत्रतस्थस्य गृहिणोऽपि स्थिरात्मनः ।
चन्द्रावतंसकस्येव चौयते कर्म सिञ्चतम् ॥ ८३ ॥
गृहस्यस्यापि कतसामायिकस्य कर्मनिर्जरा भवतीति चन्द्रावतंसक उदाहरणम् ।

तच सम्प्रदायगग्यम्। स चायम्—

यस्ति सानेतनगरं श्रीमङ्गेतिननेतनम् ।
इसितेन्द्रपुरश्रीकं सिताई बैत्यनेतनैः ॥ १ ॥
तत्र लंकिटगानन्दो दितीय दव चन्द्रमाः ।
चन्द्रावतंसो राजाऽसीदवतंस दवावनैः ॥ २ ॥
स यथा धारयामास शस्त्राणि नाण्हितवे ।
तीच्णानि शिचावश्रतो त्रतान्यि तथा सुधीः ॥ ३ ॥
सायमासे विभावयां सोऽन्यदा वासवेश्रमनि ।
श्रादीपञ्चलनं स्थास्यामौति सामायिके स्थितः ॥ ४ ॥
तच्छ्य्यापालिका ध्वानां स्वामिनो मा स्म भूदिति ।
याते प्राग्यामिनीयामे प्रदौपे तैलमचिषत् ॥ ४ ॥

गते यामे दितीयस्मित्रिय सा भक्तमानिनी।
जायती दीपके चीणतेले तेलं न्यधात्पुनः ॥ ६ ॥
वियामायास्त्रृतीयस्मित्रिय यामे न्यतीयुषि।
मित्रात्यां प्रदीपस्य तेलं चित्रेष सा पुनः॥ ७ ॥
विभातायां विभावर्यामवसानमयासदत्।
अमोत्पत्रन्याकात्तो राजा स इव दीपकः॥ ८ ॥

सामायिकं समिधगम्य निहत्य कमी चन्द्रावतं सन्तृपतिस्त्रिदिवं ततीऽगात्। सामायिक व्रतज्ञाषो ग्रहिणोऽपि सदाः जीयेत कर्म निचितं सगतिभविच ॥ ८॥॥ इति चन्द्रावतं सराजिधिकायानक्य ॥ ८॥

दितीयं धिचावतमाइ--

दिग्वते परिमाणं यत्तस्य संचेषणं पुनः। दिने रात्रौ च देणावकाणिकवतमुच्यते॥ ८४॥

दिग्वते प्रथमगुणवर्ते यहमस्विष दिन्तु गमनपिमाणं तस्य दिवा रात्री चोपलकणत्वात्महराटी च यत् मङ्घेपणं तहेशावका-शिकवतम्। देशि दिग्वतग्रङ्गीतपरिमाणस्य विभागे भवकाशी-प्रवस्थानं देशावकाशः मोऽत्नास्तीति देशावकाशिकं "भतोऽनिक-स्वरात्"॥ ७। २। ६॥ इतीकः। दिग्वतसंनिपकरणमणुव्रतादि-संनिपकरणस्थाप्युपलचणं द्रष्टव्यम्। एषामिष संनिपस्थावश्यं कर्त्तेत्र्यत्वात्। प्रतिव्रतं च संचिपकरणस्य विभिन्नव्रतत्वे दादश व्रतानीति संस्थाविरोधः स्थात्॥ ८४॥

श्रय हतीयं शिचावतमाइ —

# चतुष्यर्था चतुर्थादिकुव्यापारनिषेधनम् । ब्रह्मचर्यक्रियासानादित्यागः पोषधव्रतम् ॥८५॥

चतुष्यवी ग्रष्टमी चतुर्दशी-पूर्णिमा-ममावास्यानचणा, चतुर्णा पर्वाणां समाद्वारयतुष्पर्वी । पर्वग्रन्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति ; तस्यां चतुर्धादिकं तपः, कुव्यापारस्य सावद्यव्यापारस्य निषेधः, ब्रह्मचर्थ-किया ब्रह्मचर्यस्य करणं, सानादेः ग्ररीरसकारस्य त्यागः। मादि-ग्रव्हादुद्वर्त्तनवर्णकविलेपनपुष्पगन्धविश्वष्ठवस्त्राभरणादिपरिषदः । पोवं पुष्टिं प्रक्रमाडमास्य धत्ते पोषधः स एव वतं पोषधवतम्। सर्वतः पोषध इत्यर्थः । हिविधं हि पोषधवतं देशतः सर्वतम । तत्राहारपीषधी टेग्नती विविध्ततिवक्षतेगविक्षतराचामाक्सस्य वा सक्तदेव हिरेव वा भोजनिमिति। मर्वेतस् चतुर्विधस्याप्याचार-स्याहीरातं यावग्रत्याख्यानम् ; कुव्यापारनिषेधपोषधसु देशत एकतरस्य कस्यापि कुव्यापारस्याकरणं, सर्वेतस्त सर्वेषामपि क्षप्रियेवावाणिच्यपाग्रपाच्यराङ्कर्मादीनामकरणं, ब्रह्मचर्यपोषधी-ऽपि देशतो दिवैव रात्रावेव वा. सकदेव दिरेव वा स्त्रीसेवां मुक्ता ब्रह्मचर्यकरणम्; सर्वतस्तु श्रहोरातं यावत् ब्रह्मचर्य-पालनम । देशतः स्नानादेः शरीरमुकारस्यैकतरस्याकरसं सर्वतस्त सर्वस्यापि तस्याकरणमः इइ च देशतः क्रव्यापारनिषेधपोषधं यदा करोति तदा सामायिकं करोति वा नवा ; यदा त सर्वतः करोति तदा सामायिकं नियमालारोति, अकरणे तु तत्फलेन वश्चाते । सर्वतः पोषधव्रतं च चैत्यग्रहे वा, साधुमूले वा, ग्रहे वा, पोषध्यालायां वा त्यक्तमणिसुवर्णादालङ्कारो व्यपगतमालाविले पनवर्णेक: परिक्रतप्रहरण: प्रतिपद्यते। तत्र च क्रते पठति च पुस्तकं वाचयति धर्मध्यानं ध्यायति, यथैतान् साधुगुणानहं मन्दः भाग्यो न समर्थी धारियतुमिति। इह च यद्याहारमरीरसलार-ब्रह्म चर्य पोषधवत क्रव्यापार पोषधव्रतमध्यन्यतानाभोगेनित्याद्या-कारीचारणपूर्वकं प्रतिपद्मते तदा सामायिकमपि सार्थकं स्थात्। ख्रवतायोषधप्रवाखानस्य सुद्मावाच सामायिकस्येति। पोषधवताऽपि सावद्यव्यापारा न कार्या एव ततः सामायिकमञ्जूर्वः स्तमाभाद्भायतीति। यदि पुनः सामाचारीविश्वात सामायिक-मिव दिविधं तिविधेनेत्येवं पोषधं प्रतिपद्यतं तदा सामायि-कार्थस्य पोषधेनैव गतलात्र सामाधिकमत्यन्तं फलवत्। यदि परं पोषधसामायिक तचणं व्रतहयं प्रतिपन्नं मये स्विभिप्रायात फलवदिति ॥ ८५ ॥

ददानीं पोषधवतकर्तृन् प्रशसित —

रहिणोऽपि हि धन्यास्ते पुग्छं ये पोषधव्रतम् । दुष्पालं पालयन्त्येव यथा स चुलनीपिता ॥ ८६ ॥

यतयस्तावद् धन्या एव ग्टहिलोऽपि ग्टहस्था चपि ते धन्या: धर्मधनं

लन्धारः ये निःसत्त्वजनदुष्यालं पुष्धं पवित्रं पोषधव्रतं पालयन्ति, यथा स चुलनीपितेति दृष्टान्तः ; स च सम्प्रदायगम्यः।

# स चायम्--

प्रस्ति वाराणसी नासानुगङ्गं नगरी वरा। विचित्ररचनारम्या तिलकश्रीरिवावने: ॥ १ ॥ सुचामेवामरावत्यामविसुत्रितविक्रमः । जितग्रहरभूत्तन धरिनीधवपुद्भवः॥२॥ षासीहरूपतिस्तस्यां महेभ्यश्लनीपिता । प्राप्तो मनुष्यधर्मेव मनुष्यतं कुतोऽपि हि॥ ३॥ जगदानन्दिनस्तस्यानुरूपा रूपयानिनी। श्यामा नामाभवज्ञार्या श्यामेव तुह्नियुतै: ॥ ४ ॥ मही निधानेऽष्टी वहावष्टी च व्यवहारगाः। इति तस्याभवन् ईम्बयतुर्विंगतिकाटयः ॥ ५ ॥ एकैकशो गोसइसैदेशभिः प्रसितानि तु । तस्यासन् गोकुलान्यष्टी कुलवेश्मानि सम्पदाम्॥ 🕻 ॥ तस्यां पुर्वामयान्येय् रदानि कोष्ठकाभिषे। भगवान समवस्तो विस्रंयरमी जिनः ॥ ७ ॥ ततो भगवतः पादवन्दनाय सुरासुराः । सेन्द्राः समाययुस्तव जितगतुष भूपति: ॥ ८ ॥ पद्मां चचाल चुलनीपिताऽप्यंचितभूषणः। वन्दितुं नन्दितमनाः श्रीवीरं विजगस्पतिम् ॥ ८ ॥

भगवन्तं ततो नलोपविष्य चुननीपिता। शुत्राव परया भक्त्वा प्राञ्जलिर्धर्मदेशनाम् ॥ १० ॥ श्रयोखितायां सदसि प्रणस्य चरणी प्रभोः। इति विज्ञपयामास विनीतञ्जनीपिता ॥ ११ ॥ खामित्रसाद्यां बोधहेतोविहरसे महीम्। जगद्वीधं विना नान्यो द्वार्थश्रङ्क्रमणे रवें:॥ १२॥ सर्वोऽपि याच्यते गत्वा स दसे यदि वा नवा। म्रागत्य याचिती धर्मे दली हितः कपात्रव ते॥ १३॥ जानामि यतिषमें चेत् रहामि स्वामिनोऽन्तिने। योग्यता प्रश्नियती मन्द्रभाग्यस्य नास्ति मे ॥ १४ ॥ याचे त्रावकधमें तु खामिन्! देहि प्रसीद मे। भादत्तेऽव्यावध्यदङ्गी भरणं निजमेव हि॥ १५॥ यथासुखं रहाणिति खामिनाऽनुमतस्ततः। स प्रत्याख्यत्ख्नहिंसां स्वावादं च चीरिकाम् ॥ १६ ॥ प्रत्याख्यत्र स्वभावीयाः खामाया त्रपरस्तियम् । ऋष्टाष्टकीव्यभ्यधिकं खर्षं निध्यादिषु विषु ॥ १० ॥ वर्जभ्योऽन्यानथाष्ट्रभ्यः प्रत्याचन्यौ वजान्यि । इलपच्चमतीतोऽन्यां कषियोग्यां महीमपि ॥ १८॥ अनः गतेभ्यः पञ्चभ्यो दिग्यायिभ्योऽपरं लनः । संवहद्वास पश्चभ्यः प्रत्याचल्यौ महामति: ॥ १८॥ दिग्यातिकाणि चलारि चलारि प्रवहन्ति च। वाइनानि विना सोऽय प्रत्याख्यदितराचि तु॥ २०॥

ष्यव गस्वकाषायाः प्रत्याख्यदङ्गपुंसनम्। षाद्रीया सधुक्रयष्टेरितरहन्तधावनम् ॥ २१ ॥ त्रयतः चीरामलकात्रयाचच्यी फलान्यपि। सहस्रक्षतपाकाभ्यां तैलाभ्यां स्रचणान्तरम् ॥ २२ ॥ गसाबादन्यतः प्रत्याचस्यावृहर्त्तनान्यपि । पष्टाभ्य पीष्ट्रिकेभ्योऽभ:कुक्येभ्योऽधिकमज्जनम् ॥ २३ ॥ वस्तं प्रत्याख्यदन्यच कार्पासादस्त्रयुग्मकात्। विलेपनानि चान्यत कुङ्गागुक्चन्दनात्॥ २४ ॥ पुषां प्रत्याख्यदन्यच पद्माज्ञातिस्रजोऽपि च। कर्णिकानामसुद्राभ्यामन्यानि भूषणानि च ॥ २५ ॥ मुमीच धूपमगत्तुरुष्काभ्यामयापरम्। श्रन्याञ्च काष्ठपेयायाः पेया श्रपि समन्ततः ॥ २६ ॥ खण्डखादाद् पृतपूराचेतरत् खाद्यमत्यजत्। भीदनान्यपि नि:श्रेषाखन्यतः कलमीदनात्॥ २०॥ कलायमुद्रमाषेभ्य इतरं सूपमत्यजत्। शरत्कालभवासर्वं गोष्टतादपरं ष्टतम् ॥ २८ ॥ शाकं पत्यद्भमण्डृकीशाकाभ्यामन्यमत्यजत् । विना स्नेहाम्बदात्यम्ने तीमनान्यपि सर्वतः ॥ २८ ॥ श्रन्तरिचीदकादन्यदुदकं पर्यवर्ज्ञयत् । मुखवासं प ताम्बूनात्पञ्चमीगन्धिकादते ॥ ३० ॥ भाषधानं हिंस्त्रदानं प्रमादाचरितं तथा। पापकर्सीपदेशं चानर्थदण्डानवर्जयत् ॥ ३१ ॥

एवं यावक धर्म संस्थवा संस्थक पूर्वक म्। सर्वातिचाररहितं प्रपेटे पुरतः प्रभोः ॥ ३२ ॥ भगवन्तं तता नला रला च निजवेश्मनि । प्रतिपत्रं तथा धर्म स्त्रभार्यायै न्यवेदयत्॥ ३३ ॥ तेनाय साऽप्यन्ताता रयमाब्ह्य तत्त्वणम । उपेत्य भगवत्पार्खे ग्टिइधर्ममिशियियत ॥ ३४ ॥ तदा च गौतमो नला पप्रच्छेति जगत्पतिम । महावतधरः किं स्थान वाऽयं चुलनीपिता १॥ ३५॥ श्रयोचे स्वामिना नैव यतिधर्म प्रवत्यते। ग्टिइप्रमेरतः किंत् क्ला गीधमेर् खित ॥ ३६॥ अरुणामे विमाने च चतुष्णखोषमस्थितः। ततसुरला विदेहेषूत्पदा निर्वाणमेष्यति ॥ ३७ ॥ (युग्मम् ) ग्रहभारं ज्येष्ठपुत्रे न्यस्थाय जुल्नीपिता । तस्यौ पोषधग्रानायां पानयन् पोषधव्रतम् ॥ ३८ ॥ तस्याय पीवधस्यस्य मायामिष्यालवान सरः। निभीये वाधिदागक्तत्यार्थे व्रतिचांमया ॥ ३८ ॥ घीराकार: प्ररीभ्य खद्ममाक्षय भीषणम। म प्रत्यूचे तमत्युचे युक्तनी पित्र सुर:॥ ४०॥ भप्रार्थितपार्थक रे ! अमणोपासकव्रतम् । लया किमिटमारकं महादेशेन मुचताम्॥ ४१॥ सुचसीदं न चेत्तेऽये ज्येष्ठपुत्रमहं तव। कुषाग्डमिव खद्देन खग्डियिष्यामि खग्डमः॥ ४२ ॥

भवतः प्रेचमाणस्य पुरस्तत्पिशितान्यचम्। विद्वा कटाई पद्मामि श्रुलैभेच्यामि तत्वणात्॥ ४३॥ भाचिमिषामि तसांसशीचितानि तथाऽध्ना। प्रेचमाणो यथा डिलंस्वयमेव विपस्यमे ॥ ४४ ॥ देवब्रवे विब्रवति तत्रैवं चुलनीपिता। न चकम्पे केसरीव गर्जेत्यृर्जितमम्बुदे ॥ ४५ ॥ षचीभं प्रेचमाण्सु चुननीपितरं सुरः। विभीषयित्कामस्तं तयैवो वे पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ एवं विभाषमाणस्य सुरस्य चुलनीपिता। न सम्माख्मपि प्रेचा इको शुन दव दिप: ॥ ४०॥ स विक्रत्य प्ररो ज्येष्ठतनयं चुलनीपितः। निस्तिंग्रेन दृशंसाला पशुवद् व्यग्रसत्तत:॥ ४८॥ किला चिष्ठा कटाहान्तस्तकांसानि पपाच च। बभाज च गितैः शूलैराचचाम च सीऽमरः ॥ ४८ ॥ प्रधिसेहे च तस्रवें तत्त्वज्ञ: चुलनीपिता। श्रन्यत्यभावनाभाजां खाङ्गच्छेदोऽपि नार्त्तये ॥ ५०॥ श्रयोचे स सरो रे रे । वतमद्यापि नोज्कसि। तर् ज्येष्ठसिव ते पुत्रं इति सध्यसमप्यदम् ॥ ५१॥ ततीऽहमाध्यमं पुत्रं तथैवीचे पुन: पुन:। निरीच्याचुभितं तं च कनिष्ठं चावधीत्मतम्॥ ५२॥ तत्राप्याचीका निष्कम्पं तं क्रुड: स सुरीऽत्रवीत्। नाद्याप्युउभासि पाखण्डं मातरं ते विष्टिका तत्॥ ५३ ॥

भद्रां नामाय चुननीपितुर्मातरमातुराम्। विकरोतिस्र इदतीं कर्णं कुररीमिव॥ ५४॥ स सुर: पुनरप्यृचे मुखतां प्रक्ततं लया। स्तकुटुम्बप्रणाशाय कत्यातुष्यमिटं व्रतम् ॥ ५५ ॥ भन्यथा कुलमेटिं ते मातरं इरिणीमिव। इता भ्रच्यामि पच्चामि भन्निययामि च चगात्॥ ५६॥ ततीऽप्यभीतं चुननीपितरं वीच्य मोऽमरः। भद्रामाराटयत्तारं स्नान्यस्तामजामिव ॥ ५० ॥ यया भार इवीटस्बमुदरेगोदरंभरि:। मातरं इन्यमानां तां पश्येत्यू वे पुनः सुरः ॥ ५८ ॥ ष्रवैवं चिन्तवामास चेतसा चुलनीपिता। भही दुरात्मा कोऽप्येष परमाधार्मिकोपम: ॥ ५८ ॥ पुत्रवयं मे पुरतो जवान च चखाद च। क्रव्यादिव समाम्बामप्यधुना इन्तुसुद्यतः ॥ ६० ॥ यावत इन्यम्ं तावद्रस्थामीति चचास सः। क्वांणिन महाशब्दमुत्पेते च सुरेण खे॥ ६१॥ तं च की लाइनं शुला भद्रा दुतमुपैत्य तम्। किमेतदिति चाष्टच्छकोऽर्शसत्तदग्रेषत:॥ ६२॥ त्रताऽभाषिष्ट भद्रैवं मिष्याहकोऽप्ययं सुरः। पोषधन्नतविम्नं ते चन्ने कितिमभीषणै: ॥ ६३॥ पोषधन्नतभङ्गस्य कुरुषालोचनं ततः। पापाय व्रतभद्भस्य स्थादनालोचनं यत: ॥ ६४ ॥

तयेव प्रतिपेदेश्य तहाचं चुलनीपिता।
चकारालोचनां तस्य व्रतमङ्गस्य ग्रहधीः ॥ ६५ ॥
स्रथेकादश भेजेश्मी यावकप्रतिमाः क्रमात्।
सोपानानीव स स्वर्गसीधारोहणकर्मणे ॥ ६६ ॥
निस्तिंयधारानिधितं स एवं यावकव्रतम्।
सुचिरं पालयामास भगवहचनोचितम् ॥ ६० ॥
ततः संलेखनापूर्वं प्रपद्यानशनं सुधीः।
स्रावा सीधर्म उत्पेदे विमाने सोश्वणप्रभे ॥ ६८ ॥

दुष्पानमेवं चुलनीपिता यथा
तत्पानयामास स पोषधवतम् ।
ये पानयन्येव तथा परेऽप्यदो
इढव्रतास्ते खलु मुक्तिगामिनः ॥ ६८ ॥
॥ इति चुलनीपितः कथानकम् ॥ ८६ ॥

ददानीं चतुर्थं शिचावतमाइ-

दानं चतुर्विधाहारपाचाक्कादनसद्मनाम्। अतिथिभ्योऽतिथिसंविभागव्रतमुदौरितम्॥ ८०॥

त्रितिथ्यस्तिथिपर्वायुत्सवरिहतेभ्यो भिचार्थं भोजनकाले उप-स्थितेभ्यः साधुभ्यो, दानं विश्वाणनं, चतुर्विधस्याशनपानखाद्यस्वाद्य-रूपस्याहारस्य, पात्रस्यालाव्वादेः, श्वाच्छादनस्य वस्त्रस्य कम्बलस्य वा, सद्यनो वसतेदपलचणात्पीठफलकश्रय्यासंस्तारकादीनामिष । भनेन हिरक्यादिदाननि शेष्यं वा यतेरनिधकारात्। तदेतदितिथि-संत्रिभागवतस्थिते। स्रतिथिः सङ्गतो निर्दोषो विभागः पश्चात्-कर्मोदिदोषपरिहारायां ग्रदानकृषोऽतिथिसंविभागस्तद्वृषं व्रतमः तिथिसंविभागवतम्। स्राहारादीनां च न्यायार्जितानां प्रासुकेषणी-यानां कल्पनीयानां च देशकाल स्रदासकारपूर्वकमात्मानुसहबुद्धाः यतिभ्यो दानमितिथसंविभागः।

यदूचु: ---

'नायागयाणं कप्पिक्जाणं अविपाणाईणं द्वाणं देसकाल-सदासकारकमजुश्रं पराए भत्तीए श्रायाणुगच्चुडीए संजयाणं दाणं अतिहिसंविभागी।

मनूदितं चैतत्-

प्रायः ग्रहैस्तिविधविधिना प्रामुकैरेषणीयैः कल्पापायैः स्वयमुण्हतैर्वसुभिः पानकायैः। काले प्राप्तान् सदनमसमञ्जद्या साध्रवर्गान् धन्याः केचित्परमविहता हन्तः! संमानयन्ति ॥ १ ॥ ग्रग्रनमिखनं खादां स्वादां भवेदण पानकं यतिजनिहतं वस्तं पातं सकान्वस्रोञ्छनम्। वसतिपालकप्रस्थं मुख्यं चरित्रविवर्षनं निजकमनमः प्रौत्याधायि प्रदेयमुणासकैः॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) न्यायागतामां कल्पनीयामां अस्रपानादीनां ब्र्याखां देशकाल अञ्जासलार-कमयुतं परया अञ्जा खात्मात प्रसृद्धा संयतानां दानं अतिथिसंविभागः ।

#### तथा--

'साह्रण कप्पण्जिं जं निव दिसं कि हिंचि किंचि ति हैं। धीरा जहत्तकारी सुसावगा तं न भुंजंति ॥१॥ वैसहीसयणासणभत्तपाणभेसज्जवस्थपत्ताई। जहिं न पज्जत्तभणो थोवाचो वि थोवयं देह॥२॥

# वाचकम्ख्यस्वाह —

किश्चिष्ट्रदं कल्पामकल्पं स्थात् स्थादकल्पामपि कल्पाम्।
पिण्डः ग्रय्या वस्तं पातं वा भेषजाद्यं वा ॥ १ ॥
देशं कालं पुरुषमवस्थामुपयोगश्चिपिरिणामान्।
प्रममीच्य भवति कल्पंग्र नैकान्तालल्पतं कल्पाम्॥ २ ॥

नन् यथा शास्त्रे भाहारदातारः श्रूयन्ते न तथा वस्त्रादिदातारः,
न च वस्त्रादिदानस्य फलं श्रूयते तम वस्त्रादिदानं युक्तम्।
नैवम् । भगवत्यादौ वस्त्रादिदानस्य भाचादुक्तत्वात्।
यथा—

'समणे निमंशे फासुएणं एसणिकेणं समणपाणखाइम-साइमेणं वत्यपडमाइनंबनपायपुंक्षणेणं पीठफनगमेकासंथारएणं पडिलाभेमाणि विहरद्र।

<sup>(</sup>१) साधूनां कल्पनीयं यद् नापि दत्तं कांचित् किञ्चित् तक्षितृ। भीरा यदोक्ककारिकः सुत्रावक।स्तक्ष सुद्धते॥१॥

<sup>(</sup>२) वस्ति गयनासनभक्तपानभैष ज्ञावस्त्रपाल। दि । यद्यपि न पर्याप्रधनः स्रोकादपि स्रोकं द्यात्॥ २॥

<sup>(</sup>३) श्रमखान् निर्यन्यान् प्रासुक्षेत रावचीवेत कारानपानसाहिमसाहिमेत

द्रत्याहारवत्संयमाधारग्रशेरोपकारकताहस्त्रादयोऽपि साधुम्यो देयाः । संयमोपकारित्वं च वस्त्रस्य तावत् त्रणग्रहणानलसेवा-निवारणार्थत्वेन, धर्मग्रक्तध्यानसाधनार्थत्वेन, म्लानपौडापरि-हारार्थत्वेन, सृतकपरिष्ठापनार्थत्वेन च ।

## यदारु:---

'तणग्रहणानलसेवानिवारणा धन्मसुक्रभाणहा। दिहुं कप्पमाहणं गिलाणमरणह्या चेव॥१॥ वाचकोऽप्याह—

शीतवातातपैद्धंशैर्मशकैयापि खेदित:।

मा सम्यक्तादिषु ध्यानं न मम्यक् संविधास्यति ॥१॥ इत्यादि पातस्याय्युपयोगः, अग्रष्ठस्यानादेर्ग्रहणेन तत्यिरिष्ठापनं, संसक्तान-स्याविराधनात्। प्रमादात्यूतरकसहितस्य तत्त्वुक्तोदकादेर्ग्रहणे सित तत्परिष्ठापनासुक्तं च। एवमादयोऽन्येऽपि पातग्रहणे गुणाः।

## यदाडु:--

किकायरक्वणहा पायगहणं जिलेहिं पक्षतं। जे त्र गुणा संभोए हवंति ते पायगहणे वि॥१॥

वस्तपतङ्ग्राङकस्बनपादशीञ्कानेन पीठफलकशय्याकंक्तारकेख प्रतिलाभ्यक्षानान् विकारयति।

<sup>(</sup>१) स्वायक्त्वाहनसमितानिवारकाय धर्मगुक्कध्यानार्थम् । दिसं कल्पस्यं ग्लानमरकार्थं नैता १ ।

<sup>(</sup>२) घटकः वरस्वार्थे पालग्रहस्यं जिनैः प्रसप्तमः । वे स गुक्ताः संभोगे भवन्ति ते पालग्रहस्येऽपि ॥ १॥

'धतरंतवासवुद्धा सेहा एसा गुरूषसहुवमी। साहारयोग्गहालडिकारया पायमह्यां तु॥ २ ॥

मनु तीर्थकराणां वस्त्रपात्रपरिभीगो न त्रूयते, तीर्थकर-चरितानुकारय तिच्छित्राणां युक्त: । वदन्ति हि—

'जारिसयं गुरु लिङ्गं सीसेण वि तारिसेण हविभव्यम्। इति मैवं वोच:—

यक्तिः । वस्ति । वस्ति । वस्ति । याविक्स्ति । याविक्स्ति । वस्ति । वस

# यदाहु:--

ैसन्त्रे वि एगदूसेण निगाया जिणवरा चउन्त्रीसं।
न य नाम सम्मालिंगे न य गिहिस्तिंगे कुसिंगे वा ॥ १ ॥
परमार्थे च —

<sup>(</sup>१) ग्लानवास्त्रात् शिवानात् प्रावृधिकाद् गुरोरसङ्ख्णुवर्गात्। साधारयावयञ्चलिकात्यात् पालयञ्च तं ॥ २ ॥

<sup>(</sup>२) बाह्यं गुक्लिक् शिष्येषापि ताहयेन भवितव्यम् ।

<sup>(</sup>३) सर्वेऽपि एकटू स्त्रेणा निर्मता जिनवर। चतुर्विश्रातः । . न च नामान्यविद्गेन च स्टस्टिक्के कृतिहरू वा ॥ १॥

'सेविम जी अईया जी अगागया जी अ वहमाणा ते सब्बे मीविस्थियो दिसियव्यो त्ति कहु एगं देवदूसमादाय निक्विमंसु निक्वामंति निक्विमस्मंति वा।

प्रविच्योत्तरकालं च सर्ववाधासहत्वाद वस्त्रेण प्रयोजनिमिति
ययाकयिच्च देपेतु नाम । गुक्लिङ्गानुवर्चनं च तिच्छिष्याणां
यदुत्तं, तदेरावणानुकरणमिव सामान्यकरिणाम् । किं च । तीर्थकरानुकारमिच्छिद्वर्मेठे निवमनमाधाकर्मिकादिपरिभोगस्तैलाभ्यङ्गोऽङ्गारशकटीसेवनं त्रणपटीपरिधानं कमण्डलुधारणं बहुसाधुः
मध्ये निवासम्बद्धस्थानां धर्मदेशनायाः करणं शिष्यशिष्यादीचादिकं सर्वमविधेयं स्थात्, तच्च कुर्वन्ति ।

कम्बलस्य च वर्षास बहिनिर्मतानां तात्कालिक हष्टावप्काय-रच्चणस्पयोगः, बाल हड्ग्लानिमित्तं वर्षत्यपि जलभरे भिचायै निःसरतां कम्बलाहत देहानां न तथाविधाप्काय विराधना, उचार-प्रस्ववणादिषी डितानां कम्बलाहत देहानां गच्छतामपि न तथा-विधा विराधना। छत्रायाच्छादितानां कम्बलमन्तरेणापि गच्छतां को दोष इति चेत्। न। 'छत्तस्य य धारणद्वाप' इत्यागमेन छत्रस्य प्रतिषिषत्वात्॥ रजोहरणं पुनः साचाच्जीवरचार्थं प्रति-लेखनाकारित्वादुषयोगीति कस्तत्र विवादं क्षुर्यात् ?। सुद्ध-वस्त्रमपि सम्पातिमजीवरचणादुष्ण सुख्वातिवराध्यमानबाद्यवायु-

<sup>(</sup>१) मेर्ने येऽतीता येऽनागता ये च वर्तमानास्ते सर्वे सोयधिभक्ते देष्टव्य इति क्रत्या एकं देग्द्रध्यमादाय निरक्तं मधुः निष्क्रामन्ति निष्कृमिष्यन्ति वा।

कायजीवरचणासुखे धृलिप्रवेशरचणाचीपयोगि । पीठफलकयो-वैषीस पनककुन्यादिसंसकायां भृवि भूशयनस्य प्रतिषिष्ठलाच्छयः नासनादावुपयोगः । श्रय्यासंस्तारकयोच श्रीतोष्णकालयोः श्रयनादावुपयोगः । वसतिच निवासार्थं यतीनामत्यन्तोपकारिणो ।

#### यदाह---

'जो देइ उवसायं मुणिवराण खेगगुणजोगधारीण।
तेणं दिसा वत्यस्पाणसयणासणिवकणा॥१॥
'जं तत्य ठियाण भवे सब्बेसि तेण तिसमुवक्रीगो।
रक्षपरिपालणा वि, क्रतो दिस्सा एव ते सब्बे॥२॥
'सीयायवचोराणं दंसाणं तह य बालमसगाणं।
रक्षंतो मुणिवसभे सुरलोयसहं समक्षिणु ॥३॥

एवं यदन्यद्यीधिकमीपयहिकं वा धर्मीपकरणं तसाधृनां धारयतां न दोषः ; तहातृणां तु सुतरां गुण एव ॥

उपकरणमानं तु

<sup>(</sup>१) यो दहात्युपात्रयं सुनिवराचासनेकगुणयोगधारिकास् । तेन दक्ता वस्तास्यामध्यनासनविकत्याः ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) यत्तात्र स्थितानां भवेत् सर्वेषां तन तेषास्ययोगः । रक्षापरियालना च्यपि, च्यतो इत्ता एवं ते सर्वे॥ २ ॥

 <sup>(</sup>३) श्रीतातपचौरेक्यो दंशेक्यक्तचा च वालक्शकेक्कः ।
 रचन सुनिद्यक्षान सुरखोकसुक्षं समर्जात ॥ ३॥

'जिला बारसक्वाची घेरा चीहसक्विणी। भज्जाणं पस्त्वीसंतु भची उद्गं उवमाही॥१॥

इत्याद्यागमादवगन्तर्थं. इइ त् ग्रत्यगौरवभयाच प्रतन्यते। इड हडोक्का सामाचारी। त्रावर्केण पोषधं पारयता नियमालाधुभ्यो दस्तः भोक्तव्यम् । कथम् १ । यदा भोजनकास्तो भवति तदा श्रासनी विभूषां क्रत्वा प्रतिययं गत्वा साधून् निमन्त्रयतं ; भिन्नां ग्रह्मी-तेति ॥ साधूनां च तं प्रति का प्रतिपत्ति: । उच्यते । तदैक: पट-लकमन्यो मुखानन्तकमपरो भाजनं प्रत्यवैचते ; माऽन्तरायदीषाः स्थापनादोवा वा भूविविति । स च यदि प्रथमायां पौरुष्यां निमन्त्र-यते; प्रस्ति च नमक्तारमहितप्रसाख्यानी, ततस्तन्नृद्वते। प्रथ नास्यमी तटा न रुद्धते, यतम्तदोटव्यं भवति । यदि पुनर्धनं लगेत्, तदा ग्रह्मते संस्थात्र्यते च ; यो वा उद्दाटपीक्ष्यां पारयति पारणकवानन्यो वा तस्त्रै तहीयतः; पद्यात्तन त्रावकेण ससं सङ्गाटको व्रजति, एको न वर्त्तते प्रेषयितुं ; साधुपुरतः त्रावकसु मार्गे गच्छति, नतोऽभी ग्टइं नीला तावासनेनोपनिसन्त्रयते ; यदि निविधितं, तदा भव्यम्, भय न निविधितं, तथापि विनय-पयुक्ती भवति, ततोऽसी भक्तं पानं च स्वयमेव ददाति, भाजनं वा भारयति, स्थित एवाम्ते यावई।यते। साधृ भपि पञ्चालामेपरि-इरणार्थं सावग्रेषं ग्रह्मीत:, ततो वन्दिला विसर्क्कयति, अनु-

<sup>(</sup>१) किया हाटशक्रपाः स्थितराचतर्टशक्रपिखः। स्थानीयां पञ्चविद्यतिस्तु अत अर्बस्यप्रमुः॥१॥

<sup>(</sup>२) अस च पार्यके हातव्यो वा तकी।

गच्छिति कतिचित्पदानि; ततः खयं भुङ्के॥ यदि पुनस्तत्न यामादौ साधवो न भवन्ति तदा भोजनवेलायां दारावलोकनं करोति, विश्वद्वभावेन च चिन्तयित यदि साधवोऽभविष्यन् तदा निस्तारितोऽक्रमभविष्यमिति। एव पोषधपारणके विधि:। प्रन्यदा तु दक्ताः भुङ्को, भुक्का वा ददातीति।

त्रवासारस्रोकाः---

प्रवादीनासिदं दानसूत्रं धर्मीपकारिणाम्। धर्मीपकारबाह्यानां खर्णादीनां न तकातम् ॥ १ ॥ दत्तेन येन टीप्यन्ते कोधलोभस्मरादयः। न तत्ख्रणें चरित्रिभ्यो द्याचारित्रनाभनम् ॥ २ ॥ यस्यां विदार्यमाणायां स्वियम्ते जन्तुराशयः। चितेस्तस्याः प्रशंसन्ति न टानं करुणापराः ॥ ३ ॥ यद्यक्तसं महाहिंसं तत्तदोन विधीयते। तदहिस्सना लोहं कष्टं दशाहित्रसणः १॥ ४ ॥ संमुर्च्छन्ति सदा यत भूयांसस्त्रसजन्तवः । तेषां तिलानां को दानं मनागप्यनुमन्त्रते ? ॥ ५ ॥ दद्यादर्डप्रसूतां गां यो हि पुर्खाय पर्वणि। स्वियमाणामिव इहा । वर्ष्यते सोऽपि धार्मिकः ॥ ६ ॥ यस्या अपाने तीर्थानि मुखेनाश्चाति याऽश्विम् । तां मन्वानाः पविवां गां धर्मीय ददते जडाः ॥ ७ ॥ प्रत्य इंदु सामायां यस्यां वताः प्रपीद्यते । खरादिभिजन्तु नीं तां दखा हां श्रेयमे कथम् १॥ ८॥

खर्णमयी रूप्यमयी तिलमया ज्यमखपि। विभक्त्य मुज्यते धेनुम्तहातुः किं फलं भवेत् ? ॥ ८ ॥ कामगर्डकरी बन्युक्षेडदुमदवानतः। कले: कलितकरुँभेदुर्गतिहारकुश्चिका ॥ १० ॥ मोचहारागेला धर्मधनचौरी विपत्नरी। या कन्या दीयते साऽपि श्रेयमे, कोऽयमागमः ?॥ ११॥ विवाहसमये मृदैर्धमेंबुद्या विधीयते। यत्त् यीतुकादानं तत्स्याङ्गस्त्रनि इतोषसम् ॥ १२ ॥ यत् संक्रान्ती व्यतीपाते वैष्टते पर्वणीरिप ) दानं प्रवित्ततं लुक्षेम्भसंमोहनं हि तत् ॥ १३ ॥ मृतस्य दृष्ये ये दानं तन्बन्ति तनुबुद्धयः। ते हि सिञ्चन्ति सुग्रलं सलिलै: पत्नवेच्छ्या॥ १४॥ विषेश्यो भोजन दत्ते प्रीयन्ते पितरी यदि । एकस्मिन् भुतवत्यन्यः पृष्टः किंन भवेदिह १॥१५॥ प्रवत्यदसं चेहानं वितृगां पावसुत्तये। पुत्रेण तमे तपसि तदा मृक्तिं पिताऽऽप्रयात्॥ १६॥ गङ्गागयादी दानेन तरन्ति पितरी यदि । 'तत्रोद्यन्तां प्ररोहाय 'ग्रहं दग्धा दुमास्तदा ॥ १० ॥ गतानुगतिकै: स्वप्तं न दद्याद्पयाचितम्। फनन्ति इन्तः । पुरुषानि पुरुषाभावे मुधैव तत् ॥ १८ ॥

<sup>(</sup>१) क का व तलो भाना।

न कोऽपि शकाते वातं पूर्णे काले सुरैरपि। दत्तोपयाचितस्तेषां विम्वस्ताणं महाइतम् ॥ १८ ॥ सहोचं वा सहाजं वा श्रोवियायोपकस्पयन । टाताऽत्सानं च पात्रं च पात्रयेचरकावटे ॥ २० ॥ टटडर्मधिया टाता न तथाऽचेन लिप्यते। जानविप यथा टोषं यहीता मांसलोलप: ॥ २१ ॥ अपानप्राणिनो इत्वा पानं प्रणान्ति ये प्रनः। अनेकभेक्षातेन ते प्रीएन्ति भुजङ्गमम्॥ २२ ॥ न खर्णादीनि दानानि देयानीत्य हैतां मतम्। चवादीन्यपि पात्रेभ्यो दातव्यानि विपिसता ॥ २३ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्ररूपरत्नचयान्विताः। समितीः पञ्च विभ्वाणा ग्रप्तिवितयशास्त्रिनः ॥ २८ ॥ महाव्रतमहाभारधर्णेकधुरस्यराः। परीषद्वोपसर्गारिचमूजयमहाभटाः ॥ २५ ॥ निर्ममला: ग्रीरेऽपि किमुतान्येषु वसुषु १४ धर्मीवकरणं सुक्का परित्यक्तपरिग्रहा:॥२६॥ दिचलारिंशता दीषैरदृष्टं भैचमावकम। भाददाना वपुर्धर्मयावासावप्रष्टत्तये॥ २०॥ नवगुप्तिसनाथेन ब्रह्मचर्येण भूषिता:। दन्तशोधनमाचेऽपि परस्वे विगतस्प्रष्ठाः ॥ २८ ॥ मानापमानयोजीभानाभयोः सुखदुःखयोः। प्रशंसानिन्द्योद्वेषीकयोसुस्रहत्तयः॥ २८॥

क्ततकारितानुमितप्रमेदारश्ववर्जिताः। सोचैकतानमनसो यतयः पात्रमुत्तमम् ॥ ३० ॥ सम्यग्दर्भनवन्तमु देशचारितयोगिनः। यतिधर्में च्छवः पार्वं मध्यमं ग्टहमेधिनः ॥ ३१ ॥ सम्यक्तमावसन्तुष्टा वृतशीलेषु 'निःसहाः । तीर्श्वप्रभावनीयुक्ता जघन्यं पात्रमुखते ॥ ३२ ॥ कुशास्त्रयवणोत्पन्नवैराग्यानिव्यरियहाः। ब्रह्मचर्धरताः स्तेयस्वाहिंसापराक्षुखाः ॥ ३३ ॥ चोरव्रता मीनजुषः कन्ट्मूलफलाशिनः। ग्रिनोञ्कृतत्त्रयः पत्रभोजिनो भैचजीविनः ॥ ३४ ॥ कषायवस्त्रा निर्वस्ताः शिखामीख्डाजटाधराः। एकदण्डास्त्रिदण्डा वा ग्टहारण्यनिवासिनः॥ ३५ ॥ पञ्चान्त्रिसाधका ग्रीके गलन्तीधारिको हिमे। भक्ताकरामाः खट्टाक्नकपालास्थिविभूषणाः ॥ ३६ ॥ स्तबुद्धाा धर्मवन्तोऽपि मिय्यादर्शनदृषिताः । जिनधर्मिहिषो मूढा: कुपावं स्यु: 'कुतीर्थिन: ॥ ३० ॥ प्राणिप्राणापहरणा स्वावादपरायणाः। परस्वहरणोद्युताः प्रकामं कामगदेभाः ॥ ३८॥ परियद्दारभारता न सन्तुष्टाः कदाचन। मांसाथिनो मद्यरताः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) म च निःसृहाः।

<sup>(</sup>२) खाच ज नुतीर्थिकाः।

कुशास्त्रमात्वपाठेन सदा पिन्हतमानिन: 1 तत्त्वतो वास्तिकप्राया भगाविमिति ग्रंसिताः॥ ४० ॥ इत्यपातं क्रपातं च परिहत्य चिवेकिनः। यात्रदाने प्रवर्त्तनते सुधियो मोक्तकाङ्गिणः ॥ ४१ ॥ दानं स्थात्मकलं पात्रे 'कुपावापावधोरपि 1 षात्रे धर्माय तच स्वादधर्माय तदन्ययोः ॥ ४२ ॥ पय:पानं भुजङ्गानां यथा विषविवृद्धये । क्रपातापात्रयोदीनं तद्वां इविवृद्धये ॥ ४३ ॥ स्वादु चीरं यथा चिसं कटूलाबुनि दुष्यति । दानं दत्तं ग्रहमपि कुपानापात्यीस्तया ॥ ४४ ॥ दत्ता कुपाबापावाभ्यां मर्वीर्थिप फलाय न। पावाव दत्तो यासोऽपि यहवा स्थानाहाफलः ॥ ४५ ॥ इयं मोचफले दाने पातापात्रविचारणा १ दयादानं तुतत्त्वज्ञैः कुत्रापि न निविध्यते॥ ४६ ॥ शुद्राश्चितिकता भङ्गासत्वारः पात्रदानयोः । चादाः शही दितीयो वैकस्पिको उची तु निष्फली ॥४०॥ रानेन भोगानाप्रोतीत्यविस्ध्येव भाष्यते। भनर्ष्यपात्रदानस्य चुद्रा भोगाः कियत्पत्तम् ?॥ ४८ ॥ पातदाने फर्च मुख्यं मोचः शस्यं क्षपेरिव। पनासमिव भोगासु फलं स्वादानुषक्तिकम् ॥ ४८ ॥

<sup>(</sup>१) जाचा नत्वपात्रकुपात्रयोः।

<sup>(</sup>३) न च हितीयस्त पाचिकी-।

<sup>(</sup>२) क -द्भवति पाष्पने।

जिनानां दानदातार: प्रथमे मोचगामिन: ।
धनादयो दानधर्माद्वोधिकीजमुपार्जयन् ॥ ५०॥
जिनानां पारणे भिचादातृणां मन्दिराजिरे ।
'हर्षोत्कर्षपरा: मद्य: पुष्पवृष्टिं व्यष्ठ: सुरा: ॥ ५१॥
द्रव्यतिथिसंविभागवृतमेतदुदीरितं प्रपञ्चेन ।
देयादेये पावापावे जाता यथोचितं कुर्यात् ॥ ५२॥ ८०॥
यथपि विवेकिन: यहावत: मत्पावदाने साचात्पारम्पर्येण वा
मोच: फर्जं, तथापि मुख्जनानुग्रहार्थं पात्रदानस्य प्रासद्धिकं
फल्माह---

पश्च सङ्गमकी नाम सम्पदं वत्सपालकः। चमत्कारकरीं प्राप मुनिदानप्रभावतः॥ ८८॥

पश्चेत्यनेन मुखनु हिमिभ मुख्यति । मङ्गमको नामिति सङ्गमकाभिः भानः, वस्तपालो वस्तपालनजीवकः, चमत्कारकरीं सम्पदं प्रापः ; कुतः, मुनिदानप्रभावतः । अत्र सङ्गमकस्य पारम्पर्येण मोचोऽपि भलमस्ति, तथापि प्रासंङ्कभलाभिधानरभसेन स नोक्तः । सङ्गमकचरितं च सम्प्रदायगयम ।

स चायम्-

मगर्धव्यस्ति निःसीमरत्नप्राम्भारभासुरम् । पुरं ससुद्रवद्राजग्टहं जुलग्टहं त्रियः ॥ १॥

<sup>(</sup>१) का गञा सा सगन्युदकपुष्प्रसक्त्व-।

राजा पुरं तदपरैरनुक्षक्षितशासनः। श्रशास खेलिकः पाकशासमः खःप्रशैमिव ॥ २ ॥ शालियामेऽय धन्येति काचिदुच्छित्रवंशिका। बालं सङ्गमकं नाम समादाय समाययी॥ ३॥ वसंस्तत्र स पौराणां वसारूपाख्यचारयत। प्रमुख्या ह्यसी रोरवालानां सट्जीविका ॥ ४ ॥ श्रयापरेयः: संजाते तत्र कस्मिं खिदुतावे। पायसं सङ्गमोऽपश्यद् भुज्यमानं ग्रहे ग्रहे ॥ ५ ॥ गला खगेहे जननीं ययाचे सोऽपि पायसम्। माऽप्यवाच दरिद्राऽस्मि महेहे पायसं कुतः ? ॥ ६ ॥ बालेन तेनाज्ञतया याच्यमाना सुहुर्मुहु:। स्मरन्ती पूर्वविभवं <sup>१</sup>तारतारं रुरोद सा॥ ०॥ तस्या रुदितदु:ख्नानुविदहृदया इव। भागत्य 'प्रतिवेशिन्य: पप्रच्छुर्दु:खकारणम् ॥ ८ ॥ ताभ्योऽभ्यधत्त सा दुःखकारणं गहदाचरैः। चीरादादुव तास्तस्यै साऽपचत् पायसं तत: ॥ ८ ॥ खर्डाच्यपायसैर्भृता स्थानं वालस्य तस्य सा। भार्षयस्रययी चान्तर्गृहं कार्येण केनचित्॥ १०॥ श्रवान्तरे च कोऽप्यागासुनिर्माससुपोषित:। पारणाय भवोदन्वत्तारणायास्य नीरिव ॥ ११ ॥

<sup>(</sup>१) खागचडतारंतारं।

<sup>(</sup>२) क सा प्रातिवेशिक्सम्यः।

सोऽचिन्तयदिदं चिन्तामाणिकामिव चेतनम्। जङ्गमः कल्पशाखीव कामधेनुरिवापशः॥ १२॥ साधु साधु महासाधुमिङ्गाखैरयमाययौ। कुर्तोऽन्यया वराकस्य ममेहक्पात्रसङ्गमः ?॥ १३॥ भाग्योदयेन केनापि समाख समपद्यत । वित्तं वित्तं च पात्रं च जिविणीसङ्गमी द्यायम्॥ १४॥ इत्यमी स्थानमृत्याद्य पायसं साधवे ददी। जग्राहानग्रहायास्य महाकारुणिको मुनि: ॥ १५ ॥ ययी च स सुनिर्मेहासध्याट् धन्याऽपि निर्ययौ। मन्ये भूतमनेनिति ददौ सा पायसं पुन: ॥ १६ ॥ तत्यायसम्लप्तः सनाकग्ढं व्भुजेश्य सः। तदजीर्षेन यामिन्यां सारन् साधं व्यपदात ॥ १० ॥ तेन दानप्रभाविण सोऽय राजग्रहे परे। गोभद्रेभ्यस्य भार्याया भद्राया उदरीत्भवत् ॥ १८ ॥ गालिचेत्रं सुनिष्यतं खप्नेऽप्रस्यव सा ततः। भर्तुः ग्रशंस, सोऽप्यस्थाः स्तुः स्थादित्वचीकथत् ॥ १८ ॥ चेद्दानधर्मकर्माणि करोमीति बभार सा। दोचदं. तं तु गोभद्रः पुरयामास भद्रधीः ॥ २०॥ पूर्णे काले ततो भद्रा युतियोतितदिगमुखम्। अस्त तनयं रत्नं विदूरं गिरिभूरिव ॥ २१॥ दृष्टसप्रानुसारेण स्नोस्तस्य ग्रुभे दिने। चक्रतुः पितरी ग्रासिभद्र इत्यभिषां ग्रुभाम् ॥ २२ ॥

'धात्रीभि: पञ्चभि: पाखमानः स वहधे क्रमातः। किश्विद्रनाष्ट्रवर्षः सन् पिताऽप्यध्यापितः कलाः ॥ २३ ॥ संप्राप्तयीवनश्वासी युवतीजनवञ्जभः। सवयोभिः समं रेमे प्रदास इव नृतनः ॥ २४ ॥ तत्प्रश्रेष्ठिनोऽयैत्य कन्या दाविंगतं निजा:। प्रदातं शालिभद्राय भद्रानाथं ययाचिरे ॥ २५ ॥ घथ प्रहृष्टी गोभद्रः ग्रासिभद्रेग सादरम्। सर्वलच्चणसपूर्णाः कन्यकाः पर्यणाययत् ॥ २६ ॥ शालिभद्रस्ततो रम्ये विमान इव मन्दिरे। विल्लास समं ताभिः पतिर्दिविषदामिव ॥ २० ॥ विवेदानन्दमभ्नोऽयं न राचिं न च वासरम्। तस्यापूरयतां भोगसामयौं पितरौ खयम् ॥ २०॥ त्रीवीरपादमूलेऽव गोभद्रो व्रतमयहीत्। क्षता चानग्रनं सता देवलीकं जगाम 'च ॥ २८ ॥ भवधिज्ञानती जाला गालिभट्टं निजासजम । तत्पृष्यावर्जितः सोऽभृत्पृत्रवात्मस्यतत्परः ॥ ३० ॥ दिव्यानि वस्त्रनेपच्यादीन्यस्य प्रतिवासरम्। . सभार्यस्थार्पयामास कल्पशास्त्रीव सोऽमर: ॥ ३१॥ यद्यसाचीचितं कार्यं भद्रा तत्तदसाधयत्। पूर्वदानप्रभावेष भोगान् सोऽभुङ्क केवलम् ॥ ३२ ॥

विगितिः कैयिद्खेदार्ग्डीला रव्यकम्बलान् । विश्विये श्रेणिकस्तां य महाई लेन नायहीत ॥ ३३ ॥ ततस्ते वणिजो जम्मः शालिभद्रनिवेतनम् । सद्तार्वेण तान् भट्राऽप्यग्रहीद्रवकम्बलान् ॥ ३४ ॥ मद्योग्यो ग्रह्मतामिको महामूखोऽपि कम्बलः। इत्युचे चेक्कणादेव्या तदा च श्रीणिको छप:॥ ३५॥ राज्ञाऽपि मूत्रपूर्वं ते कम्बलं विश्वजोऽधिताः। भद्रा जगाह तान् सर्वान् कम्बलानित्यचीकथन् ॥ २६ ॥ श्रे सिक: प्राहिको देवां प्रवीसं पुरुषं तत:। भद्रापार्खे मृत्यदानालाखलादानहितवे॥ ३०॥ याचिता तेन भद्रोचे कि त्वा तान् रद्वकम्बचान्। था तिभद्रियापादपोव्छनी कतवत्यहम् ॥ ३८॥ कार्यं निषयित किचिज्ञी गेंश्टेट्रतकार्यं है: तहलाऽऽपृच्छा राजानमागच्छामृन् रम्हाण च ॥ ३८ ॥ प्रात्यद्वता स तद्राजे राज्याचे चेत्रणाऽप्यदः। पग्यास्माकं विणिजां च रीतिहेस्त्रोरिवास्तरम् ॥ ४०॥ तमेव पुरुषं प्रेष श्रीणकीन कुत्रहलात्। **प्राकारिते शालिभद्रे भद्रो**पेत्य व्यक्तिच्चपत् ॥ ४१ ॥ बहिर्निह महीनाय ! जातु याति मदात्मज: । प्रसादः क्रियतां देव ! महुष्टागमनेन मे ॥ ४२ ॥ कौतूइलाच्छे किकोऽपि तत्तया प्रत्यपद्यत । तं च चर्ण प्रतीकाश्य साज्ये भूता गढहं ययी ॥ ४३ ॥

विचित्रवस्त्रमाणिकाचित्रकालकायीं ततः। याराजसम्बं खग्टहाटहशोभां व्यथन सा ॥ ४४ ॥ तयाऽऽह्रतस्ततो राजा क्रतां सदाः सुरैरिव। विभावयन् इट्योभां शालिभद्रग्रहं ययौ ॥ ४५ ॥ खर्णस्तभीपरि प्रेक्षदिन्द्रनीनाम्मतीरणम । मौतिकखस्तिकश्रेणिदन्तरद्वारभूतलम् ॥ ४६ ॥ दिव्यवस्वकतोक्षीचं सुगन्धिद्व्यध्ितम्। भुवि दिव्यविमानानां प्रतिमानमिव स्थितम् ॥ ४० ॥ तहिवंश विशामीशी विस्मयसेरलीचनः। भूमिकायां चतुर्थां तु सिंहामन उपाविशत् ॥ ४८ ॥ सप्तस्यां सुवि भद्रेत्य गानिभद्रं ततोऽवदत्। इहायात: खेणिकोऽस्ति तं द्रष्टुं चणमेहि तत् ॥ ४८ ॥ श्रम्ब ! त्वमेव यदेतिः तमधं कारय खयम । किं सया तत्र कर्त्तव्यं स भद्रासित्यभाषत १॥ ५० ॥ ततो भद्राऽप्यवाचैनं क्रेतव्यं वस्तु न ह्यदः। किन्छसी सर्वनीकानां युषाकमपि च प्रभुः ॥ ५१ ॥ तक्कृत्वा ग्रानिभट्रोऽपि सविषादमचिन्तयत्। धिक सांसारिकमैष्वये यसमाप्यपरः प्रभुः ॥ ५२ ॥ भोगिभोगैरिवैभिर्मे भोगैरलमतः परम दीचां मङ्च पहीषामि यीवीरचरणान्तिके ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) ख च -प्युवाचैवं।

एवं संवेगयुक्तीऽपि स मातुक्परोधतः। सभायोध्येत्व राजानमनमदिनयान्वित:॥ ५४ ॥ सखजे श्रेलिकेनाथ खाङ्के सत दवासित: । सेहाच्किरसि वाद्रातः सणावात्रृणि सोऽसुचत्॥ ५५ ॥ ततो भद्रा जगादैवं देवायं मुख्यतां यत: । मानुष्यमात्यमस्वेन सनुष्योऽप्येष बाध्यते॥ ५६॥ देवभूयं गतः स्रेष्ठी सभावस्यास्य यच्छति। टिव्यनेपयवस्त्राक्ररागादीन् प्रतिवासरम् ॥ ५०॥ ततो राज्ञा विस्रष्टोऽमी ययी सप्तमभूमिकाम्। इंडेव भोक्तव्यमिति विज्ञप्तो भद्रया रुपः ॥ ५८ ॥ भटाटा चिष्यतो राजा प्रखपदात तत्त्रया। सदाः साऽसाधयवसर्वे श्रीमतां किंन् सिध्यति ?॥ ५८॥ सस्री सानीयतैलाम्बर्गिस्तूर्णं ततो नृपः। चङ्कीयं तदङ्खाः कीडावाष्यां परात 'च॥ ६०॥ यावदन्वेषयामाम भूपतिस्तदितस्ततः। तावइद्राऽऽदिश्हासीं वाप्यभोऽन्यत नाय्यताम् ॥ ६१ ॥ तथाक्ततं तथा चित्रदिव्याभरणमध्यगम्। भक्काराभं खाक्क् लीयं द्वद्वा राजा विसिष्मिये ॥ ६२ ॥ किमेतदिति राम्नोका दाखवीचदिहान्बहम् !। निर्माखं यानिभद्रस्य सभार्यस्य निधीयते ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) कतत्।

सर्वया धन्य एवैष धन्योऽइमपि संप्रति । राज्ये यखेहगाः सन्ति विससग्रेति भूपतिः ॥ ६४ ॥ बुभुजे सपरीवारी भुभुजामयणीस्ततः। चित्रालङ्कारवस्त्राद्येरचितस स्टहं ययी ॥ ६५ ॥ गानिभद्रोऽपि संसारविमोसं यावदिच्छति। च्रभ्येत्व धर्मसृह्यदा विज्ञप्तस्तावदीदृशम् ॥ ६६ ॥ त्रागाञ्चतुक्कीनधरः सरासरनमस्रतः। मूत्तीं धर्म इवीदान धर्मघोषाभिधी सुनि: ॥ ६०॥ ग्रालिभद्रस्ततो हर्षादिधिरुद्य रथं ययौ। याचार्यपादान् वन्दिता साध्योपाविशत्प्रः ॥ ६८ ॥ स स्रिटेंशनां कुर्वन् नला तनिखपुच्छत । भगवन् ! कर्मणा केन प्रभुरन्धी न जायते ? ॥ ६८ ॥ भगवानप्यवावेदं दीचां ग्टह्मान्त ये 'जनाः। चर्राषस्यापि जगतः स्वामिभावं भजन्ति ते ॥ ७० ॥ यदीवं नाय ! तहता निजामाएच्छा मातर्म। यहीष्यामि व्रतमिति गालिभद्रो व्यजिञ्चपत् ॥ ७१ ॥ न प्रमादो विधातव्य दत्युक्तः सूरिणा ततः। शालिभद्रो गर्ह गन्वा भद्रां नलेखभाषत ॥ ७२ ॥ धर्मः श्रीधर्मघोषस्य स्रेरच मुखाम्बुजात् । विखदु:खविमोत्त्रकोपायभूतो मया श्रुत: ॥ ७३ ॥

<sup>(</sup>१) खाच नराः।

भकार्षीः माध्वदं वलः ! पितुम्तस्थामि नन्दनः । प्रशांसीत भट्राऽपि ग्रालिभट्रं प्रमोदत:॥ ७४॥ सोऽप्यवीचिंददं मातर्गवं चेत्तत् प्रसीद मे । ग्रहीष्यामि व्रतमहं ननु तस्य पितुः सुतः॥ ७५॥ माऽष्यवादीदिदं वस ! यक्तम्तेऽसी व्रतीद्यमः । किस्त्रत्र लोडचगका वर्षणीया निरन्तरम्॥ ७६॥ सुकुसारः प्रकलाऽपि टिव्यभोगैय नानितः। स्यन्दनं तर्णक इव कयं त्वं वर्स्यमि व्रतम् ?॥ ७०॥ शालिभद्रोऽप्यवाचैवं पुसांमी भीगलालिताः। घमहा व्रतकष्टानां कातरा एवं नेतरे ॥ ७८ ॥ त्यज भोगान् क्रमान्यर्लमान्यम्यान् सहस्व च । इत्यभ्यामादृतं वता ! ग्रङ्कीया दत्युवाच सा ॥ ७८ ॥ शालिभद्रस्तरी भद्रावचनं प्रतिपद्य तत्। भार्यामेकां तुलिकां च सुञ्चति सादिने दिने ॥ ८०॥ द्रवय तस्मिन् नगरे धन्यो नाम महाधनः। बभुव ग्रानिभद्रस्य कनिष्ठभगिनीपति: ॥ ८१॥ गालिभद्रवमा 'माशु स्वपयन्ती त तं तदा। किं रोटिषोति तेनोक्ता जगादैति सगहदम् ?॥ ८२ ॥ वत यहीतं में भाता खजत्येकां दिने दिने। भार्यां च तृलिकां चाहं ईतुना तेन रोदिमि ॥ ८३ ॥

<sup>ाः</sup> सम्बासासः। इध्यां।

य एवं कुरुते फेरुरिव भीरुस्तपस्त्रासी। हीनसत्त्वस्तव स्नातेत्यूचे धन्यः सनमंकम्॥ ८४॥ सुकारं चेदुतं नाथ ! क्रियते किंन हि त्वया ?। एवं सहासमन्याभिभीयीभिजेगदेऽय सः ॥ ८५ ॥ धन्गोऽप्युचे व्रते विद्यो भवत्यस्तास पुख्यतः। भनुमन्त्ररोऽय मेऽभूवन् प्रव्रजिष्यामि तद् दूतम् ॥ ८६ ॥ ता अध्युत्तुः प्रसीदेदमसाभिनेभेणोदितम्। मा स त्याची: त्रियोऽस्रांय मनस्तिन्! नित्यनातिता: ॥८७॥ श्रनित्यं स्तीधनाद्येतलो 'जभा नित्यपरे च्छया। चवर्यं प्रविज्ञामीत्यानपन धन्य उत्थितः ॥ ८८ ॥ लामन् प्रविज्ञाम एवम् अवतीय ताः। चन्यत धन्योऽपि धन्यंमन्यो महामनाः ॥ ८८ ॥ इतस वैभारगिरी सीवीर: समवासरत। विदाचनार तं सद्यो धन्यो धर्मसृहहिरा ॥ ८० ॥ दत्तदानः सदारोऽसावारुह्य शिविकां ततः। भवभीतो महावीरचरणी ग्ररणं ययौ ॥ ८१ ॥ सदार: सोऽयहीद दीचां तती भगवदन्तिक। तच्छ्ता प्रालिभद्रोऽपि जितंसन्यः प्रतत्वरे ॥ ८२ ॥ सोऽन्वीयमानस्तदनु श्रेणिकेन महीभुजा। उपेत्य श्रीमहावीरपादमूलेऽब्रहीद् व्रतम् ॥ ८३॥

<sup>(</sup>१) खनगोलकांच-।

ततः सपरिवारोऽपि स्वामी सिडार्घनम्हनः। विश्वसम्पर्तारमञ्चत् सयृष्ट इव इस्तिराट् ॥ ८.४ ॥ धस्यय ग्रानिभद्रय तावभूतां बहुयुती । सहत्तपत्र तेपातं खङ्गधारासङोदरम् ॥ ८५ ॥ पक्षाद् मामाद् दिमाखास्त्रिमास्या मासचतुष्टयात्। शरीरनिर्धेसी ती चक्रतु: पारणं सुनी ॥ ८६ ॥ त्रपमा समजायेतां निर्मासक्षिराङ्गकी। चर्मभस्त्रीयमी शानिभद्रधन्त्री महासुनी ॥ ८७ ॥ प्रत्येदाः श्रीमहावीरसामिना सह ती मुनी। भाजस्मत् राजग्रहं पुरं जन्मभ्वं निजाम् ॥ ८८ ॥ ततः समवसरणस्थितं नन्तं जगत्पतिम्। यदाऽतिशययागेनाच्छित्रमीयुर्जनाः पुरात् ॥ ८८ ॥ मासपारण्के शालिभद्रधन्यावुभावपि। कालि विष्टुर्ते भिचार्यं भगवन्तं प्रवामतुः॥ १००॥ मारूपार्खात्पारणं तिऽदेत्युक्तः स्वामिना ततः। इच्छामीति भणन् प्रालिभद्रो धन्ययुतो ययौ ॥ १ ॥ गला भद्राग्टइहारि तातुभाविष तस्यतु: । तपः चामतयातीच न केनाप्यपलक्तिती॥ २॥ श्रीवीरं शालिभट्टं च धन्यमध्यय बन्दित्म। यामीति व्याकुला भद्राऽव्यक्तासीदुस्का न ती ॥ ३॥ चणमेकमवस्थाय तत ती जग्मतुस्तत:। संहर्षी नगरदारप्रतोखा च निरीयतु:॥ ४॥

तदाऽऽयान्ती पुरे तिस्मिन्बिक्षेतं दिधसिर्पिषी। यालिभद्रस्य प्राग्जवामाता धन्याऽभवत्परः ॥ ५ ॥ यानिभद्रं तु सा प्रेच्य सञ्जात'प्रस्ववस्तनी। वन्दिला चरणी भक्त्या दाभ्यामपि ददी दिध ॥ ६॥ श्रीवीरस्यान्तिके गला तदालोच कतास्त्रिलः। शानिभद्रोऽवदत्स्वामिनातृतः पार्णं कद्यम १॥०॥ सर्वज्ञीऽप्याचचचेऽय ग्रालिभद्र ! महासुने !। प्राग्जक्समातरं धन्यामन्यद्यन्यजकानम् ॥ ८ ॥ कला पारणकं दभाऽऽपृच्छा च स्वामिनं तत:। वैभाराद्विं ययौ गालिभद्रो धन्यसमन्दितः॥ ८॥ शिनातने शानिभद्रः सधन्यः प्रतिनेखिते। पाइपोपग्रमं नाम तवानश्नमात्रयत् ॥ १०॥ तदा च भद्रा तनाता श्रीण्वश्च महीपति:। चाजग्मतुर्भिक्तियुक्ती चीवीरचरणान्तिकम् ॥ ११ ॥ तती भद्राध्वददन्यशालिभद्री का ती सुमी १। भिचार्थं नागती कसादसाहेश्म जगत्पते !॥ १२॥ सर्वे चोऽपि बभाषे तौ त्वहेश्मनि सनी गती। जाती न तु भवत्येष्ठागमनव्ययचित्तया॥ १३॥ प्राग्जसमाता लक्ष्मोर्धन्या यान्ती पुरं प्रति। ददी दिध तयोस्तेन पारणं चक्रतुश्र ती ॥ १४॥

<sup>(</sup>१) क - मक्काव- ।

उभावय महासची 'सत्वरी भवमुज्भितुम्। वैभारपर्वते गलाहनगर्न ती प्रचन्नतुः ॥ १५ ॥ श्रीताकीन समं भट्टा वैभाराद्रिं ययी ततः। त्यास्थितावपम्यच तावममचिताविव ॥ १६॥ तलष्टमय प्रधन्ती सारन्ती तत्सुखानि च। मादोदोद्रोदयन्तीव वैभाराद्रिं प्रतिस्वनैः ॥ १०॥ श्रायातोऽपि रहहं वस ! मया तु खल्पभाग्यया । न जातोऽसि प्रमादेनाप्रसादं मा कथा मयि ॥ १८ ॥ यद्यपि त्यन्नवानस्वं तथापि निजद्भेनात्। भानन्द्यिष्यसि हशी पुरत्यासीनानोरयः ॥ १८ ॥ चारकीणासुना पुत्र ! शरीरत्यागहेतुना । मनोर्षं तमपि मे भङ्ज्मस्य्यतीऽधुना ॥ २०॥ प्रारम्भं यसपस्तत्र न तं विश्लीभवास्य हम्। किन्वितलकी यतमं शिलातल मितो भव ॥ २१ ॥ भयोचे श्रेणिको इर्धस्थान 'किमम्ब ! रोदिषि ?। ईहग् यस्थाः सतः स्तीषु 'त्वमेका पुत्रवत्यसि ॥ २२ ॥ तत्त्वज्ञोऽयं महामत्त्वस्यक्का त्रणीमव त्रियम्। प्रपेदे खामिनः पादान् साचादिव परं पदम् ॥ २३ ॥

<sup>(</sup>१) **समासमार**।

<sup>(</sup>३) खडलं सेना।

<sup>(</sup>२) कगच किंनाम।

पसी जगत्स्वामिशिषानुरूपं तप्यते तपः।
सुधाऽनुतप्यते सुखे! किं त्यया स्त्रीस्त्रभावतः ? ॥ २४ ॥
भद्रैवं बोधिता राज्ञा विन्द्रत्वा तौ महामुनी।
विमनस्त्रा निजं धाम जगाम श्रेणिकस्त्रथा ॥ २५ ॥
स्त्रा ततस्तो सर्वार्थसिङस्वगं बभूवतुः।
सुरोत्तमौ तथस्त्रिंथसागरप्रमितायुषौ ॥ २६ ॥

सत्यात्रदानफलसम्पटमहितीयां

म प्राप सङ्गक श्रायतिवर्षमानाम् ।

कार्यो नरेरवितयातियिमंविभागे

भाग्यार्थिभिनेनु ततः सततं प्रयतः ॥ १२० ॥

॥ इति सङ्गककथानकम ॥ ८८ ॥

उतानि द्वादशव्रतानि, श्रयं तच्छेषमितचारस्त्रणलक्षणं प्रम्होतुमाद्य —

व्रतानि सातिचाराणि मुक्तताय भवन्ति न । अतिचारास्ततो हेयाः पञ्च पञ्च व्रते व्रते ॥ ८८ ॥

भितिचारो सालिन्यं तद्युक्तानि व्रतानि न सुक्ताय भवन्ति, तद्यभैनेवैकैकिस्मिन् व्रते पञ्च पञ्चातिचाराः परिस्रणीयाः। नन् सर्वेविरतावैवातिचारा भवन्ति, संज्वलनोदय एव तेषासिभ-भानात्। यदाच---

'सब्वेवि च चह्यारा मंजनगाणं तु उदयती हुंति।

मूनच्छिकं पुण होइ बारसण्हं कसायाणं ॥१॥

संज्यनगंदयस सर्वेविरतानांमेव, देशविरतानां तु प्रत्यास्थानावरणोदय इति न देशविरतावितचारसम्भवः। युज्यते चैतत्,
चन्यीयस्वात्तस्याः, कुन्युगरीरं व्रणाद्यभाववत्।

तथाहिः --

प्रथमाणुर्वतं स्वृत्तं सङ्गल्यं निरपराधं दिविधं विविधेनेत्यादिविकल्पे विशेषितत्वेनातिस्त्यातां गर्त देशाभावात्त्रयं देशिवराधनाक्ष्मा प्रतिचारा भवन्तु. अतः सर्वनाश एव तस्त्रोपपद्यते । महावर्तेषु तु ते मंभवन्ति, महत्त्वादेव ; इस्तिश्वरीरं व्रव्णष्टवन्धादिवदिति । उर्च्यते । देशिवरतावित्यारा न संभवन्तीत्यसङ्गतम् ।
उपासकदशादिषु प्रतिव्रतमित्यारपञ्चकाभिधानात् । अय भङ्गा
एव ते, न त्वित्याराः । नैवम् । भङ्गाद्वेदेनातिचारस्थागमे
संमतत्वात् । यचोक्तम् । सर्वेऽस्थितचाराः संन्वलनोदय एव ।
तक्तत्यम् । केवलं सर्वेविरित्यारिक्षमेवाश्वित्य तदुच्यते, न तु
सम्यक्षदेशिवरती । यतः मञ्चिव च श्रद्वयारा इत्यादि गाथाया
एवं व्याख्या - संन्वलनानामेवोदये सर्वेविरतावित्यारा भवन्ति,
शेषोदये तु मूलच्छेद्यमेव तस्याम् । एवं च न देशिवरतावितचाराभावः ॥ प्रदे ॥

भवेरिष च अतिकारा संज्ञानानां तु उदयतो भवन्ति ।
 भृज क्केट्यं पुनर्भवित हादशानां कषायाच्याम् ॥ १ ॥

#### तत प्रथमवरी तानाइ --

### क्रोधाइस्वश्क्विक्छेदोऽधिकभागधिरोपगम्। प्रहारोऽक्रादिरोधश्चाहिंसायां परिकौर्त्तिताः॥८०॥

प्रहिंसायां प्रथमासुवृते प्रमी पञ्चातिचाराः - बन्धी रज्जादिना गोमहिषादीनां नियन्त्रणमः स्वप्रतादीनामपि विनयगाहणार्ध क्रियते, चतः क्रोधादित्यक्रम्; क्रोधात् प्रबलकषायोदयाद्यो बन्धः स प्रथमोऽतिचारः १। कविः ग्ररीरं लग्वा, तस्याः हेदो देधीकरणमः; सच पादवल्यीकोपहतपादस्य प्रतादेरपि क्रियते इति कोधादित्यनुवर्ततः। क्रोधादाः क्रविच्छेदः स दितीयोऽति-चारः २। श्रधिकस्य वोढमणकास्य भारस्वारीपणं गी-करभ-रासभ-मनुष्यादेः स्त्रन्थे पृष्ठे शिरसि वा वाहनायाधिरोपणम् ; इहापि क्रोधादित्यनुवर्त्तते, 'तेन क्रोधात्तदुपलव्चिताक्षोभादा यदधिक-भारारोपणं स त्रतीयोऽतिचार: ३। प्रहारो लगुडादिना ताडनं क्रोधादेवेति चतुर्थोऽतिचारः ४। श्रवादिरोधो भोजनपानादेः निषेध: क्रोधादेवेति पञ्चमोऽतिचार: ५। यत्र चायमावश्यक-चुर्खाद्यको विधि:। बन्धो दिपदामां चतुष्पदानां वा स्यात्, सोऽपि सार्थकोऽनर्थको वा, तत्नानर्थकस्तावद् विधातुं न युज्यते, सार्थकः पुनरसी दिविध:, सापैको निरपेक्षय, तत सापैको यो दास-यन्यिना शिथिलेन, यश्र प्रदीपनादिषु मोचियितुं हेत्तुं वा शकाते। निरपेसो यत् नियसमाखर्येच बध्यते। एवं तावत

चतुष्पदानां बन्धो दिपदानामपि दासदासीचीरपाठादिप्रमत्तः पुत्रादीनां यदि बच्चस्तटा मिवक्रमणा एव बन्धनीया रचणीयास. यथाऽग्निभयादिष् न विनम्यन्ति ; तथा दिपद्चतुष्पदाः त्रावकेण त एवं संग्रहीत्या य अवडा एवासते इति, क्विच्छेदोऽपि तथैव । नवरम । निर्मेनो इन्तपादकणेनासिकादि यत्रिदेयं किनत्ति. मापेतः पनगण्डं वा अक्वी किन्छाहा दहेहेति ; तथाऽधिक-भारोऽपि नारोपियतव्य: पुर्वमेव हि या दिपदादिवाहनेन जीविका सा वावकेण मीत्रका, त्रयान्याऽसी न भवेत : तटा हिपदी व्यं भारं स्वयम्तिकपति, अवतारयति च तं वाह्यते, चत्रपदस्य त् ययोचितभारः किञ्चिद्रनः क्रियते. इसक्रकटादिषु प्रनरुचितवेलायामसी मच्यत इति प्रहारोऽपि तथैव । नवरम । निरपेत्रः प्रहारो निर्देयताङ्ना, सापेत्रः पुनः श्रावर्कणादित एव भीतपर्षदा भवितव्यं, यदि एनः कोऽपि न करोति विनयं तटा तं मर्माणि मुक्का जतया दवरकेण वा सकट दिवी ताडियेदिति। तया अवपानादिरोधी न कस्यापि कर्त्तव्यस्ती क्षावभूको ह्येवं स्ति 'स्मियर्तः सभीजनवेलायां तु उचिरतादीन् विना नियमत एवान्यान् विष्टतान् भाजियत्वा स्वयं भुज्जीत ; श्रवादिरोधीऽपि मार्थकानधिकमेटी बन्धवत् द्रष्टव्यः । नवरम् । सापैची रीग-चिकित्सार्थं स्थात्, श्रपराधकारिणि च <sup>१</sup>वाचैव व**देट्—श्र**टा ते न टास्यर्वभोजनादि। शान्तिनिभित्तं चोषवासादि कारयेत्।

<sup>😗</sup> इ. व्यव्यतः।

किं बहुना ? मूलगुणस्थाहिं सालचणस्थातिचारो यथा न भवति तया यतनया वर्त्तनीयम । ननु हिंसैव आवकेण प्रत्याख्याता ततो बचादिकरणेऽपि न दोषो हिंसाविरतेरखिखितवातु: श्रय बन्धादयोऽपि प्रत्याख्यातास्तदा तलार्ग व्रतमङ्ग एव विर्ति-खण्डनात । किञ्च । बन्धादीनां प्रत्याख्येयत्वे व्रतियत्ता 'विधीर्येत : प्रतिव्रतमतिचारव्रतानामाधिकादिति। एवं च न बसादीना-मतिचारतिति। उचाते - मह्यं हिंसैव प्रत्याख्याता न बन्धादयः. केवनं तस्रत्याखाने चर्यतस्ते प्रित्याखाता दृष्ट्याः, हिंसी पायत्वात्तेषाम । न च बन्धादिकरगेऽपि व्रतभङ्गः किन्खतिचार एव । कथम् । इ.च दिविधं व्रतस्-ग्रन्तर्वृच्या बिहर्वृच्या च ; तत्र मार्यामीति विकल्पाभावन यदा कोष(द्याविशात्परपाणप्रश्वाण-मविगण्यन् बन्धादी प्रवर्त्तते न च हिंसा भवति, तदा निदेयताविरत्यनपेचप्रवत्तत्वेनान्तर्वत्या व्रतस्य भङ्गः, हिंसाया भभावाच बहिर्वृत्था पालनमिति । देशस्य भञ्जनाहेशस्यैव पासनादतिचारव्यपदेशः प्रवक्तते।

#### तद्त्रम् —

न मारयामीति कतव्रतस्य विनैव सत्युं क इहातिचारः ?।
निगद्यतं यः कुपितो वधादीन् करीत्यसो स्यावियमाऽनपेचः ॥१॥
सत्योरभावावियमोऽस्ति तस्य कोपाइयाहीनतया तु भगनः।
देशस्य भङ्गादनुपालनाच पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति ॥ २॥

<sup>(</sup>१) क विशोर्धते।

यचोक्तम् — व्रतियत्ता 'विशीर्यंत इति । तदयुक्तम् । विश्वद्वाहिंसा-सद्भावे हि बन्धादीनामभाव एव । तत् स्थितमेतहन्धादयोऽति-चारा एव । बन्धादियहणस्य चोपलत्त्रणत्वात्मन्वतन्त्वप्रयोगादयाऽ-न्येऽप्यतिचारतया क्रेया: ॥ ८० ॥

षय हिनीयस्य वनस्यानिचारानाह—

मिध्योपदेशः सहसाऽभ्यास्यानं गुद्धभाषणम् ।

विश्वस्तमन्त्रभेदश्च कूटलेखश्च सृन्दते ॥ ११ ॥

मिस्योपदेशोऽसदुपदेश: प्रतिपत्रसत्यत्रतस्य हि परपीडाकरं वचनमसयमेव, ततः प्रमादात्परपीडाकरणे उपदेशे अतिचारो यथा,
वाद्यान्तां खरोष्ट्रादयो इन्यन्तां दस्यव इति । यहा । यथास्थितोऽर्धस्तयोपदेशः साधीयान्, विपरीतस्तु अयथार्थोपदेशो यथा—पर्ण
सन्देहापन्नेन पृष्टे न तथोपदेशः । यहा । विवादे स्वयं परेण वा
अन्यतराभिसन्धानोपायोपदेश इति प्रथमोऽतिचारः १ । सहमा
अनालोचाभ्यास्थानमसहोषाध्यारोपणंयथा—चौरस्व पारदारिको
विव्यादि । अन्ये तु सहसाऽभ्यास्थानस्थाने रहस्थाभ्यास्थानं पठन्ति ;
व्याचन्तं च - रह एकान्तस्तत्र भवं रहस्यं रहस्येनाभ्यास्थानमभिग्रंमनमनदध्यारोपणं, रहस्याभ्यास्थानं यथा—यदि हदा स्त्री
ततस्तस्ये कथयति,—अयं तव भक्ती तकस्थामतिप्रसक्तः, अथ
तकस्यो तत एवमाह—अयं ते भक्ती प्रौठचेष्टितायां मध्यमवयिस
योषिति प्रसक्तः, तथाऽयं खरकामो सदुकाम इति वा परिहस्ति,

<sup>(!)</sup> कड विशीर्थत-।

तथा स्तियमभ्यास्थाति भर्त्तुः पुरः — यथा पत्नी ते कथयति एवमयं मां रहिस कामगर्दभः खलीकरोति, अथवा दम्मत्योरन्यस्य वा पंसः स्तिया वा येन रागप्रकर्ष उत्पद्यते तेन तादृशा रहस्येनानेक-प्रकारिणाभियंसनं हास्यक्रीडादिना नत्वभिनिवेशेन; तथा सित व्रतभङ्ग एव स्थात्।

यदाह

'सहसामक्खाणाई जाणंती जह करेज तो मंगी।

जह पुण णामोगाई हिंती तो हो द चह्यारी ॥१॥

हित दितीयोऽतिचार: २। तथा गुद्धं गूहनीयं न सर्वस्मै यक्कथनीयं
राजादिकार्थ्यमंत्रहं तस्थानिधक्त तनेवाकारे क्वितादिभिक्तीत्वाऽन्यस्मै प्रकायनं गुद्धभाषणं यथा—एते ही दिमिटं च राजविक्रहादिकं मन्वयन्ते, श्रयवा गुद्धभाषणं पैश्वन्यं यथा—हयोः
प्रोती सत्थामेकस्थाकारादिनोप कथ्याभिप्रायमितरस्य तथा
कथ्यति यथा प्रीतिः प्रणस्थित । इति त्यतीयोऽतिचारः ३। तथा
विश्वस्ता विश्वासमुपगता ये मित्रक कत्वादयस्तेषां मन्त्री मन्त्रणं
तस्थ भेदः प्रकाशनं तस्थानुवादक पत्नेन, सत्थत्वात् यद्यपि नाति
चारता घटते तथापि मन्त्रितार्थपकाशनजनितक ज्ञादितो मित्रकलवादेर्भरणादिसक्थवेन परमार्थतोऽस्थासत्थत्वात् कथि च्रिङ्गः
कपत्वेनातिचारतेव । ग्रह्मभाषणे ग्रह्ममाकारादिना विज्ञायानिध-

<sup>(</sup>१) सहसाभ्याच्यानाहीन् जानन् यदि कुर्यात् ततो भक्तः। यदि युनरनाभोगाहिभ्यस्ततो भवत्यतिचारः॥१॥

क्कत एव गुद्धं प्रकाशयति, इह तु खयं मन्त्रयिलेव मन्त्रं भिनत्तीत्यनयोभेंदः। इति चतुर्थोऽतिचारः ४। तथा क्टमसङ्कृतं तस्य
लेखो लेखनं कूटलेखः, अन्यस्वरूपाचरमुद्राकरणम्, एतक यद्यपि
कायेनामत्यां वाचं न वदामीत्यस्य न वदामि न वादयामीत्यस्य
वा व्रतस्य भङ्ग एव, तथापि सहमाकारानाभोगादिना अतिक्रमादिना वाऽतिचारः; अथवा अनत्यमित्यसत्यभणनं मया
प्रत्याख्यातिमदं पुनर्लेखनिमिति भावनया व्रतसापेचस्यातिचार एविति पश्चमोऽतिचारः ५॥ ८१॥

### षय हर्नीयव्रतातिचारानाइ —

स्तेनानुत्ता-तदानीतादानं दिट्राज्यलङ्गनम्। प्रतिरूपिक्रया मानान्यत्वं चास्त्रयसंखिताः॥ ८२॥

स्तेनाथीरास्तेषामनुद्धाः हरत यूयमिति हरणिक्रयायां प्रेरणा, भयवर स्तेनापकरणानि कुशिकाकत्तरिकाधर्षरिकादीनि तेषाः मर्पणं विक्रयणं वा स्तेनानुद्धाः। भव च यद्यपि चीर्यं न करोमि न कारयामीत्येवं प्रतिपद्मवतस्य स्तेनानुद्धावतभद्ध एट, तथापि किमधुना यूयं निर्व्यापारास्तिष्ठतः , यदि वो भक्तादि नास्ति तदाऽ हं तहदामि , भवदानं तमोषस्य वा यदि विक्रायको न विद्यति तदाऽ हं विक्रेष ? इत्येवंविधवचनैश्वीरान् व्यापार्यतः स्वकत्यनया तद्यापारणं परिहरतो व्रतसापेचस्यामावितचारः । इति प्रथमोऽतिचारः १। तथा तच्छव्देन स्तेनपरामभः स्तेनै-रानीतमाद्धतं कनकवस्त्रादि तस्यादानं यहणं मृत्येन सुधिकया

वा तदानीतादानं. स्तेनानीतं हि काणक्रयेण सुधिकया वा प्रच्छत्र ग्रह्मं योगो भवति, ततयीर्यं करणाइतभङ्गः, वाणिज्यमेव मया क्रियते न चौरिकेत्यध्यवसायेन व्रतसापेचत्वात्र 'तहक इति भङ्गाभङ्गरूपोऽतिचार: । इति हितीय: २ । तथा हिषोविं रुखो-राज्ञोरिति ग्रेष:, राज्यं नियमिता भूमि: कटकं वा तस्य लङ्गनं व्यवस्थाऽतिक्रमः : व्यवस्था च परसरविरुद्धराजकर्तेव. तम्रङ्गं चान्यतरराज्यनिवासिन इतरराज्ये प्रवेश: इतरराज्य-निवासिनो वा श्रन्थतरराज्ये प्रवेश: दिङ्राज्यलङ्गनस्य यद्यपि स्रवामिना प्रनतुत्रातस्य 'सामिजीवादत्तं तिखयरेणं तहेव य गुरू हिं' द्रायदत्तादान च मार्योगेन तलारिणां च चौर्यदण्ड-योगेन अदत्तादानक्ष्यलाइतभङ्ग एवं, तथापि दिङराज्यलङ्गनं कुर्वता सया वाण्ज्यिमेव कतं न चौर्यसिति भावनया व्रतसापेजलाज्ञीके च चौरोऽयमिति व्यपदेगाभावादितचारता। इति ढतीयः २। तथा प्रतिरूपं मद्दगं बीहीणां पलिञ्चः, ष्टतस्व वसा, हिङ्गोः खदिरादिवष्टः, तैनस्य मूत्रं, जात्यसुवर्णक्ष्ययो-र्युतिस्वर्णकृष्ये, इत्यादिप्रतिकृपेण क्रियाव्यवहारः, बीह्यादिषु पलञ्चादि प्रचिष्य तत्तदिकीणीते। यदा, अपहृतानां गवादीनां सशृङ्गाणामग्निपक्षका लिङ्गीफलखेटादिना शृङ्गाण्यधीमुखानि प्रमुणानि तिर्येग्वलितानि वा यथाक्चि विधाया न्यविधलिमव तेषामापाद्य सुखेन घारणविक्रयादि करोति। इति चतुर्थः ४।

<sup>(</sup>१) इस च वा भ-।

<sup>(</sup>२) कड-याभ्यत्वसिव।

तथा मीयतेऽनेनेति मानं कुडवादि, पनादि, इस्तादि, तस्यात्यत्वं होनाधिकत्वं, हीनमानेन ददाति, श्रधिकमानेन ग्रह्माति । इति पञ्चमः ५ । प्रतिरूपिकया मानान्यलं च पर-व्यसनेन परधनग्रहण्रूपलाइङ्ग एवं केवलं खात्रखननादिक-मेव चौर्य्यं प्रसिद्धं, सया तु विशिक्षलैव क्वर्तित सावनया व्रत-रक्षणोद्यतत्वाटितचारावेवेति । श्रयवा स्तेनानुद्राट्यः पञ्चाप्यमी व्यक्तचीर्थक्षा एव, केवलं सहसाकारादिना त्रतिक्रमव्यति-क्रमादिना वा प्रकारेण विधीयमाना ऋतिचारतया व्यपदिस्यन्ते। न चैते राजसेवकादीनां न सभावन्ति, तथाहि—ग्राययो: सप्षष्ट एव सभाव:, हिड्राज्यलङ्घनं तु यदा सामन्तादिः कथित् ससामिनो हत्तिमुपनीवति, तहिरुबस्य च सहायो भवति, तदाऽस्यातिचारो भवति, प्रतिरूपिकया मानान्यत्वं च यदा राजा भाग्डागारे द्रव्याणां विनिमयं मानान्यत्वं च कारयति, तदा राच्चोऽप्यतिचारो भवति। एते च पच्चाप्यस्तेयव्रतात्रिता প্রবিশ্বারা: ॥ এই ॥

अथ चतुर्धव्रतातिचारानाम —

## द्रत्वरात्तागमोऽनात्तागतिरन्यविवाहनम्।

मदनात्याग्रहोऽनङ्गक्रीडा च ब्रह्माणि मृताः ॥ ६४ ॥ ब्रह्मणि ब्रह्मचर्यवर्ते, एतेऽतिचाराः सृताः । इत्वरी प्रतिपुरुष-मयनशीला, वेग्या इत्यर्थः ; सा चासावात्ता च कञ्चित्वालं भाटीप्रदानादिना संग्रहीता, पुंबद्वावे दत्वरात्ता । श्रथवा दत्वरं स्तीकमण्युचिते, दलारं स्तीकमल्यमात्ता दलरात्ता, विस्पष्टपटुवत् समासः। यथवा दलरकालमात्ता दलरात्ता, मयूर्व्यसकादिलात् समासः, कालग्रव्दलीपच । तस्यां गम ग्रामिवनम्।
दयं चाव भावना-भाटीप्रदानादिलरकालस्कीकारिण स्वकलकीक्रत्य वेथ्यां सेवमानस्य स्वबुद्धिकल्यनया स्वदारलेन व्रतसापेचचित्तलात्र भङ्गः. श्रत्यकालपरियहाच वस्तृतोऽन्यकलक्रलाङ्गङः,
दित भङ्गाभङ्गरूपत्वादिलरात्तागमोऽतिचारः। दति प्रथमः १।
तथा श्रनात्ता ग्रपरिग्रहीता वेथ्या स्वरिणी, प्रोषितभर्तृका
कुलाङ्गना वाऽनाथा तस्यां गितरासेवनम्। दयं चानाभोगादिना श्रतिक्रमादिना वा श्रतिचारः। दमी चातिचारी स्वदारमन्तोषिण एव, न तु परदारवर्जकस्य; दलरात्ताया वेथ्यास्तेन
श्रनात्तायाः स्वनाथतयैवापरदारलात्, श्रेषास्वितचारा दयोरिपः;
ददं च स्वाऽनुपाति।

यदाहु: ---

'सदारसंतीससा इमे पञ्च अद्यारा जाणियवा न समायरिश्रवा।

श्रन्थे लाहु: — इत्वरात्तागमः खदारमन्तीषवतीऽितचारस्तव भावना कतैव, श्रनात्तागितसु परदारवर्जिनः । श्रनात्ता हि विश्वा यदा तां ग्रहीतान्यसक्तभाटिकामिभगच्छिति, तदा परदार-गमनजन्यदोषसभाषात् कथित्वत् परदारत्वाश्वाभङ्गत्वेन भङ्गाभङ्ग-रूपोऽितचारः । इति दितीयः २ । तथाऽन्येषां खस्वापत्यव्यतिरि-

<sup>(</sup>१) खदारमनोषस्येमे पञ्चातिचारा ज्ञातव्याः, न समाचरितव्याः।

तानां विवाहनं विवाहकरणं कन्याफललिपया, सेहसस्बन्धादिना वा परिण्यनिवधानम्। इदं च स्वदारसन्तोषवता स्वकलतात् परदारवर्जनेन च स्वकलत्विष्यास्थासन्यत्व सनोवाकार्यभेष्युनं न कार्यो न च कार्योग्यमिति यदा प्रतिपत्नं व्रतं भवति, तदा प्रन्यविवाहकरणं सेष्टुनकारणस्थितः प्रतिषिद्धमेव भवति, तद्दृती तु सन्यतं—विवाह एवाऽयं स्था विधीयते न सेथुनं कार्यते हित व्रतसापेल्लादितचार इति कन्याफलिल्पा च सस्यग् हृष्टरव्युत्पत्नाऽवस्थायां सभावति, सिथ्याह्थेन् भद्रकावस्थायामनुः यहार्यं व्रतादानं सा सभावति। नन्वन्यविवाहनवत् स्वापत्यविवाहः निऽपि समान एव दोषः। सत्यम्। यदि स्वकन्याया विवाहो न कार्यते, तदा स्वच्यन्द्वारिको स्थात्, ततस्य ग्रासनोपचातः स्थात् ; विहितविवाहा न पतिनियन्त्वतत्वेन न तथा स्थात्। परिऽप्याहः—

पिता रक्ति कीमारे भर्ता रक्ति यीवन ।

पुत्रम् स्थिरि भावे न स्त्री स्वातन्त्रामहित ॥ १ ॥

यम् दाग्राहेस्य क्रणस्य चेटकराजस्य च स्वापत्येष्विप विवाहनियमः यृयतं, म चिन्तकान्तरसङ्गावे द्रष्टव्यः । श्रन्ये त्वाहः—
श्रन्यस्य कन्त्राज्नरस्य विशिष्टसन्तीषाभावात् स्वयं विवाहनमन्यविवाहनम्। श्रयं स्वदारसन्तुष्टस्याऽतिचारः । इति द्वतीयः ३ ।

मर्दन कामिऽत्याग्रहः परित्यक्तान्यसक्तवव्यापारस्य तदस्यवसायतः

योषामुखकक्तीक्षपस्थान्तरेष्वविद्यमतया प्रक्षिप्य प्रजननं महतीं
विलां निश्चनी स्तत एवास्ते, चटक इव चटकायां सृहु-

र्मुडुर्यीषायामारोइति, जातबत्तचयत्र वाजीकरकान्यपयुङ्के ; घनेन खल्बीषधप्रयोगेण गजप्रमेकी तुरगावसदीव पुरुषो भवतोति बुद्या। दति चतुर्धः ४। तथा अनङ्गः कामः, स च पुंसः स्त्रीपुंनपुंमकेषु सेवनेच्छा, इस्तकर्मादीच्छा वा वेदोदयात्। योवितोऽपि योविवर्षसकपुरुषासेवनेच्छा इस्तकर्मादीच्छा वा, नपंसकस्यापि नपंसकपुरुषस्त्रीसेवनेच्छा इस्तकमीदीच्छा वा। एषोऽनङ्गो नान्यः कञ्चित् तेन तिस्मन् वा क्रीडा रमणमनङ्ग-क्रीडा । यदा । श्राहार्थैः काष्ठपुस्तफलमृत्तिकावर्मादिभिर्घटितैः प्रजननै: स्वलिङ्गेन क्वतकत्योऽपि योषितामवाचिदेशं भूयो भूयः कुणुति, केमाकर्षणप्रहारदानदन्तनखकदर्धनाऽऽदिप्रकारैय मोह-नीयकर्माविष्यात् तथा क्रीडित यथा बलवान् रागः प्रस्यते। श्रयवाऽङ्गं देहावयवी मेयुनापेचया योनिर्महनं वा तहारत-रिक्तान्यङ्गानि क्षचकचोरूवदनादीनि तेषु क्रीडा अनङ्गकीडा। इड च श्रावकाऽत्यन्तपापभीकतया ब्रह्मचर्थं चिकीर्षुरिप यदा वेदोदयास हि शातया तहि धातुं न शक्तोति, तदा यापनामातार्थं स्रदारसन्तोषादि प्रतिपद्यते। मैथुनमात्रेणैव च यापनायां सन्धवन्त्यां मदनात्याग्रहानङ्गकीड अर्थतः प्रतिषिद्धे। तस्रेवने न च कश्चिद्-गुण:, प्रत्युत तालालिकी क्रिदा राजयच्यादयश्व रोगा दोषा एव भवन्ति। एवं प्रतिषिद्वाचरणाङ्कङ्गो नियमाबाधनाचाभङ्ग इत्यति-चारावेती। श्रन्थे लन्धयाऽतिचारद्वयमणि भावयन्ति—स हि स्तदारसन्तां की सैथुनमेव मया प्रत्यास्थातमिति स्वकत्यनया विष्यादी तत् परिचरति, नालिङ्गनादि; परदारविवर्जकोऽपि परदारिषु मेथुनं परिहरित, नालिङ्गनादि; इति कथि चित्रतमापे च-त्वादितचारी। एवं खदारमन्तीषिणः पञ्चातिचाराः परदार-षर्जकस्य तृत्तरं व्वय एवेति स्थितम्। अन्ये त्वन्यथाऽतिचारान् विचारयन्ति—

यथा ---

'परदारविज्ञिणो पञ्च इन्ति तिस्ति च सदारसंतुष्टे ।

इत्योज तिस्ति पञ्च व भंगविगणे हि च इयारा ॥ १ ॥

इत्यरकानं या परेण भाव्यादिना परिग्ट हीता वेश्या तां गच्छतः परदारविज्ञिनो भङ्गः कथित् परदारविज्ञिनो भङ्गः कथित् परदारविज्ञिनः लोके तु परदारविज्ञिने भङ्गः इति भङ्गाभङ्गरुपोऽतिचारः । अपरिग्ट हीतायामनायकुनाङ्गनायां या गितः परदारविज्ञिनः सोऽप्यतिचारः ; तत्त्र त्याद्यस्य भर्तुरभावेनापरदारव्यादभङ्गः, लोकं च परदारतया कर्दभेङ्ग इति पूर्ववदितचारः । भेषास्तु त्यो इयोग्दिप भवेयः, स्त्रियान् स्वपुरुषमन्तोषपरपुरुषवर्जनयोने भेदः ; स्वपुरुषमन्तोषपरपुरुषवर्जनयोने भेदः ; स्वपुरुषमन्तोषपरपुरुषवर्जनयोने भेदः ; स्वपुरुषयान्ते स्वयान् स्वयः स्वदारमन्तोषण इव स्वपुरुषपित्रयाः स्वरिति पञ्च वा । कथम् । अथ्वास्तावद्यदा स्वकीयपतिर्वारकदिने सपत्रा परिग्ट हीतो भवित, तदा सपत्रीवारकं वित्युष्य तं परिमुख्नानाया अतिचारः, दितीयस्वितिक्रमादिना परपुरुषमभिसरन्त्या अतिचारः, व्रद्ध-

<sup>(</sup>१) परदारवर्जिनः पञ्च भवन्ति त्रथस्य स्वदारसन्तुष्टे। स्तियास्त्रवः पञ्चवा अङ्गविकल्पैरतिसाराः ॥ १॥

चारिणं वा स्वपितमितिक्रमादिनाऽभिसरस्था चितिचारः। भेषा-स्वयः स्वियाः पूर्ववत्॥ ८४॥

यथ पञ्चमवतस्याऽतिचारानाम् —

धनधान्यस्य कुप्यस्य गवादेः चेत्रवास्तृनः । हिरुखहेसस्य संख्याऽतिक्रमोऽत्र परिग्रहे ॥८५॥

श्रव श्रावकधर्मीचिते परिग्रहवते यः संख्याऽतिक्रमः सोऽतिचारः कास्य कास्येत्याह—धनं गणिमधरिममेयपरीच्यलचणम् । यदाह—

'गणिमं जाईफलफोप्फलाइ धरिमंतु कुङ्गमगुडाइ। मेर्ज्जं चोप्पडलोणाइ रयणवत्याइ परिच्छेक्जं॥१॥ धान्यं सप्तदश्रविधम्।

यदाह--

त्रीहियेवो मस्रो गोधूममुहमाषितलचणकाः। भ्रणवः प्रियङ्गकोद्रवमकुष्टकाः श्रालिरादक्यः॥१॥ किञ्च कलायकुलस्यो सणसप्तदशानि धान्धानि।

धनं च धान्यं च धनधान्यं तस्य धनधान्यस्य । अतोत्तरत्र च समाहारनिर्देशः परिग्रहस्य पञ्चविधलज्ञापनार्धः । तथा सति द्यतिचारपञ्चकं सुयोजं भवति । कुष्यं कृष्यसुवर्णव्यतिरिक्तं कांस्य-

<sup>(</sup>१) गिक्सा जातिक जपूगक वादि घरिमा स कुङ्गुमगुडादि । भेगं च स्वात्व विश्वादि राज्य स्तादि परिच्छे दास्॥ १॥

लोस्तास्त्रभोसकवपुमृद्गाग्डलिचसारविकारोटिङ्किकाष्टमञ्चलम---चिकामस्रकर्यग्कटहनप्रभृति द्रव्यं, तस्य कुष्यस्य । गौरनडान-ऽनड्राही च, स ग्रादिर्थस्य हिपदचतुष्पदवर्भस्य स गवादिः। भादिग्रचाचा हिषमेषाऽविकाकरभरामभतुरगहस्यादिचतुष्पदानां इंसमय्रकुर्कुटशकसारिकापारापतचकीरादिपचिद्विपदानां पत्नी-उपरुदादामीदासकर्मकरपदात्वादिमनुष्याणां च संग्रहः। चेत्रं मस्योत्पत्तिभूमिः, तत् विविधं, सेतुकेतूभयभेदात् । तत्र सेतुचेत्रं यदर्वदृहिजलेन सिचते, केत्वेत्रमाकाशोदकपातनिष्पाद्यसस्यमः उभयमभयजलनिष्पाद्यसस्यम् । वान्तु रुहादि यामनगरादि च । तल रहादि तिविधं; खातं भूमिरहादि, उच्छितं प्रासादादि. खातीच्छितं भूमिग्टहस्योपरि ग्टहादिसत्रिवेशः। चेत्रं च वास् चेति समाहारदन्द:। तथा हिरखं रजतं, घटितं भ्रघटितं चाऽनेकप्रकारं पावगादि, एवं सुवर्णसिप, हिरखं च हैस चेत्यवा-ऽपि समाहारः । संख्या व्रतकाले यावज्जीवं चतुर्मासादिकालावधि वा यत्परिमाणं रहीतं तस्या अतिक्रम उन्नहनं भंस्यातिक्रमो-ऽतिचार: ॥ ८५ ॥

बस्धनाद्वावतो गर्भाद्योजनाट् दानतस्तथा।
प्रतिपञ्चवतस्यैष पञ्चधाऽपि न युज्यते॥ ६६॥
न साचात् संस्थाऽतिकमः, किन्तु व्रतसापेचस्य बस्धनादिभिः

पञ्चभिन्त्तिः खब्दा व्रतभङ्गमञ्जवेत एवातिचारी भवति ; बस्यनादयस यथामंख्येन धनधान्यादीनां परिग्रङ्गविषयाणां सम्बधन्ते। तत्र धनधान्यस्य बन्धनात् संख्याऽतिक्रमी यथा-क्षतधनधान्यपरिमाणस्य कोऽपि लभ्यमन्यहा धनं धान्यं वा ददाति, तच व्रतभङ्गभयाचतुर्मास्यादिपरतो ग्रहगतधनादि-विकाये वा कते यही वामीति भावनया बन्धनात्, यन्त्रणात्, रज्जादिसंयमनात, सत्यकारदानादिरूपादा खीकत्य तद् ग्रह-एव तत् स्थापयतोऽतिचारः १। क्राप्यस्य भावतः संस्थाऽतिक्रमो यथा—क्रायस्य या संख्या कता तस्याः कथश्विद् दिगुणले सति व्रतभङ्गभयाद् भावतो इयोईयोर्मीलनेन एकीकरणक्ष्पात पर्यायान्तरात् स्वाभाविकसंस्थावाधनात् संस्थामाचपूरणाज्ञाति-चार:। श्रथवा भावतोऽभिषायादर्थित्वचचणादिवचितकाचावधेः परतो ग्रहीव्यामि त्रतो नान्यसौ देयमिति पराष्ट्रयतया व्यवस्था-पयतोऽतिचार: २ । तथा गोमहिषीवडवादेर्विवचितसंवसराय-वधिमध्य एव प्रसवे श्रधिकगवादिभावाद व्रतभङ्गः स्थादिति तद्भयात कियत्यपि काले गते गर्भतो गर्भग्रहणाहर्भस्थगवादिः भावेन बहिस्तदभावेन कथिइसमङ्गद व्रतिनोऽतिचार: ३। तया चैत्रवासुनो योजनात् चैत्रवास्वन्तरमीलनाहृ हीतसंख्याया-श्रतिक्रमोऽतिचारः । तथाहि - किलैकमेव केवं वास् वेत्यभिग्रह-वतीऽधिकतरतद्भिलाचे सति व्रतभङ्गभयात प्राक्तनचेत्रवास् प्रत्यामन तद् ग्रहीला पूर्वेण सह तस्यैकलकरणार्थे वृत्तिभिच्या-यपनयनेन तत्त्रत्र योजयतो व्रतसापेक्त्वात् कथि दिर्हत-

बाधनाचातिचारः ४। तथा हिरण्डहेकोर्दानादितरणाद् रहीतसंख्याया श्रतिक्रमः। यथा केनापि चतुर्मासाद्यविधना हिरण्यादिसंख्या प्रतिपन्ना, तेन च तुष्टराजादेः सकाशात् तदिधकं तक्क्षं तदन्यम्मे व्रतमङ्गमयाद् ददाति पूर्णेऽवधी यहीष्यामीत्यिभिप्रायेणेति व्रतसापेचत्वादितचारः। एष रहीत-संख्याऽतिक्रमः, पञ्चधाऽपि पञ्चभिरपि प्रकारः, प्रतिपन्नव्रतस्य श्रावकस्य न युच्यते, कर्तुमिति श्रेषः, व्रतमानिन्यहेतुत्वात्। पञ्चधित्युपनचणमन्येषां सहसाकारानाभोगादीनाम्। छक्ता श्रणु-वतानां प्रत्येकं पञ्च पञ्चातिचाराः ५॥ ८६॥

भव गुण्वतानामनसरः, तवाऽपि प्रथमगुण्वतस्य दिग्विरति-लच्चणस्याऽतिचारानाच---

स्मृत्यन्तर्धानमूर्घ्वाधिस्तर्यग्भागव्यतिक्रमः । चेवहिष्य पञ्चिति स्मृता दिग्विरतिव्रते ॥६०॥

दिग्वरितवर्त पञ्चातिचाराः, इत्यन्न रूपेण, स्नृताः पूर्वाचार्यः।
तद्यया — स्नृतेयोजनयतादिरूपदिक्परिमाणविषयाया श्वतिव्याकुललप्रमादिलमत्यपाटवादिनाऽन्तर्धानं भ्वंगः। तथा हि—
केनिचित् पूर्वम्यां दिशि योजनयतरूपं परिमाणं कतमासीत्,
गमनकाने च स्रष्टतया न स्मर्गतः, किं यतं परिमाणं कतमृत
पञ्चायत् । तस्य चैवं पञ्चायतमितकामनोऽतिचारः यतमितिकामतो भङ्गः, सापेचलाविर्पचलाचेति। तस्मात् स्मर्तव्यमेव स्रहीतवतं, स्नृतिमूल हि सर्वमनुष्ठानमिति प्रथमी-

ऽतिचारः १। तथा जहीं पर्वततक्षिखरादेः, अधी ग्रामभूमि-ग्टहकूपादेः, तिर्यक् पूर्वोदिदिन्न, योऽभी भागो नियमितः प्रदेशः, तस्य व्यतिक्रमः ; एते नयोऽतिचाराः । यसूत्रम्—

'उड्डदिसिपमाणादकमे श्रहोदिसिपमाणादकमे तिरियदिसि-पमाणादकमे इति॥

पते च चनाभोगातिक्रमादिभिरेवाऽतिचारा भवन्ति, चन्ययाप्रवृत्ती तु भङ्गा एव। यसु न करोमि न कारयामीति वा
नियमं करोति, स विविच्चित्तेचात् परतः स्वयं गमनतः
परेण नयनानयनाभ्यां च दिक्पमाणातिक्रमं परिहरति,
तदन्यस्य तु तथाविधपत्यास्थानाऽभावात् परेण नयनानयनयोने
दोषः २।३।४। तथा चेत्रस्य पूर्वादिदेशस्य दिग्वतविषयस्य
इस्तस्य सतः, वृद्धिर्वभनं पश्चिमादिचेतान्तरपरिमाणप्रचिपेण
दीर्घिकरणं, चेत्रवृद्धिरिति पञ्चमोऽतिचारः। तथाहि—केनापि
पूर्वापरदिशोः प्रत्येकं योजनशतं गमनपरिमाणं कतं, स चोत्यवप्रयोजन एकस्यां दिशि नवतिं योजनानि व्यवस्थाप्य चन्यस्यां
दिशि तु दशोत्तरयोजनशतं करोति, उभाभ्यामिष प्रकाराभ्यां
योजनशतदयरूपस्य परिमाणस्थाव्याहतत्वादित्येवमैकत्व चेतं
वर्धयतो व्रतमापेचत्वादितचार इति। यदि वाऽनाभोगात्
चेत्रपरिमाणमितकान्तो भवति तदा निवर्तितव्यं, द्वाते वा न

<sup>(</sup>१) জर्द्धदिकप्रमाणातिकामोऽधोदिक्षमाणातिकामांसार्यग्दिकप्रमाणाति-क्रमः ॥

गन्तव्यम्, प्रन्योऽपि न विसर्जनीयः। प्रधानाच्या कोऽपि गतो भवेत् तदा यत् तेन लखं, स्वयं वा विस्मृतितो गतेन लखं तत् परिचर्तव्यम्॥ ८७॥

षय दितीयगुणवतस्य भोगोपभोगमानरूपस्यातिचारानाइ— सचित्तस्तिन सम्बद्धः सन्मिश्रोऽभिषवस्तवा । दुष्पक्वाहार दृखेते भोगोपभोगमानगाः॥ ६८॥

सह चित्तेन चेतनया वर्तते यः स सचित्तः श्राहार एव, बाहारल दषकाहार दलसादाकच सम्बध्नते, एवमुक्तरेष्यणा-चारमञ्जी योजनीय:। सचित्तसु कन्दमूनफनादि: पृथीकाया-दिवा । इइ च निवृत्तिविषयीक्षतप्रवृत्ती भङ्गमद्भावेऽप्यतिचारा-भिधानं वतसापेच्यानासोगातिक्रमादिना प्रवृत्ती दृष्टव्यम १। तेन सचित्तेन सम्बद्धः प्रतिबद्धः सचित्तमंबद्धः, सचेतनहचादिना मम्बद्धो गुन्दादिः पक्षफलादिवी, सचित्तान्तर्वीतः खर्जुरास्त्रादिः, तदाहारी हि सवित्ताहारवर्जनस्थानाभीगादिना सावधाहार-प्रवृत्तिकृपलादितचार्:। अथवा बीजं खच्चामि तस्यैव सचेतन-लात्, कटाइं तु भचयिषामि तस्याचेतनलादिति ब्ह्या पक्षं खर्जूरादिफलं मुखे प्रचिपतः सचित्तवज्ञीकस्य सचित्तप्रतिबद्वाहारी दितीय: २। तथा मचित्तेन मित्र: शबल: बाहार: सन्मित्राहार:। यथा — त्रार्ट्रेकटाडिमबीजकुलिकाचिभैटिकादिमिय: पूरणादि:, तिलमित्रो यवधानादिवी, श्रयमप्यनाभोगातिकमादिनाऽतिचार: । अयवा सभावताचित्तावयवस्यापकाकाणिकारैः पिष्टतादिना अचे-

तनिमिति ब्द्या चाहारः सिबायाहारः व्रतसापेचलादितचार दति त्यतीय: २ । चभिषवोऽनिकद्रव्यसंधाननिष्यव: सुरासौबीरकादि:, मांसप्रकारखण्डादिवी, सरामध्वाद्यभिखन्दिव्यद्रयोपयोगी वा. भयमपि सावद्याहारवर्जनस्थानाभीगातिक्रमादिनाऽतिचार इति चतुर्थ: ४। तथा दृष्यको मन्द्रपक्क: स चासावाहारस दृष्यकाहार:, स चार्धस्त्रवपृथ्कतम्द्रस्यवगोध्मस्यूसमण्डक'कर्कटकपालादिरै-हिकप्रत्यवायकारी यावता चांग्रेन सचेतनस्तावता परलोकसप्युप-इन्ति प्रय्कादेर्यकातया सभावसचेतनावयवलात् पक्कलेनाचेतन-इति भुञ्जानस्याऽतिचार इति पञ्चमः ५। केचित् लपकाहारम-प्यतिचारत्वेम वर्णयन्ति । घषकां चाम्न्यादिना यदसंस्कृतम् । एष च सचित्ताहारे प्रथमातिचारेऽन्तर्भवति । तुच्छीषधिभचणमपि र्वेचिद्रतिचारमाहः। तुच्छोषधयय मुद्रादिकोमलशिस्बीरूपास्ताय यदि सवित्तास्तदा सवित्तातिवार एवान्तर्भवन्ति, अय अग्नि-पाकादिना श्रवित्तास्तर्हिको दोषः ? इति । एवं राविभोजनम-वादिनिव्यत्तिव्यपि त्रनाभोगातिक्रमादिभिरतिचारा भावनीयाः। एते पश्चातिचारा भोगाभोगपरिमाणगता बोडव्या: ॥ ८८ ॥

श्रथ भोगोपभोगातिचारानुपसंहरन् भोगोपभोगवतस्य लचणान्तरं तहतांश्वातिचारानुपदर्शयितुमाह— श्रमी भोजनतस्त्याच्याः कर्मतः खरकर्म तु । तस्मिन् पञ्चदश मलान् कर्मादानानि संत्यजित्॥८८॥

<sup>(</sup>१) क -कटुकफल-।

यमी उत्तस्वरूपाः पञ्चातिचाराः, भोजनतो भोजनमाश्रित्य, त्याच्या वर्जनीयाः। भोगोपभोगमानस्य च व्याख्यानान्तरं— भोगोपभोगसाधनं यद्वव्यं तदुपार्जनाय यक्तर्म व्यापारस्तदपि भोगोपभोगशब्देनोच्यतं, कार्ण कार्योपचारात्। तत्रष्ठ कर्मतः कर्माश्रित्य, खां कठोरं प्राणिबाधकं यक्तर्म कोष्टपालनगुप्ति-पालनवीतपालनादिरूपं तत्याच्यं, तस्मिन् खरकर्मत्यागलच्यो भोगोपभोगवतं, पञ्चदश मलानतिचारान् संत्यजित्। ते च कर्मादानगन्देनोच्यतं, कर्मणां पापप्रक्रतीनामादानानि कारणा-नीति कत्वा॥ ८८॥

तानेव नामत: स्रोकहयेन दर्भयति—

यङ्गारवनशकटभाटकस्फोटजीविका।
दल्तलाचारसकेशविषवाणिज्यकानि च॥१००॥
यन्त्रभीडा निर्लाञ्छनमसतीपीषणं तथा।
दवदानं सरःशोष दृति पञ्चदश स्वर्जेत्॥१०१॥

कीविकाग्रव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । ऋक्वारजीविका १ वनजीविका २ श्वकटजीविका २ भाटकजीविका ४ स्सीटजीविका ५ । उत्तराधेंऽपि वाणिज्यग्रव्दः प्रत्येकमिभसम्बध्यते । दन्तवाणिज्यं ६ लाचावाणिज्यं ७ रसवाणिज्यं ८ केशवाणिज्यं ८ विषवाणिज्यं १०; यन्त्रपीडा ११ निर्साव्छनं १२ असतीपोषणं १३ दवदानं १४ सर:शोषः १५ इत्येतान् पञ्चदशानिचारान् त्यर्जत् ॥ १०० ॥ १०१ ॥ क्रमेण पञ्चदशाप्यतिचारान् व्याचष्टे, तत्राङ्गारजीविकामाच-अङ्गारभाष्ट्रकरणं कुम्भायः खर्णकारिता । ठठारत्वेष्टकापाकाविति स्वङ्गारजीविका ॥ १०२॥

यङ्गारकरणं काष्ठदाहेनाऽङ्गारिनिष्पादनं तिहक्रयः अङ्गारकरणे हि षणां जीवनिकायानां विराधनासभावः । एवं च ये येऽनिनिवराधनारूपा पारभास्ते तेऽङ्गारकर्मण्यन्तर्भवन्तिः प्रपञ्चाधं तु भेद-उक्तः । भाष्ट्रस्य चणकादिभजेनस्थानस्य करणं भाष्ट्रकरणं, भाष्ट्र-जोविकत्यर्थः । तथा कुभकारिता कुभकरण्याचनिक्रयनिमित्ता जीविका । तथा प्रयो लोहं तस्य करणघटनादिना जीविका । स्वर्णकारिता सुवर्णे रूप्ययोगीलनघटनादिना जीविका । कुभायः-स्वर्णान करोतीत्येवं शौलस्तस्य भावस्तत्ता । तथा ठठारत्वं ग्रज्य-नागवङ्गकांसिपत्तलादीनां करणघटनादिना जीविका । दष्टका-पाकः दष्टकाकवेद्यकादीनां पाकस्तेन जीविका । दखेवंप्रकारा प्रङ्गारजीविका ॥ १०२ ॥

श्रय वनजीविकामाह—

क्टिद्राच्छिन्नवनपत्रप्रसूनफलविक्रय: ।

कगानां दलनात् पेषाद् वृत्तिय वनजीविका ॥१०३॥

क्तित्रस्य दिधाक्षतस्य श्रक्तिक्वतस्य च वनस्य वनस्यतिसमूहस्य पत्राणां प्रस्नानां फलानां च किचाक्तिस्रानां विक्रयो वनजीवि-केत्युत्तरेण सम्बन्धः। कणानां च घरद्वादिना दलनाद् देधी- करणात्, शिलाशिलापुत्रकादिना पेषात् चूर्णिकरणाद्या हत्तिः सा वनजीविकाः वनजीविका च वनस्रतिकायादिधात-सभवा॥ १०३॥

### षय ग्रकटजीविकामाइ—

### श्करानां तदङ्गानां घटनं खेटनं तथा। विक्रयस्थेति श्करजीविका परिकीर्तिता ॥१०४॥

शकटानां चतुष्पदवाद्यानां वाहनानां, तदङ्गानां शकटाङ्गानां चकादीनां, घटनं खयं परेण वा निष्पादनं, खेटनं वाहनं, तच शकटानामिव सभावति खयं परेण वा; विकायस शकटानां तदङ्गानां च, इति सकन्तभूतोपमर्दजननी गवादीनां च वध-सन्धादिहेतुः शकटजीविका प्रकीर्तिता ॥ १०४॥

### षय भाटकजीविकामाह—

## शकटोचलुलायोष्ट्रखगाञ्चतरवाजिनाम् । भारस्य वाहनाट् हत्तिर्भविद्वाटकजीविका ॥१०५॥

शकटग्रव्ह उक्तार्थः, उच्चाणो बलीवर्दाः, जुलाया महिषाः, उष्टाः करभाः, खरा रासभाः, श्रम्बतरा वेसराः, वाजिनोऽखाः, एतेषां भाटकनिमित्तं यज्ञारवाहनं, तस्माद् या वृत्तिः सा भाटकजीविका॥ १०॥॥

### यय स्फोटजीविकामाइ-

# सर:कूपादिखननशिलाकुटनकर्मभि:। पृथिव्यारससस्भूतेजीवनं स्फोटजीविका ॥१०६॥

मरसः क्षयः प्रादिग्रहणाद वापीदीर्घिकादेः खननमोडहकर्म, हलादिना वा चेत्रादेर्भूविदारणं; शिलाकुष्टनकर्म पाषाण-घटनकर्मः; एतेः पृथिव्याः पृथिवीकायस्य य प्रारम्भ उपमर्द-ग्तस्य सम्भूतं सम्भवो येभ्यस्तैः पृथिव्यारम्भसभूतैः; उपलक्षणं चैतद् भूमिखनने वनस्पतित्रसादिजन्तुचातानाम्। एभिर्जीवनं स्मोटजीविकाः; स्मोटः पृथिव्या विदारणं तेन जीविका स्मोट-जीविकाः॥ १०६॥

### श्रय दन्तवाण्ज्यमाह—

## दन्तकेशनखास्थित्वग्रीम्गो ग्रहणमाकरे। वसाङ्गस्य विगच्चार्थं दन्तवागिज्यमुच्चते॥१००॥

दन्ता इस्तिनां उपलचणतादन्येऽपि तसजीवावयवा दन्तयक्रणेन ग्रष्टान्ते। तदेवाह – केशायमर्यादीनां, नखा घूकादीनां, श्रस्थीनि श्रष्टादीनां, त्वक् चित्रकादीनां, रोमाणि इंसादीनां, तेषां यहणं मूखादिना स्वीकारः, रोम्ण इत्येकवचनं प्राण्यकृत्वात्। श्राकरे तद्रत्पत्तिस्थाने, त्रसाङ्गस्य त्रसङ्गीवावयवस्य, वणिच्यार्थे वाणिच्यनिमित्तं; श्राकरे हि दन्तादिग्रहणाथ पुलिन्दानां यदा ह्रव्यं ददाति तदा तत्रातिक्रयार्थे इस्वादिवधं ते कुर्वन्ति, श्राकरग्रहणं चानाकरे दन्तादेर्ग्रहणे विक्रये च न दोष इति श्रापनार्थम्॥ १०७॥

#### षय लाचावाणिच्यमाह-

लाज्ञामनःशिलानीलीधातकीटङ्गणादिनः । विक्रयः पापसदनं लाज्ञावाणिज्यमुच्चते ॥ १०८॥

लाचा जतु श्रतापि लाचायहणमुपलचणमन्येषां सावद्यानां मनःशिलादीनाम्। तान्येवाह—मनःशिला जुनटी, नीली गुलिका,
धातकी इच्चविश्रषः तस्याः तक् पृष्यं च मद्यसन्धानहितुधातकी, टङ्गणः चारविश्रेषः ; श्रादिशन्दात् संकूटादयो ग्रह्मन्ते,
तेषां विकयः। म च पापसटनं टङ्गणमनःशिलयोर्बाह्यजीवघातकत्वेन, नील्या जन्तुघाताविनाभावन, धातक्या मद्यहंतुत्वेन तत्कल्कस्य च क्रमिहेतुत्वेन पापसदनत्वं ततस्त्विकयस्याऽपि पापसदनत्वम्। तदेतद् लाचावाणिज्यमुच्यतं॥ १०८॥

चय रसकेशवाणिज्ये एकेनेव स्रोकेनाइ—

### नवनीतवसाचौद्रमद्यप्रभृतिविक्रयः।

दिपाचतुष्पाद्विक्रयो वाणिज्यं गसकेशयोः ॥१०६॥
नवनीतं दिधिसारं, वसा मेटः, चौद्रं मधु, मद्यं सुरा. प्रसृतिग्रहणात् मज्जादियहः। एषां विक्रयो रसवाणिज्यम्, दिपदां
सनुष्पादीनां चतुष्पदां गवाष्ट्रादीनां विक्रयः केशवाणिज्यम्,
सजीवानां विक्रयः केशवाणिज्यमजीवानां तु जीवाङ्गानां

विकयो दन्तवाणि ज्यमिति विवेक:। रसकेशयोदिति यथा-संख्येन योग:। दोषासु नवनीते जन्तुसंमूर्च्छनं, वसाचौद्रयो-र्जन्तुघातो इवत्वं, मद्यस्य मदनजननं तहतक्तिमिविघातश्चेति; दिपाचतुष्पादिक्तये तु तेषां पारवश्यं वधवन्धादयः चुित्पपासा-पीडा चेति॥ १०८॥

### षय विषवाणिज्यमाइ--

### विषास्त्रहलयन्त्रायोहरितालादिवस्तुनः । विक्रयो जीवितम्नस्य विषवाणिज्यमुच्यते॥११०॥

विषं शृक्षिकादि तचीपलचणं जीवघातहतूनामस्तादीनाम्।
तान्येवाह — अस्तं खड्ठादि, इनं लाङ्गलं, यन्त्रमरघद्टादि, अयः
कुश्रीकुद्दालादिरूपं, इरितालं वर्णकिविशेषः। आदिश्रव्दादन्येषासुपविषाणां ग्रहणम्। एवमादिवसुनो विक्रयो विषवाणिच्यं
विषादेविशेषणं जीवितष्रस्य अमीषां जीवितष्रत्वं प्रसिष्कमैव॥११०॥

#### श्रथ यन्त्रपीडाकमोह—

तिले चुसर्षपेरगड जलयन्ता दिपीड नम्।
दलतेलस्य च क्रितियन्त्रपीडा प्रकीर्तिता ॥१११॥
यन्त्रपदः प्रत्येकमभिमञ्बद्धते। तिलयन्त्रं तिलपीलनीपकरणम्,
दच्चयन्त्रं को चुकादि, सर्वपैरण्डयन्त्रे तत्पीलनोपकरणे, जलयन्त्रः
मरघ हादि, दलतेलं यत दलं तिलादि दीयते तेलं च प्रति-

ग्रह्मते तह्बतेलं तस्य क्रतिर्विधानमिति, यस्त्रपीडा यस्त्र-पीडनं यन्त्रपीडाकर्मण्य पीडनीयतिलादिचोदात्तद्गतत्रमजीव-वधाच सदोषलम्। लोकिका अपि द्याचचर्त—दशस्नासमं चक्रमिति ॥१११॥

### ग्रथ निर्लोक्शनकर्माइ--

# नासाविधीऽङ्कनं मुष्कक्छिदनं पृष्ठगालनम् । कर्णकम्बलविक्छेदो निर्लाञ्छनमुदीरितम् ॥११२॥

नितरां लाञ्छनमङ्गावयवच्छेदः, तन कर्म जीविका निर्काञ्छनकर्म । तद्वेदानाइ—नामाविधी गोमडिषादीनाम्, श्रङ्गनं गवाखादीनां चिक्रवारणं, सुष्कोऽण्डम्तस्य च्छेदनं विधितकीकरणं गवाखादी-नामेव, एष्ठगालनं करभाणां, गवां च कणेकम्बलविच्छेदः । एषु जन्तुवाधा व्यक्तेव ॥ ११२ ॥

#### श्रवामतीपोषगमा ह ---

## सारिकाशकमार्जारम्बकुर्कुटकलापिनाम्।

पोषो दास्याश्च वित्तार्धमसतीपोषणं विदुः ॥११३॥
भवारी दःशीलास्तामां पोषणं, लिङ्गमतन्त्रम्, श्वकादीनां पंचामपि
पोषणममतीपोषणं, मारिका व्यक्तवाक् पिचविशेषः, श्वकः कीरः,
मार्जारो विडालः, खा जुक्दः, जुक्दरस्ताम्बचूडः, कलापी
मध्रः, एतेषां तिरथां पोषः पोषणं, दास्थाश्च पोष इति वर्तते,
म च भाटीग्रहणार्धमसतीपोषः। एषां च दुःशीलानां पोषणं
पापहंतुरेव॥१९३॥

### यय दवदानसर:शोषाविवेन श्लोवेनाइ —

व्यसनात् पुर्ण्यबुद्धाः वा दवदानं भवेद् द्विधा । सरःशोषः सरःसिन्धुच्चदादेरम्बुसंग्लवः ॥ ११४ ॥

दवस्य दवानने: लगादिदहननिमित्तं दानं वितरणं दवदानं. तच हिधा संभवति-व्यमनात फलनिरपैक्तात्पर्व्यात, यथा वनेवरा एव मेवाऽग्निं ज्वालयन्ति; पुर्ण्यबृद्ध्या वा यथा मे दवा देया मरणकाली इयन्तो सम श्रेयोऽघे धर्मदीपोलावाः करणीया इति, श्रयवा त्यणदाहे सित नवत्यणाङ्करोद्भेदाद् गावश्चरन्तीति चेते वा सस्य-सम्पत्तिहद्येऽग्निज्वासनम्। त्रव जीवकीटीनां वधः स्थात। सरसः शोषः सरःशोषः सरोयहणमुपलचणं जलागयान्तराणाम । तरेवाइ-सर:मिश्वक्रदादिभ्यो योऽम्बनो जलस्य संप्रवः सारणी-कर्षणं धान्यवपनार्थं, चादिशब्दात् तडागादिपरियद्यः । तत्राऽखातं सर:, खातं तडागम्। सर:शोषे च जलस्य तहतानां वसानां तत्-प्रावितानां च षसां जीवनिकायानां वध इति सर:शोषदाष:। इत्युक्तानि पञ्चदश्वकमीदानानि, दिञ्जात्वं चेदम्, एवंजातीयानां बह्ननां सावद्यकर्मणां न पुनः परिगणनिमिति । इह चैवं विंशति-संख्याऽतिचाराभिधानमन्यचाऽपि पञ्चातिचारसंख्यया तज्जाती-यानां व्रतपरिणामकालुखनिबन्धनविधीनामपरेषां संग्रह इति जापनार्थम् । तेन समृत्यन्तर्धानादयो यथासन्भवं सर्वेत्रतेष्वतिचारा दृश्याः । नन्बङ्गारकर्मादयः कथं खरकर्मेख्यतिचाराः १ खर-कर्मरूपा एव द्वातं। सत्यम्। खरकर्मरूपा एवतं, किन्स्यना-

भोगादिना क्रियमाणा चतिचाराः, उपेत्य क्रियमाणासु भङ्गा-एवेति ॥ ११४ ॥

प्रधानर्थदण्डविरतिव्रतस्याऽतिचारानाइ —

संयुक्ताधिकरणत्वमुपभोगातिरिक्तता । मीखर्य्यमय कीत्कुच्यं कन्दर्पीऽनर्थदण्डगाः ॥११५॥

भनधेटण्डमा इत्यनधेटण्डविरतिव्रतमामिन एते पञ्चातिचारा:। तद्यथा — श्रविक्रियते दुर्गतावात्माऽनेनेत्यधिकरणमुदूखनादिसं-युत्तम्, उद्रखलेन मुश्रलं, इलेन फाल:, शकटेन युगं, धनुषा शरा:, एवमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण संयुक्तं संयुक्ताऽधिकरणं तस्य भावस्तत्त्वम्। इह च त्रावकेण संयुक्तमधिकरणं न धारणीयम्। तया सति हि यः कथित् संयुक्तमधिकरणमाददीत्, वियुक्ताधि-करणतायां तु सुखेन परः प्रतिषेधयितुं शकाते। एतच हिंस्तप्रदान-रूपस्थानयदेगहस्थातिचारः १। तथा उपभोगस्योपनचणलाहोगस्य चोक्तनिर्वचनस्य यदितिरिक्तत्वमितिर्कः सा उपभोगातिरिक्तता। षयं प्रमादाचरितस्याऽतिचार:। इह च स्नानपानभोजनचन्दन-कुद्भन स्त्रिकावस्त्राभरणादीनामितिरिक्तानामारकोऽनधदण्डः। भवाऽि वहसम्मदायः—भतिरिकानि बह्ननि तैलामलकानि यदि ग्रह्माति, तदा तक्षीत्वेन बहव: स्नानार्थे तडागादी व्रजन्ति, तत्रय पूतरकाप्कायादिवधोऽधिकः स्यात्; न चैवं कल्पते, ततः को विधि: १ तत्र सानेच्छ्ना तावहृष्ट एव स्नातव्यम्, तदभावे तु तैलामलकौर्गृष्ट एव थिरो घषेथिला तानि सर्वाणि ग्राटियिला

तडागादीनां तटे निविष्टोऽञ्जलिभिः स्नाति । तथा येषु पुष्पादिषु संसति: सश्ववति तानि परिहरति, एवं सर्वेत वाच्यमिति दितीयी-ऽतिचार: २। तथा मुखमस्याऽस्तीति मुखरोऽनालोचितभाषी वाचाट: तस्य भावो सीखर्थं धार्ष्ट्राप्रायमसभ्यासम्बद्धबहुप्रला-पिलम्, त्रयं च पापोपदेशस्थातिचारः, मौखर्ये मति पापोपदेश-सभावादिति खतीयः ३। तथा कुदिति कुलायां निपातो, निपाता-नामानन्यात्। कुत् कुलितं कुचित भ्वनयनीष्ठनासाकरचरण-मुखविकारै: मङ्ग्वतीति कुल्युचस्तस्य भावः कील्युचम्, अनेक प्रकारा भण्डादिविडम्बनक्रिया इत्यर्थ:। भ्रयवा कौक्चचिमिति पाठः, तत्र कुलितः कुचः कुकुचः सङ्कोचादिक्रियाभाक् तद्वावः की जुचम्, अब च येन परी इसति, आसनस लाघवं भवति, न ताइग्रं वर्त्तं चेष्टितं वा कल्पते, प्रमादात्तवाचरणे चातिचार इति चतुर्धः ४। तथा कन्दर्पः कामस्तडेतुस्तत्रधानी वा वाक्प्रयोगी-ऽपिकन्दर्पः । इइ च सामाचारी—-त्रावकेणः न तादृशं वक्तव्यं येन खस्य परस्य वा मोहोद्रेको भवतीति पच्चमः ५। एती द्वाविप प्रमादाचरितस्थातिचारी, दत्वविसता गुणवताति-चारा:॥ ११५॥

भय शिचावतातिचारावसर:। तत्रापि सामायिकस्य
तावदितचारानास्र—

कायवाङ्मनसां दुष्टप्रविधानमनादरः । समृत्यनुपस्थापनं च समृताः सामायिकव्रते ॥११६॥ कायस्य वाची मनसञ्च प्रणिहितिः प्रणिधानम्, दुष्टं च तत्प्रणिधानं दुष्टप्रणिधानं सावदो प्रवर्तनं कायदुष्पृणिधानं, वाग्दुष्पृणिधानं, मनोदुष्पृणिधानं चेत्यर्थः। तत्र शरीगवयवानां पाणिपादा-दीनामनिस्तताऽवस्थापनं कायदुष्पृणिधानम्, वर्णसंस्काराभावी-ऽर्थानवगमञ्चापलं च वाग्दुष्पृणिधानम्, कोधलोभद्रोहाऽभिमान-र्थादयः कार्यव्यासङ्गसन्धमञ्च मनोदुष्पृणिधानम् ; एते चयोऽति-चाराः।

यदाहु:---

'मिनिरिक्तियापमिक्रियथिष्डिक्की ठाणमाद मेवन्ती। हिंसाभावि वि न सी कडसामादभी पमायाउ॥१॥ कडसामादउ पुब्बिं बुद्दीए पेहिजण भासिक्जा। सद निरवक्जं वयणं भन्नह सामादयं न हवे॥२॥ सामादयं तु काउं घरिचन्तं जी उ चिन्तए सही। भहवसहोवगभी निरक्षयं तस्म सामादयं॥३॥ तथाऽनादरीऽनुसाह: प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्थाकरणम्,

<sup>(</sup>१) व्यनिरोक्तिताऽप्रमाजितस्यायिको स्थानाहि सेवमानः । हिंसाभावेऽपि न स कतसामायिकः प्रमाहात्॥ १॥ स्तरसामायिकः पूर्वे सुद्धा प्रेच्य भाषेतः । सहा निर्वदां वचनमन्यया सामायिकं न भवेत्॥ २॥ सामायिकं द्वा कृत्वा स्टइचिन्तां यस्तु चिन्तयेत् त्यादः । व्यक्तियातीपगती निर्धकं तस्त्व सामायिकस्॥ ३॥

यया कथश्विद्या करणम्, प्रवलप्रमादादिदीवात् करणानन्तरमेव पारणं च।

यदादु:---

'काजण तक्वणं चित्र पारेद कारेद वा जिह्न्क्टाए।

प्रणविद्वयसामाद्रयं घणायराधी न तं सुढं॥१॥

इति चतुर्थः॥४॥ स्मृतौ स्मरणे सामायिकस्थाऽनुपस्थापनं
स्मृत्यनुपस्थापनं सामायिकं मया कर्तव्यं न कर्तव्यमिति वा,
सामायिकं मया कर्त न कर्तमिति वा, प्रचलप्रमादाद्यदा न
स्मरति तदा चितचारः, स्मृतिमूल्लाकोचसाधनाऽनुष्ठानस्थ।

यदाद्यः—

ैन सरइ पमायजुत्तो जो सामाइयं कया य कायव्यं।
कयमकयं वा तसा इ कयं पि विद्यं तयं नेयं॥१॥
मनु कायदुष्पृषिधानादौ सामायिकस्य निर्धकत्वादिप्रतिपादने—
न वस्तोऽभाव एवोक्तः, भित्वारस मासिन्यकृप एव भवतीति
कथं समायिकाभावे स भवेत् ?, भतो भङ्गा एवेते नातिचारा इति
चेत्। उच्यते। भनाभोगतोऽतिचारत्वम्। ननु दिविधं त्रिविधेन
सावद्यप्रत्याख्यानं सामायिकां, तत्र च कायदुष्पृष्धानादौ प्रत्याख्यानभङ्गात् सामायिकाभाव एव, तङ्गङ्जनितं च प्रायस्ति

<sup>(</sup>१) क्वला तत्त्राखमेव पारवित करोति वा यथे कास्। व्यनवस्थितसामाधिकमनादराट्न तत् ग्रुख्स ॥ १॥

<sup>(</sup>२) न सारति प्रसादयुक्तो यः सामायिकं कदा च कर्तव्यस्। स्तमकर्ता वा तस्य सालु स्तमपि विफलं तज्तेयस्॥ १॥

विधेयं स्यात् मनोदुष्पृणिधानं चाशक्यपरिहारं मनसोऽनवस्थित-लादतः सामायिकप्रतिपत्तः सकाशात्तदप्रतिपत्तिरैव श्रेयसी। यदाहुः—श्रविधिकताहरमक्रतिमिति। नैवम्। यतः सामायिकं दिविधं विविधन प्रतिपत्तम्, तत्र च मनसा वाचा कायेन सावयं न करोमि न कारयामीति षट् प्रत्यास्थानानि इत्येकतर-प्रत्यास्थानभङ्गेऽपि श्रेषसद्भावास्थियादुष्कृतेन मनोदुष्पृणिधान-मात्रशुदेश न सामायिकस्थात्यन्ताभावः, सर्वविरितिसामायि-केऽपि च तथाऽभ्युपगतम्; यतो गुप्तिभङ्गे मिष्यादुष्कृतं प्राय-श्रित्तासम्त्रशनं भवति।

यदाहुर्बोद्या श्रपि-

ग्रभ्यामो हि कमेणां कीश्लमावहति, न हि सक्तविपात-मावेगोदिबन्दरिप यावणि निम्नतामादधाति।

न चाविधिज्ञताद् वरमजतिमिति युक्तम्, अम्यावचन-त्वादस्य।

यदाचु:--

'श्रविक्तिया वरमकयं श्रम्यवयणं भणन्ति समयन्। पायच्छितं जङ्गा श्रकए गुरुशं कए लहुशं॥ १॥ कीचित्तु पोषधगानायां मामायिकमेकेनैव कार्यं न बहुभिः, 'एगी

११) व्यक्तिश्विताद्वरमञ्जतमसूयावचनं भवान्ति समयक्ताः । प्राथितं यक्षाद्वते गुरुकं कते चयुक्तस्॥ १ ॥

भवीए' इति वचनप्रामाखादित्याद्यः। नायमेकाम्सो वचनान्तर-स्याऽपि अवणात्। व्यवहारभाष्येऽप्युक्तम्—

'राजसुयाई पञ्च वि पोसष्टसालाइ संमिलिशा। इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ ११६॥

एते पञ्चातिचाराः सामाधिकव्रते उक्ताः, इदानीं देशावकाशिकव्रतातिचाराना ह—

प्रेष्यप्रयोगानयने पुद्गलचेपगं तथा।

प्रव्हलपाऽनुपाती च व्रते देशावकाशिक ॥ ११०॥ दिग्वतिविशेष एव देशावकाशिकवतम्, द्यांसु विशेष:— दिग्वतं यावज्जीवं संवत्तरचतुर्मासीपरिमाणं वा, देशावकाशिकं तु दिवसप्रहरमुह्रतीदिपरिमाण्यः। तस्य च पञ्चातिचाराः। तद्यया—प्रेथस्थाऽऽदेश्यस्य प्रयोगी विविचतचित्राहृहिष्पृयोजनाय व्यापारणम्, स्वयं गमने हि व्रतभङ्गः स्थादिति प्रेष्पप्रयोगः। देशावकाशिकवतं हि मा भूद् गमनागमनादिव्यापारजनित-प्रास्थुपमदे द्रव्यभिपायेण ग्रह्यते, स तु स्वयं कतोऽन्येन कारित द्रति न कश्चित् फर्जे विशेषः; प्रत्युत स्वयं गमने देशीपथ-विश्वहेर्युणः, परस्य पुनरनिपुण्यवादीय्यासमित्यभावे दोष इति प्रथमोऽतिचारः १। श्रानयनं विविच्यतचेत्राद् बहिः स्थितस्य सवेतनादिद्रश्रस्य विविच्यतचेत्रे प्रापणं सामर्थात् प्रेष्येण; स्वयं गमने हि व्रतभङ्गः स्थात्, परेण तु श्रानयने न व्रतभङ्गः स्थादिति

<sup>(</sup>१) राजसुतादयः पञ्चाऽपि पोषध्यालायां संमिलिताः ।

बुद्या प्रेष्येण यदाऽऽनाययति सचेतनादि द्रव्यं तदाऽतिचार इति दितीय: २। तथा पुन्नलाः परमाणवस्तत्वं घातसमुद्रवा बादर-परिचासं प्राप्ता लोष्टेष्टकाः काष्ठश्रलाकादयोऽपि प्रहलास्तेषां चेपणं प्रेरणम्। विशिष्टदेशावग्रहे हि सति कार्यार्थी परतो गमन-निषेधाखदा लोष्टादीन परेषां बोधनाय चिपति, तदा लोष्टादिपात-समनन्तरमेव ते तसमीपमनुधावन्ति ; ततव तान् व्यापारयतः स्वयमनुपमर्दकस्थातिचारी भवतीति खतीय: ३। ग्रन्डक्पान-पाती चेति ग्रन्दानुपातो रूपानुपातच । तत स्वरहहत्तिप्राका-रादिव्यविक्तिस्देशाभिग्रहः प्रयोजने उत्पन्ने स्वयसगसनाद वृत्तिप्राकारप्रत्यासववर्ती भूता प्रभ्युलासितादिग्रव्हं करोति, षाह्वानीयानां योत्रेऽनुपातयति, ते च तच्छव्दयवणात्तसमीप-मागच्छन्ति इति ग्रन्दानुपातीऽतिचारः। तथा रूपं स्वग्रीर-सम्बन्धि उत्पन्नप्रयोजनः गन्दमनुचारयन्, प्राह्वानीयानां दृष्टावनु-पातर्यात, तद्दर्भनाच ते तक्षमीपमागच्छन्तीति रूपानुपात:। ष्यमत भावना - विविचितचेत्राइहि:स्थितं कञ्चन नरं व्रतभङ्गभया-दाहातुमशक्त्वन् यदा स्वकीयशब्दशावण्क्पदर्शनव्याजेन तमा-कारयति, तटा व्रतमापेचलाच्छन्दानुपातक्ष्यानुपातावितचारा-विति चतुर्वपञ्चमौ ४।५। इह चादातिचारद्वयमव्युत्पन्नवृद्धि-तया, सहसाकारादिना वा; अन्छवयं तु मायावितया अति-चारतां याति। अत्र दिग्वतसंज्ञेषकरणवद् व्रतान्तराणामपि संचेपकरणं देशावकाशिकव्रतमिति हडा:। श्रतिचारास दिग्-व्रतकरण्सीव त्र्यन्ते न व्रताम्तरसंचिपकरणस्य, तत्कयं व्रतान्तर-

संखेपकरणं देशावकाशिकव्रतम् ?। अत्रोखते। प्राणातिपातादि-विरमणव्रतान्तरसंखेपकरणेषु वधवस्थादय एवातिचाराः, दिग्-व्रतसंखेपकरणे तु संखिप्तत्वात् चेत्रस्य, प्रेष्टप्रयोगादयोऽतिचाराः। भित्रातिचारमध्यवाच दिग्वतसंखेपकरणस्थैव देशावकाशिकत्वं साखादुत्रमिति॥ ११७॥

## पय पोषधव्रतस्थातिचारानाइ--

उत्सर्गादानसंस्ताराननवेच्याप्रमृज्य च।

यनादरः समृत्यनुपस्थापनं चिति पोषधे॥ ११८॥ उसार्जनमुक्तर्गस्याग उचारप्रस्ववण्येलसिंघाणकादीनामविष्य प्रमञ्च च स्थण्डिलादी उक्तर्गः कार्यः। श्रवेचणं चच्चषा निरीचः णम्। प्रमार्जनं वस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विश्वषीकरणम्। श्रयानविच्याप्रमञ्च चोक्तर्गं करोति तदा पोषधवतमतिचरतीति प्रथमोऽतिचारः १। श्रादानं यच्चणं यष्टिपीठफलकादीनाम्, तदप्यवेच्य प्रमञ्च च कार्यम्, श्रवविच्चतस्याप्रमार्जितस्य चादान-मितचारः। श्रादानग्रहणेन निचेपोऽप्युपलच्यते यध्यादीनाम्, तन सोऽप्यवेच्य प्रमार्ज्य च कार्यः; श्रववेच्याप्रमञ्ज्य च निचेपोऽतिचारः । श्रादानग्रहणेन निचेपोऽप्युपलच्यते यध्यादीनाम्, तन सोऽप्यवेच्य प्रमार्ज्य च कार्यः; श्रववेच्याप्रमञ्ज्य च निचेपोऽतिचारः। श्रविच्याप्रमार्ज्यं च कर्तव्यः, भनवेच्याप्रमार्ज्यं च कर्तव्यः, स्रविच्याप्रमार्ज्यं च कर्तव्यः, स्रववेच्याप्रमार्ज्यं च कर्तव्यः। इष्ट चार्ववेच्यणेन दुरवेच्यणम्, श्रमार्जनेन दुष्युमार्जनं संग्रह्यते, नञः क्रकार्यस्याऽपि दर्शनात्, यथा क्रिकातो बाह्यणोऽबाह्यणः।

यत् स्त्रम् — 'श्रणडिलेहिश्रदुणडिलेहिश्रसिक्वासंयारए, श्रणमिक्वश्रदुणमिक्वश्रीसक्वासंयारए, श्रणडिलेहिश्रदुणडिलेहिश्र-उचारपासवणभूमीए, श्रणमिक्वश्रदुणमिक्वश्रवहारपासवणभूमि॥

इति खतीयः ३। तथा अनादरः पोषधव्रतप्रतिपत्तिकर्तव्य-तायामिति चतुर्थः ४। तथा स्मृत्यनुपस्थापनं तिहषयमेविति पश्चमः, पोषधे सर्वतः पोषधे, देशतः पोषधे तु नायं विधिः ५॥११८॥

अधातिधिसंविभागवतस्थातिचारानाह-

सचित्ते चिपणं तेन पिधानं काललङ्गनम् । मत्मरोऽन्यापदेशय तुर्यशिचात्रते सृताः ॥११८॥

सिवत्ते मजीवे पृष्वोजसकुभोपनुक्षीधान्यादी, केपणं निर्मेपो देयस्य वननः, तम भदानबुद्धा निक्षिपति, एतज्जानात्यसी तुच्छबुद्धिः यत् सिवत्तिनिक्षां न ग्रञ्कतं साधव इत्यतो देयं चोपस्याप्यते न चाददते साधव इति साभोऽयं ममिति प्रथमो-ऽतिचारः १। तथा तेन सिवत्तेन स्रग्यकन्द्रपत्रपुष्पफलादिना तथाविषयेव बुद्धा पिधत्ते, इति दितीयः २। तथा कालस्य साधृनामुचित्रसिक्षासमयस्य लङ्कनमितिक्रमः, अयमधेः — उचितो यो सिचाकालः साध्नां तं लङ्क्षयित्वा, भ्रनागतं वा भुङ्क्षे

<sup>(</sup>१) अप्रतिनेश्वितद्रष्णृतिनेश्वितशय्यासंस्तारके, अप्रमार्जितद्रष्णुमार्जितश्या-संस्तारके, अप्रतिनेश्वितद्रष्णृतिनेश्वितोञ्चारप्रस्वत्यध्रुसी, अप्रमार्जितदुष्णुमार्जिती-अप्रस्वयस्त्रमी।

पोषधव्रती। इति ढतीयः ३। तथा मसरः कोपः यथा
मार्गितः सन् कुप्यति, सदिष मार्गितं न ददाति। ष्रथवाऽनेन
तावद् द्रमकेण मार्गितेन दत्तम्, किमइं ततोऽिष हीन इति
मास्त्रश्चीददाति; श्रव परोव्यतिवैमनस्यं मास्त्र्यम्, यदुक्तमस्माभिरेवाऽनेकार्थसंग्रहे—मसरः परसम्पद्धस्त्रमायां तहित
कुधि। इति चतुर्थः ४। तथा ष्रन्यस्य परस्य सम्बन्धीदं गुडखण्डादीति व्यपदेशो व्याजीऽन्यापदेशः, यदनेकार्थसंग्रहे—
श्रपदेशम् कारणे व्याजे लच्चेऽि। इति पश्चमः ५। एते
पश्चातिचारासुर्यश्चित्ताव्रते प्रतिथिसंविभागनान्ति स्मृताः। श्रतिचारभावना प्रनिर्यम्—यदा श्वनाभीगादिना श्वतिचरित्त तदा
श्रतिचाराः, श्रन्थया तु भङ्गाः; इत्यवसितानि सम्यक्त्वमूलानि
हादश्वतानि, तदितचारास्राभिष्टिताः॥११८॥

द्दानीसुत्तग्रेषं निर्दिग्रन् यावकस्य महायावकत्यमाह—

एवं व्रतस्थितो भत्त्या सप्तचित्रां धनं वपन् ।

दयया चातिदीनेषु महायावक उच्यते ॥ १२० ॥

एवं पूर्वीत्रप्रकारेण सम्यक्त्वमूलेष्वतिचारविश्रदेषु हादग्रसु

वर्तेषु स्थितो नियलचित्तत्वेन निलीनः, सप्तानां जेताणां समा
हारः सप्तचित्रो जैनविम्बभवनागमसाधुसाध्वीयावकयाविकालच्चणा

तस्यां, न्यायोपात्तं धनं वपन् निच्चिपन् ; खेत्रे हि बीजस्य वपन
सुचितिमित्युत्तं वपविति, वपनमिष चेत्रे उचितं नाऽच्यते इति

सप्तचित्रामित्युत्तम् । चेत्रत्वं च सप्तानां क्रदमेव । वपनं च

सप्तचेत्रां यथोचितस्य द्रव्यस्य भक्त्या त्रहया, तथाहि—जिन-विस्वस्य ताविहिशिष्टलचणनचितस्य प्रसादनीयस्य वजेन्द्रनीलाऽ-ष्वनचन्द्रकान्तसूर्यकान्तरिष्टाष्ट्रकर्वेतनविद्रमसुवर्णेक्ष्यचन्द्रनोपल-स्टादिभिः सारद्रवीविधापनम्।

यदाइ -

समृत्तिकामसिमातस्य प्यदार-सीवणेरत्नसिचन्दनचारु विम्बम् । कुर्वन्ति जैनसिङ्घे स्वधनानुरूपं ते प्राप्नुवन्ति तृसुरेषु सङ्गसुखानि ॥ १ ॥

तयाहि—

'पासाइमा पडिमा नक्तणजुत्ता समत्तक्करणा।
जन्न पञ्चाएइ मणं तम्न निज्जरमो विभाणाम् ॥१॥
तथा निर्मितस्य जिनविम्बस्य ग्रास्त्रोक्तविधिना प्रतिष्ठापनम्,
भष्टाभिष्ठ प्रकाररभ्यर्वनं, यात्राविधानं, विशिष्टाभरणभूषणं,
विचित्रवस्त्रेः परिधापनमिति जिनविम्बे धनवपनम्।

यदाच-

गत्मेर्माखैर्विनिर्धद्वस्त्वपरिमत्तैरक्तेर्धूपदीपैः सामान्यैः प्राज्यभेदेश्वरुभिरुपद्वतैः पाकपूर्तैः फलैश्व । प्रमाःसम्पूर्वपानैरिति सि जिनपतिरर्घनामष्टभेदां सुर्वाचा विक्रमभाजः परमपदसुख्यतोममाराक्षभन्ते ॥ १ ॥

 <sup>(</sup>१) प्रासाहिता प्रतिमा बच्चण्युक्ता समस्तालक्करणा।
 बचा प्रक्वाइयति मनसामा निकीयोगी विकानी इः

नमु जिनविम्बानां पूजादिकरणे न कश्चिदुपयोगः, न हि पूजादिभिस्तानि ढय्यन्ति तुच्चन्ति वा, न चाढ्यसतुष्टाभ्यो देवताभ्यः फलमाय्यते। नैवम्। चिन्तामण्यादिभ्य द्वाऽद्यप्त-तुष्टभ्योऽपि फलप्राप्तायविरोधात्।

यदुत्रं वीतरागस्तोवेऽस्माभि: —

श्रप्रस्वात् कथं प्राप्यं फलमेतदसङ्गतम् ?। चिन्तामच्यादयः किं न फलन्यपि विचेतनाः॥ १॥ तथा —

'उवगाराभाविमा वि पुज्जाणं पूयगसा उवगारी।

मलाइमरणजलणादिसेवणे जह तहेइं पि॥१॥

एष तावत् स्वकारितानां विम्वानां पूजादिविधिकृष्तः, श्रन्यकारितानामपि। श्रकारितानां च ग्राम्बतप्रतिमानां यद्याहें
पूजनवर्धनादिविधिरनृष्ठेयः। त्रिविधा हि जिनप्रतिमाः—भिक्तकारिताः स्वयं परेण वा चैत्वेषु कारिताः, या इदानीमपि मनुष्यादिभिविधायन्ते; मङ्ख्यकारिता या ग्रहेषु हारपत्रेषु मङ्गलाय
कार्यन्ते, ग्राम्बत्यम् श्रकारिता एव श्रधस्तिर्यगूईकोकावस्थितेषु
जिनभवनेषु वर्तन्त इति। न हि लोकत्रयेऽपि तत्स्थानमस्ति

यत्र पारमेखरीभिः प्रतिमाभिः पवितितमिति। जिनप्रतिमानां च
वीतरागस्तरूपाध्यारोपेण पूजादिविधिक्चित इति। जिनभवनद्येषे
स्वधनवपनं यथा—श्रव्यादिरहितभूमौ स्वयंसिडस्थोपस्तकाष्टादि-

 <sup>(</sup>१) उपकाराभावऽपि पूज्यानां पूजकस्थोपकारः।
 मन्वाहिसारवाज्यलनाहिसेवने सथा तथे इतिष ॥ १ ॥

दलस्य यन्नषेन सूत्रकारादिसत्तकानितस्थानेन सत्यानामधिक-मृत्यवितरणेन षड्जीवनिकायरचायतनापूर्वकं जिनभवनस्य विधा-यनम्, सति विभवे भरतादिवद् रत्नशिलाभिवेडचामीकरकुष्टिमस्य मिणमयस्त्रभमीपानस्य रत्नमयतोरणश्रतालङ्कारक्षतस्य विशाल-शालावलानकस्य शालभिञ्जकाभिङ्गभूषितस्तभादिप्रदेशस्य दह्य-मानकपूरकसृरिकागुरुप्रभृतिधूपसमुच्छनदूमपटनजातजनदय-🕊 ातृत्वलासकारहक्षकको साहस्य चतुर्विधाऽऽतो द्यनान्दी निनाद-नादितरोदसीकस्य देवाङ्गप्रश्रतिविचित्रवस्त्रोह्नोचखितस्त्रक्तावज्-साबङ्कतस्य उत्पतिवपतद्वायवृत्यदत्वात्संहादिनादितवसुरसमूह-मिश्वमानुमोदनप्रमोदमानजनस्य विचित्रचित्रचित्रीयितसक्त-लोकस्य चामरध्वजच्चनायलङ्कारविभूषितस्य मुर्धारोपितविजय-वैजयन्तीनिवद्यकि द्विणीरणलारमुखरितदिगन्तस्य कौतुकाचिप्त-सुरासुरक्षियरौनिवडाऽहमद्दमिकाप्रारव्यसङ्गीतस्य ध्वनितिरस्ततसुम्बरमहिन्त्रो निरन्तरतालारसरासक इक्कीसक-प्रमुखप्रवस्नानाभिनयनव्ययकुलाङ्गनाचमत्कारितभव्यलोकस्या--भिनीयमाननाटककोटिरसाचित्ररसिकजनस्य जिनभवनस्यी-त्तुःगिरियृङ्गेषु जिनानां जबादीचाज्ञाननिर्वाण्यानेषु सम्प्रति-राजवच प्रतिपुरं प्रतियामं पदे पदे विधापनम्; असति तु विभवे ढणकुव्यादिरूपस्याऽपि।

बदाइ--

यस्तृणमयीमपि क्टौं कुर्याह्यात्तर्येकपुष्यमपि। भक्त्या परमगुरुभ्यः पुष्योगानं कुतस्तस्य १॥१॥ किं पुनक्पचितहटघनशिकासमुद्दातघटितजिनभवनम् ।

ये कारयन्ति श्रभमितिविमानिनस्ते मद्दाधन्याः ॥ २ ॥

राजादेसु विधापयितः प्रचुरतरमाण्डागारग्रामनगरमण्डलगोकुलादिप्रदानं जिनभवनन्तेने वपनम्, तथा जीर्णशीर्णानां चैत्यानां
समारचनम्, नष्टभ्रष्टानां समुद्धरणं चेति । ननु निरवद्यजिनधर्मसमाचरणचतुराणां जिनभवनविस्वपूजादिकरण्मनुचितिमव
प्रतिभासते षड्जीवनिकायविराधनाहेतुत्वात्तस्त, भूमीखननदलपाटकानयनगर्तापूरणेष्टकाचयनजलप्रावनवनस्रतित्रसकायविराधनामन्तरेण न हि तद्भवति । उच्यते । य श्रारक्षपरिग्रहप्रसकः
कुटुम्बपरिपालननिमित्तं धनोपार्जनं करोति, तस्य धनोपार्जनं
विफलं मा भूदिति जिनभवनादौ धनव्ययः श्रेयानेव । न च
धर्माधं धनोपार्जनं युक्तम ।

यत: —

भर्मायें यस्य वित्ते हा तस्यानी हा गरीयसी। प्रचालनादि पद्धस्य दूरादस्पर्यनं वरम्॥१॥

इत्युत्तमेव। न च वापीकूपतडागादिखननवदग्रभोदके जिनभव-नादिकरणम्, प्रिष तु सङ्गसमागमधर्मदेशनाकरणव्रतप्रतिपच्यादि-करणेन ग्रभोदकेमेव। षड्जीवनिकायविराधना च यतनाकारि-णामगारिणां क्रपापरवश्यलेन सुद्भानिप अन्तून् रचयताम-विराधनैव।

यदाचु:--

'जा जग्रमाणस्म भवे विराहणा सुत्तविहिसमणस्म ।
सा होद निकारणला अव्भव्यविसोहिजुत्तस्म ॥ १ ॥
'परमरहसामिसीणं समत्तगणिपिडगव्भिरिश्रसाराण ।
परिणामिश्रं पमाणं निच्छ्यमवलस्वमाणाणं ॥ २ ॥
यस्तु निजजुटुस्वार्थमिप नारभं करोति प्रतिमाप्रतिपद्मादिः, तस्य
मा भूजिनविस्वादिविधापनमिष ।

यदाहु:-

'देशहिनिमित्तं पि हु जे कायवहिन्म इह पयदृन्ति ।
जिणपूषाकायवहिन्म तेसिमपवत्तणं मोहो ॥ १ ॥
इत्यनं प्रसङ्गेन । जिनागमक्षेत्रे च स्वधनवपनं यथा—जिनागमी हि कुणास्त्रजनितसंस्कारिवषसमुच्छेदनमहामन्त्रायमाणो धर्मान्ध्रमक्ष्याक्रत्यभच्चाभच्चपेयापेयगम्यागम्यसारासारादिविवेचनहेतु: संतमसे दीप इत, समुद्रे हीपमित, मरी कल्पतक्रित, संसारे दुराप: । जिनादयोऽप्येतलामाख्यादेव निर्यायन्ते । यदवीचाम स्तिषु—

यदीयसम्यक्काबलात् प्रतीमो भवादृशानां परमाप्तभावम् । कुवासनापाश्रविनाश्यनाय नमोऽलु तस्त्री तव शासनाय ॥१॥

<sup>(</sup>१) या यतमानस्य भवेद् विराधना स्व्वविधिष्ठमन्यस्य । सा भवति निर्करफलाऽभ्यर्थनाविशोधियुक्तस्य ॥ १॥

<sup>(</sup>२) परमरङ्ख्यस्त्रीणां समस्तर्गाणायदकस्तराराचास्। परिचामितं प्रमाणं निचयमवनस्वमानामस्॥ २ ॥

 <sup>(</sup>३) देश्वादिनिमित्तमिष खलुये कायवधे दू इ प्रवर्तन्ते ।
 जिमपूजाकायवधे तेषामप्रवर्तनं भोन्हः ॥ ९ ॥

जिनागमबहुमानिना च देवगुरूधमीदथोऽपि बहुमता भवन्ति । किं च केवलज्ञानादपि जिनागम एव प्रामाखेनाऽतिरिचते । यदाह:—

'योहे सुघीव उत्ती सुयनाणी जद ह गिह्नद प्रसुदं । तं केवली वि भुज्जद घपमाणं सुद्रं भवे दहरा॥१॥ एकमपि जिनागमवचनं भविनां भवनाग्रहेतुः।

यदाहु:---

एकमपि च जिनवचनाद्यसात्रिवीह्रकं पटं भवति।

य्यापि च मिथादृष्टिभ्य प्रातुरेभ्य इव पथ्यात्रं न रोचते जिन-वचनम्, तथापि नान्यत् स्वर्गाप्रवर्गमार्गप्रकाशनसमर्थम् ; इति सम्यग्दृष्टिभिस्तदादरेण यहातव्यम्, यतः कच्याणभाजिन एव जिनवचनं भावतो भावयन्ति । इतरेषां तु कर्णशूनकारित्वेनास्त-मपि विवायते । यदि चेदं जिनवचनं नाभविष्यत्, तदा धर्मा-ऽधर्मव्यवस्थाशून्यं भवान्धकूपि भुवनमपतिष्यत् । यथा च हरी-तकों भक्तयेद् विरेक्कामः इति वचनाहरीतकीभन्चणप्रभवविरेक-लच्चणेन प्रत्ययेन सक्तस्थाऽप्यायुर्वेदस्य प्रामाख्यमवसीयते, तथा प्रशक्तिमत्तवेविकिकाचन्द्राक्षेप्रह्वारधातुवादरसरसायनादिभि-रत्यागमोपदिष्टेर्दृष्टार्थवाक्यानां प्रामाख्यनिययेनाऽदृष्टार्थानामपि

त्रोषे त्रतोषयुक्तः त्रतत्रामी यदि सन् व्यक्तालगुद्धस् ।
 तद् केवस्वपि भुक्कोऽप्रभाषं त्रतं भवेदितरका ॥ १ ॥

वाक्यानां प्रामास्तं मन्द्धीभिनिधेतव्यम्। जिनवचनं च दुःवमाकालवधादुन्किक्षप्रायमिति मत्वा भगविक्षनीमार्जुन-स्कन्दिलाचार्य्यप्रश्रतिभिः पुस्तकेषु न्यस्तम्। ततो जिनवचनबद्ध-मानिना तत् पुस्तकेषु लेखनीयं वस्त्रादिभिरभ्यर्चनीयम्।

यदाच--

न ते नरा दुर्गतिमाप्रवन्ति न सूकतां नैव जडस्वभावम्। न चान्धतां वृद्धिविहीनतां च ये लेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम्॥१॥

लेखयन्ति नरा धन्या ये जिनागमपुस्तकम्।

ते सर्वे वास्त्रयं ज्ञाला सिर्धि यान्ति न संगयः ॥ २॥ जिनागमपाठकानां वस्त्रादिभिरभ्यचैनं भित्रपूर्वे संमाननं च। यदाह्य---

पठित पाठयते पठतामसी वसनभोजनपुस्तकवसुभिः।
प्रतिदिनं कुक्ते य उपग्रहं स इह सर्वविदेव भवेवरः ॥१॥
जिल्लितानां च पुस्तकानां संविग्नगीतार्थेभ्यो बहुमानपूर्वकं व्याख्यानार्थं दानम्, व्याख्यायमानानां च प्रतिदिनं पूजापूर्वकं यवणं चेति। साध्नां च जिनवचनानुसारण सम्यक् चारित्र-मनुपालयतां दुलेभं मनुष्यजम सफलीकुर्वतां खयं तीर्णानां परं तारियतुमुद्यतानामातीर्थकरगणधरेभ्य मा चैतिहनदीचितेभ्यः सामायिकसंयतेभ्यो यथोचितप्रतिपच्या खधनवपनम्, यथा—उपकारिणां प्रासुकेषणीयानां, कल्पनीयानां चामनादीनां, रोगापहारिणां च भेषजादीनां, ग्रीतादिवारणार्थानां च वस्तादीनां, प्रतिलेखनाहेतो रजीहरणादीनां, भोजनाद्यथं

पात्राणां, भौषयाहिकाणां च दण्डकादीनां, निवासार्थमा-त्रयाणां दावम्। न हि तदस्ति यद्म्यचेषकालभावापेणयाऽनुप-कारकं नाम, तक्षविख्याऽपि दानम्, साध्रधमीचातस्य खपुत्र-पुत्रादिरपि समर्पणं च। किं बहुना १ यथा यथा मुनयो निरा-वाधद्वस्या ख्यमनुष्ठानमनुतिष्ठन्ति, तथा तथा महता प्रयक्षेन सम्पादनम्, जिनवचनप्रत्यनीकानां च साध्रधमीनिन्दापराणां यथा-यति निवारणम्।

यदाह--

'तह्या सर् सामत्ये चाणाभद्वत्या नो खतु उवेहा।
चाण्यम् स्वीयरे हि च चाण्यमद्वी हो द दायव्या ॥ १ ॥
तया रत्नवयधारिणीषु साध्वीषु साध्विष्व यद्योचिताहारादिदानं खधनवपनम्। ननु स्तीणां निःसत्त्वतया दुःशीलत्वादिना च
मोचोऽनिधकारः, तत्व्यमेताभ्यो दानं साधुदानतुत्वम् १ । उच्यते ।
निःसत्त्वमसिष्ठम्, बाह्यीप्रभृतीनां साध्वीनां ग्रह्वासपरित्यांगन
यतिधर्मसनुतिष्ठम्तीनां महासत्वानां नाऽसत्त्वस्थावः ।

यदा ह --

बाह्मी सुन्दर्शयां राजीमती चन्दना गणधराहन्या।
भिष देवमनुजमहिता विख्याताः शीलसम्बाभ्याम् ॥ १॥
गार्डस्येऽपि सुमन्ता विख्याताः शीलवतीतमा जगित।
सीतादयः कद्यं तास्तपिस 'विशीला विसम्बास १॥ २॥

<sup>(</sup>१) तस्रात् सित सामर्थ्येऽद्याश्वर नो खनूमेचा।सत्तृत्वनेतरे हि चात्रिधिरभेवति दातव्या॥ १॥

<sup>(</sup>१) क अन्य, विश्वत्वा विश्वीशाय।

संखन्य राज्यवन्नी पितपुत्रभाष्टवस्तुसम्बन्धम् ।

पारिवान्यवन्नायाः किमसन्तं सत्यभामादेः १॥३॥

नन् मन्नापिन मिथ्यात्वसन्नायेन स्त्रीत्वमन्धिते; न न्नि सम्यग्दृष्टिः

स्त्रीतं कदाचिद् बन्नाति इति कधं स्त्रीयरीरवर्तिन भामनो

सुतिः स्यात् १। मैवं वोचः, सम्यक्तप्रतिपत्तिकास एवाऽन्तःकोटीकोटिस्थितिकानां सर्वकर्मणां भावेन मिथ्यात्वमोन्नीयादीनां

चयादिसभवान्तिय्यात्वसन्दितपापकर्मसभ्यवत्वमकारणम्, मोच
कारणवैक्तस्यं तु तासु वक्तमुचितम्। तच नास्ति।

यत:---

जानीते जिनवचनं यहत्ते चरित चाऽऽर्यिका शबलम्।
नाऽस्थास्यसभावोऽस्यां नादृष्टविरोधगितरस्ति ॥१॥ इति ॥
तिस्ति स्ति स्ति साधनधनासु साध्वीषु साधुवदु धनवपनसुचितसिति। एतचाधिकं यत् साध्वीनां दुःशीलेभ्यो नास्तिकेभ्यो
गोपनम्, स्वग्रहप्रत्यासत्ती च समन्ततो गुक्ताया गुप्तद्वारायः
वसतेर्दानम्, स्वस्तीभिष्ठ तासां परिचर्य्याविधापनम्, स्वपुतिकाणः।
च तअविधी धारणम्, व्रतोद्यतानां स्वपुत्रग्रदीनां प्रत्यर्पणं
च, तथा विस्नृतकरणीयानां तत्स्मारणम्, भन्यायप्रवृत्तिसभावे
तिववारणम्, सकदन्यायप्रवृत्ती श्रिचणम्, पुनः पुनः प्रवृत्ती
निष्ठरभाषणादिना ताडनम्, उचितेन वस्तुनो'पचारणं चेति
आवकेषु स्वधनवपनं यथा—साधिर्मकाः ख्लु आवकस्य आवकाः,

<sup>(</sup>१) च-एकर्था।